अष्टि–देवचन्द्र लालमाई–जैनपुस्तकोन्द्रारे–ग्रन्थाङ्ग-७३ が人と一下で श्रांमहेवगुप्तानिपत्शीयशोद्वोपाध्यायर्राचेतबृहह्यां

श्रानवपद्प्रकरणम्

काइंस्ट सन् १९२७, सकेन्स ऑफ इंडिया सोसायटी-निल्ये " चिंतामणि सखाराम देवळेद्वारा " मुद्रापितं प्रकाशितं च. इदं पुत्तक मुम्बन्यां शाह जीवनचंद साकरचद जहोरी इत्यनेन " मुंचईंघेभव " मुद्रणारपदे सेप्टहर्रटे9ये विकम संवत् १९८३. मगवन्महावीरिनिवोणात् २४५३.

प्रसिद्धिकारकः --जीवनचंदे साकरचंद् जहारी, अस्याः संधायाः कार्यवाहकः

मोहमयीपत्तने. पण्यं क् 8-0-0 प्रति १०००

अस्य प्रनर्भवणायाः सर्वेऽधिकारा एतरसंस्थाकार्यवाहकाणामायत्ताः स्थापिताः । ( All rights reserved by the Trustees of the Fund. )

Printed by C. S. Deole at the "Bombay Vaibhay" Press, Servants of India

Society's House, Sandhurst Road, Gurgaon, Bombay

Published for Sheth Devchand L'Abhit Jain Pustakoddhûr Fund at the Office of Sheth D. L. Jain P. Fund, No. 114/116 Javeri Bazar, Bombay,

By Shaha Jivanchand Sakerchand Jayeri,

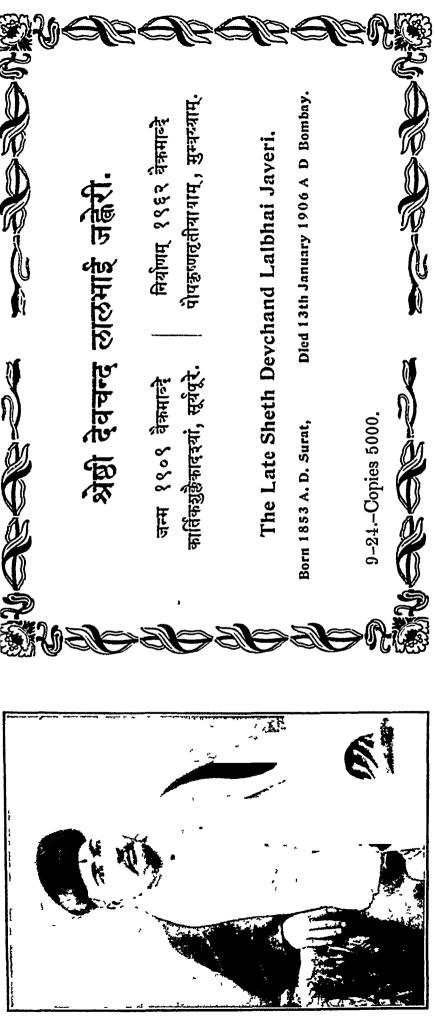

## Shreshthi—Devchand Lalbhai 1.7: " Shreshthi—Devchand Lalbhai 1.7: "

NAVAPADA PRAKARANA.

SHRI DEVAGUPTA SURI, COMMENTED UPON

UPADHYAYA SHRI YASHODEVA.

A. D. 1927.

Price Rupees Four only.



## श्रीगणधरेन्द्रो विजयतेतराम्

ग्रन्थोऽयं श्रीमद्भिदेवगुप्तमूरिभिः ' जारिसओ जड्मेओ ' इत्यादिकां श्रावकव्रतविषयिणीं नवपदार्थप्रतिपादिकां आवश्यकचूर्णिगता पूर्वगतगाथामा- ||ॐ श्रित्य मूलप्रकरणतया प्रणीतः, तच्च मूलप्रकरणं स्वयमेव सूरिभिष्टेत्या विभूषितं, सा वृत्तिश्चेतयैव संस्थया मुद्रितपूर्वां, तथेव चास्य सवृत्तिकस्य प्रयोजना- ||﴿﴾

/ माद्रगरातकरूपः संबंतासः, ततश्च साष्टैबाद्या हातिरस्य विवरणस्य, किंच—नवतत्त्वत्याख्यायां साष्टमेवोक्तवत्तः श्रीमन्तो बन्धविचारे मिध्यात्वस्यामे.||ৠ||| | निवेशिकभेदन्याख्यानं कुर्वन्तः पञ्चपञ्चारातमे पत्रे एकाधिकैकराततमगाथावृत्तौ यहुत ' एतत्कथावित्तरम्तु अस्मत्पर्गञ्जतनवृत्दृत्तेरेवावगन्तन्यः ' तथाच ||﴿ रिक्षमार्थं निम्पमेतत् । किंत्र—यथा निम्पाह्रयमेतत् निहितं तथैन ज्ञायते श्रीमद्भिरेत श्रीचन्द्रप्रभचरित्रं निहितं, यतः नेतल्पोर्गेरमुस्तमपूर्वायां १३ पृष्ठे ||` / अमुनिनन्द्रशिष्यमानदेवानायीक्षेण्या यथोदेवाः, परे तु पासिकपूत्रवृत्त्यादीनिधातारो यथोदेवा इत्येवमनेके जाताः परं तेम्यो मिन्ना एवैते, यत एते उपकेत्र-||थू|| तैयाच ११६५.११७४.११७८ ११७८ तमकोषु क्रमेणेतेषां रचना, यद्यपि य्योदेवामिषाना विपश्चित्प्रवरा तस्यामेव रातान्द्यां तस्यामेव च विरातिकायां ||\* | अनेके, एके पञ्चारोकेर्वापार्थकींचैत्यबन्दनबन्दनचूर्णिप्रत्यात्यानिबरणकाराः श्रीयशोदेवा., अन्ये प्रमाणान्तरमावप्रणेतारो देवभद्रगुरुभातरो यशोदेवाः, अपरे|| | ्र गच्छीयाः उपाध्यायपदस्याः पूर्वेथनदेवाभिधावन्तो नान्ये तथेति । अत्रोपयोगिनो विषयाः कथं कीक्ता इति ज्ञापनाय हष्टान्तानां चातुक्रमादिज्ञापनाय || स्मेनब्रयेन श्रीवीरनमस्कारः, तृतीयेन स्मेकेन सरस्वतीसानिध्येन्छा तुयैण गुरुनमस्कारः, देनगुप्तसूरिकतनवपद्प्रकरणानिश्वतिकापा। / सत्यामिव पूज्यकृतायां वृत्तौ अस्या विस्तरादिना साफल्यं, समा याथेना, ततो नर्मिऊगोति <sup>-</sup> प्रयमगाथाया न्यॉल्जायामिषेयादिनिदेंशः मिथ्यात्वसम्य-||<sup>©</sup> सिरिदेबगुत्तपूरी तस्तिवि सीसो अहेति सचरणो। तस्त विणेएण इमं आइमधणदेवनामेणं ॥ १ ॥ उज्झायपए पर्नाम एकारसनाससप्तु अइगष्तु य विक्तमनिनाओं । अडसत्तरीष् अहिष्सु कण्हतेरसीषै पोसस्त ॥ १ ॥ 

सम्पासक्त हु -उत्पत्ती मंग्रातिकत्तायां विवादाविभिणकारत्य भें मुणे प्रमाणविद्य भे शहकायां मयूराण्डकतायभेविद्युत्रस्य हैं। शिलिकत्तायां विवादाविभिणकाः विद्युत्यायां होन्यायाः हैं परपाण्डकायां मयूराण्डकतायभेविद्युत्रस्य हैं। शिलिकत्य हैं अणिकत्य पर्वाद्युत्तिकर्य विवादाविभिणकाः विवादाविभिणकाः हैं परपाण्डकायां विण्युद्धितायां शिलिकर्य हैं उपवृत्यायां विण्युद्धितायां शिलिकर्य हैं। शिलिकर्य हैं अण्युत्य विवादाते विवादात्ति विवादि विवादात्ति विवादि विवादात्ति विवादात्ति विवादात्ति विवादात् सहनम्त्रम सुकनो: ३०८ मिलमण्डिताया: ३०८ गण्डारे कण्डकोशिक्स्य १९३ भोगोपभोगमानेस स्वदंग महाप्त कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार

- -

विदम्मनृपतिना ९९३ वर्षे श्रीवासुदेवाचार्याय दर्तं तच्चैत्यं ९९६ वर्षे मम्मटेन समर्थितं चेत्युक्तं, तथा पुनरिष तच्छिष्यान् शान्तिभद्रानाश्चित्य <equation-block> अत्रैवमवघेयं. धीघनैः यदुत सत्यप्येषां सिद्धान्तादिपारावारपारगामित्वेऽषि छद्मस्थानामनामेागस्यासंभवो न जात्वितिसमालोच्य प्रस्तुतं बृत्तिपुस्तकं 🛛 👹 प्रीयत्पंबाकरस्य प्रकटितविकटाशेषभावस्य सूरेः, सूर्यस्येवामृतांशुं स्फुरितशुभरुचि वासुदेवाभिषस्य । अध्यासीनं पद्व्यां यममछविछसङ्ग्रानमात्लोक्य छोत्रो, छोकालोकावलोकं सक्छमचकछत् केवछं संभवीति ॥ ३० ॥— शान्त्याचायें सिष्यां सहस्रे सरदामियम् ॥ माघशुक्तत्रयोद्श्यां, सुप्रतिष्टेः प्रतिष्टिता ॥ ३७ ॥

तथाच त्रिपञ्चाराद्धिकसहह्नान्देषु सत्तामतां श्रीराान्तिभद्राचार्याणां भावात् तद्गुरूणां द्रामरातान्धां सत्ता नासंभविनी, श्रीमन्तो ह्यावण्यसमयास्त्

प्रमावकतया स्थातं बलमद्रमुनि वासुदेवाचार्यमेवादिशन्ति, विशेषार्थिना तत्कृतो बलमद्रशसकोऽवलोक्यः, अस्माभिस्तु तदा बौद्धानामत्रासम्भवात् खेड्गा-

र्राजसमये आमराजस्य श्रीमतां बप्पमट्टेश्च तत्रोज्जयन्ते आगमनं तेषामेव जयावातिश्चेतिह्रयमम्युपगच्छता तत्रावगतं यथावदिति नोछिषितमत्र । अन्यच

ंसार माधुसमीपे पीषधंशालायां गृहे वा यत्र वा विश्वान्यति पुच्छति ( तिष्ठति ) च निन्यापारस्तत्र करोति, चतुष्ठे तु स्थानेषु नियमेन करोति— वेत्यगृहे साधुम्ले वा करोति तत्र यदि केनापि सह विवादो नास्ति वेत्यगृहे साधुम्ले पोषध्शालायां गृहे वाऽऽवश्यकं कुर्वाण इति, एतेषु च यदि वैत्यगृहे साधुम्ले वा करोति तत्र यदि केनापि सह विवादो नास्ति वादि मयं कुर्तोऽपि न विद्यते यदि कस्यापि किञ्चित्र घारयति, मा तत आकर्षपक्षी भूतां, यदिवाऽध्यगणंमवलोक्य न गृह्धीयात् मा माङ्गीदितिचुद्धया, वादि मयं कुर्तोऽपि न विद्यते यदि कस्यापि किञ्चित्र घारयिते, मा तत आकर्षपक्षी भूतां, यदिवाऽध्यगणंमवलोक्य न गृह्धीयात् मा माङ्गीदितिचुद्धया, वादिवा गच्छिण कमपि व्यापारं व्यापारयेत् तदा गृह एव सामायिकं गृहीत्वा चैत्यगृहं साधुमूलं वा यथा साधुः पञ्चसमितिसमितिस्त्रिगुप्तिसम्य याति, आगतश्च त्रिविचेन साधूनमस्कृत्य तत्साक्षिकं सामायिकं पुनः करोति— करोमि भंते । सामाइयं सावज्ञं जोगं पञ्चसवामि द्रविहं तिविहेणं जाव साहं

"आवर्यकच्ण्योधुक्तसामाचारी त्वियम्—सामायिकं श्रावकेण कथं कार्यं १, तत्रोच्यते—श्रावको द्विविधः—अनुद्धिप्राप्त ऋद्रिपाप्तश्च, तत्राद्यश्चे-

हर्यता तानत प्रस्तुतप्रन्थस्य एताद्वष्यकः पाठः

पज्जुवासामी ' त्यादि सूत्रमुचार्य, तत ईर्योपायेकी प्रतिक्रामत्यागमनं चालेचयति, तत आचार्यादीन् यथारत्नाधिकतयाऽभिवन्ध सर्वेसाधून् उपयुक्तो-पविष्टः पठति पुस्तकवाचनादि वा करोति, चैत्यगृहे तु यदि साधवो न सन्ति तदेर्यापायिकीप्रतिक्रमणपूर्वमागमालोचनां विधाय चैत्यवन्दनां करोति

बृत्तिरेषा प्रसिद्धतमा विदुषा विशेषतः खरात्मजाना, यतस्ते समाळम्ब्यैनां सामायिकोचारादमु ईयाप्रतिक्रमणं विशेषेण स्थापयन्ति, बस्तुतस्तु अम एव तेषामत्र,

एतावन्मात्रेण यदि निषेषोऽपर्वमु ताहि अपर्वीण उपवासब्रह्मचर्यादिकरणमपि तेषामविधिपथपतितं स्यात्, किंच—रीकाक्रदुत्तया श्रीधमेदासगणिवाक्येन च बेदाष्टमन्दाब्जमितेष्वतीतेष्वब्देषु भूपोत्तमिकमार्कात् । गुचौ नवम्यां बहुले गुरौ चानन्दोऽमुमारूयद् भविबुद्धिवृद्धचै ॥ १ ॥ काश्मीरजेशाल्यमूर्षि नग्नास्, विजित्य विन्नोष्विधानद्सात् । सत्पंचमीतुकदिने विशाखे, दण्डिकयां शुद्धमना विधाय॥ २॥श्रीमेदपाटेशनिदेशपुष्टः स्थितः पुरे श्रीउद्यात्पुरास्ये । यथानिहिंदगयैतत्प्रकरणोक्तं मिथ्यात्निदिसंकेखनान्तं पदार्थपञ्चदशकं संयमेऽसमेम्योऽपि श्रावकेम्य उपदिशन्तु, श्राद्धाश्चेतत् श्रुत्ना बानियित्ना बाऽनथार्ये प्रमाणं चास्याः ' अनुष्ठुभां सहस्राणि नव पञ्च शतानि चे'ति प्रान्त्यवाक्चेन स्पष्टमेव । मोक्षमागोश्रयणसाधितश्रेयस्काः साधवो खरात्मनमसे अपनिण जिनपूनादिनिशेषामोऽपि निषेषपद्नीमेन यायात्, तन्नासौ राचिरः पन्याः खराणामिति यथास्यमाछीच्यैन वरितब्यं धीषेतैः । च यथावद्नुतिष्ठन्तु साघु साघुषमीभिषक्तचित्ता इत्यथेयन्ते आनन्द्सागराः

मोक्षाध्वछीनाम् श्रुतवाक्यपीनाम्, श्राद्धाम् समाश्रित्य हितं द्यानः॥ ३ ॥ व्यघत वृत्तौ रुचिरं पदानां, प्रबन्धमुगं तु परं नवानाम् । विचक्षणाः

सत्तिपरा मबन्तु, प्रसन्नता सबेगुणावहा यत्॥ ४॥ त्रिभिविदोपकं उद्यपुर संबत् १९८४ (गुजराती सं. १९८३)आषाढक्रज्णनवम्याम् आनन्द्रपागराः

अत्र २३५—२८७ पत्रज्ञोः दक्षिणस्यां द्वारिकायाः पाण्डमथुरायाश्च मच्ये कीशात्रीकवनमुङ्घिखितं दृश्यते, तच्चेदायेक्षेत्रस्य सीमविघायकतया

द्सिणस्यामम्युपगम्येत न स्यादेवायीनायीविषयविषयको विवादो यः प्रागुत्यितः, स्यादेव चैवं सित कछिङ्गकोंकणकपर्यन्तानां श्रीसंप्रतिकालादापि प्रागेवार्य-

विषयता, परतश्चावस्थितानां हुङुकमहाराष्ट्रान्ध्रद्रविडादीनां च प्रागनायोणामपि श्रीसंप्रातिनूपकारिताऽऽर्यता, श्रीनिशीयचूण्यांदिप्वप्येतेषामेवायेताकरणमा-



दारकः दामनकः सेमः नागद्त सुमहा सीता जिनदातः बंहकौशिकः रेवशमी मयपः मधुमित्रा बोर्टकः सिन्दकः पटनोहः 85-45 85-45 85-45 85-58 98-58 98-58 **आणातिपातः** स्षावादः अद्तं मेधुनं परिवहः दिन्मानं प्राणेप्योवः

| 7 1 S                                          | -           |          |         |                   |                    |                        |    |                |
|------------------------------------------------|-------------|----------|---------|-------------------|--------------------|------------------------|----|----------------|
|                                                | 49          | सामाथिकं | 83-909  |                   | कंटशिकः            | साधारचंद्रः<br>सक्तीनः |    |                |
| D <sub>ee</sub> r (                            | 93          | देशावका. | 902-99. | जांगुलिक:<br>हैनः |                    | अपार्थ:<br>कामदेव:     |    |                |
|                                                | er<br>ex    | पोषध:    | 192-198 | ੈ<br>ਨੂੰ<br>ਨੂੰ   |                    | ग् <b>ल</b> ः          |    |                |
| e (A)                                          | <b>&gt;</b> | भतिथिसं  | 920-976 | क्रियाः           | नागश्रीः           | सान-इः<br>कतपुष्यः     | Ø. | ्रेयसः<br>अयसः |
|                                                | <u></u>     | संलेखना  | 956-956 | 18kinile          | संभूतिः<br>पंडराया | शालिभद्रः<br>महाशतिकः  | •  | स्कृत्यकः      |
| <del>P</del>                                   |             |          |         |                   | ,<br>•             |                        |    |                |
| <b>100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 </b> |             |          |         |                   |                    |                        |    |                |
| 7 <b>(</b> ) S                                 |             |          |         |                   |                    |                        |    |                |
|                                                |             |          |         |                   |                    |                        |    | <del>~ 8</del> |

| मूलगाथानामकारादिः कमः |  |
|-----------------------|--|
| F-9-*                 |  |
|                       |  |

| ••                | • |
|-------------------|---|
| क्रमः             | • |
| मूलगाथानामकारादिः |   |
| किं               |   |
|                   | 1 |
|                   | • |
|                   |   |

| • |
|---|
| • |
| • |

कंद्रपं कुम्कुश्यं कंद्रपाइ उवेचा इाऊण गंठिमेयं खेत्तं व थुहिरण्णं खेताइ हिरण्णाहे

अन्मक्षाणाईणि

:

| गायापासः अन्क पर्ज ह, वायापासः अन्व पर्ज ह, वायापासः व |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| माध्यापातः अनंत पर्त्र हुद्ध हे ले गुण नहांदरितियाः शुरं पर्भ हु , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | あるでのまたのでののでののでののでのいったの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| माथापादः अर्थक पात्रं दृ. के पुण बहाविरतियुपा स्प. १५ १५ १५ १ % % % % % % % % % % % % % %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | by or or or or or or or or or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| माथापादः अनंत पत्रं प्र. विकासितियुवाः र्शक पत्रं प्र. क्षेत्र पत्रं प्र. क्षेत्र पत्रं प्र. क्षेत्र पत्रं प्र. विकासित्रुवाः राष्ट्र विकासित्रुवाः विकासित्रुवाः राष्ट्र विकासित्रुवाः विकासित्यः विकासित्रुवाः विकासित्यः विकासित्रुवाः विकासित्रुवाः विकासित्यः विकासित्रुवाः विकासित्यः विक | स्तित्व स्तित |
| हार्यापादः अर्क पर्ज प्र. स्थ्र १६६ १ ने पुण नहार्यापादः अर्क पर्ज प्र. भ १ १ % % % % % % % % % % % % % % % % %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| गाथापादः अंक पत्रं प्र. श्रिक्त १ वि. से पूण नहांस्रतिजुन्न स्थ १ ४ १ ॥ ॥ ॥ वित्रं ज्ञानंस्ताणे कास । ११४ १ थ १ ४ १ ॥ ॥ ॥ ॥ वित्रं ज्ञानंस्ताणे कास । ११४ १ थ १ ४ १ ॥ ॥ ॥ ॥ वित्रं ज्ञानंस्ताणे कास । ११४ १ थ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| गाथापादः अंक पर्त्र हु ने गुण नहानितिन्तुया स्थ १५५ १ ने गुण नहानितिन्तुया स्थ १५६ १ ने गुण नहानितिन्तुया स्थ १५६ १ ने गुण नहानितिन्तुया स्थ १५६ १ ने गुण नहानितिन्तुया स्थ १५१ १ ने गुण नहानितन्तुया स्थ १११ १ ने गुण नहानितन्तुया स्थ १११ १ ने गित्र सन्नं जंगीत स्थ १११ १ ने गित्र सन्नं जंगीत स्थ १११ १ ने नोग येनित्र अस्म स्थ १६६ १८० १ तिमाहने ने नोग येनित्र सन्नं सन्य ११५ १२६ १ तिमाहने न सन्य सन्य सन्य स्थ ११५ १६६ १८० १ तिमाहने न सन्य सन्य सन्य स्थ ११५ १६६ १८० १ तिमाहने न सन्य सन्य सन्य सन्य सन्य स्थ १६६ १८० १ तिमाहने न सन्य सन्य सन्य सन्य सन्य सन्य सन्य सन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | गाथापादः  """विउ देवे धम्मे मग्गे देतावगासियं पुण धम्प्रज्ञावगासियं पुण धम्प्रज्ञेणावगओ धर्मिद्ध्यस्यणद्वा धर्मिद्ध्यस्यणद्वा धर्मिद्ध्यस्यणद्वा धर्मिद्ध्यस्यणद्वा धर्मिद्ध्यस्यणद्वा धर्मिद्ध्यस्यणद्वा धरित्रं य सन्तिमंता नामिङ्ज बद्धमाणं पाद्द्वाञ्जराज्ञा स्ह्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| गाथापादः अंक पज्ञं प्ट. नाथापादः अंक विकासादित्या स्टर्स हिक्स हि | By on on U. U. U. U. ON U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| माथापादः अंक पत्रं प्र. वायापादः व्यक्तं पत्रं प्र. वायापादः व्यक्तंग्दंसणं फास॰ प्र. १६६ १ ने पूण वहावितिन्तुया व्यक्तं नाणंतो गिण्हः १८८ १ ने प्र. वहावं नाणंती गिण्हः १८८ १ ने प्र. वहावं नाणंती गिण्हः १८८ १ ने प्र. वहावं नाणंति । १८८ १ व्यक्तं वित्रं अवतं व्यक्तं वित्रं वित्यं वित्रं वित्यं वित्रं वित्यं वित्यं वित्यं वित्यं वित्यं वित्यं वित्यं व | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| नाथापादः अंक पत्रं प्र- हण्णंगंदंसणं पास॰ ५२ १६६ १ । ज्ञं जाणंतो गिण्हः ६४ १८६ १ । ज्ञं ज्ञं जाणंतो गिण्हः ६४ १८६ १ । ज्ञं ज्ञं जाणंता गिण्हः ११६ १८२ १ । ज्ञं जोगं थेवंपिहः ११६ १८२ १ । ज्ञं जोगं थेवंपिहः ११६ १८२ १ । ज्ञं जोगं थेवंपिहः ११६ १८४ १ १ । ज्ञं जोगं थेवंपिहः १२४ १ १ । ज्ञं ज्ञं नाणंतसावि एवं १२४ १ १ । ज्ञं कंह परिमाणकडा १२९ ३१६ १ । ज्ञं कंह परिमाणकडा १२९ १ । इत्रं प्राप्तांताविहः १३९ १ । इत्रं प्राप्तांताविहः १४२ ११८ १ । इत्रं प्राप्तांताविहः १४० १ । इत्रं प्तांताविहः १४० १ । इत्रं प्राप्तांताविहः १४० १ । इत्रं प्तांताविहः १४० १ । इत्रं प्राप्तांताविहः १४० १ । इत्रं प्तांताविहः १४० १ । इत्रं प्राप्तांताविहः १४० १ । इत्रं प्तांताविहः १४० १ । इत्रं प्राप्तांताविहः १४० १ । इत्रं प्तांताविहः १४० १ । इत्रं प्राप्ताविहः १४०                                                                                                                                                                                                                                                     | # 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नाथापादः अंक पर्जं हिल्लं कांग्रापादः अंक पर्जं हिल्लं कांग्रांदेसणे फास॰ ५३ १६६ जह जाणंतो गिण्हः ६४ १८६ जायणा ठहुयागर्भः ११६ २८२ जालंसतीए उ तर्जं ११६ २८२ विणमन्ताम् संभार १२९ २१६ १८१ जाणंतस्तावि एवं १२९ २१६ १८१ जाणंतस्तावि एवं १२९ २१६ १८१ विणमन्तणाह्मु संभार १२९ ३१६ विणमन्तणाह्मु संभार १२९ ३१६ विणमन्तणाह्मु संभार १२९ १८३ विणमन्तणाह्मु संभार १२९ १८३ विणमन्तणाह्मु संभार १२९ १९९ विणमन्तणाह्मु संभार १२९ १९९ विणमन्तणाह्मु संभार १२९ १९८ विणम् अणस्यदं ६९ १८० विणम् मिरोति विष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | माथापादः  जे पुण वहविरतिजुया  जे पोसहं तु काउं  जो वितेइ अदमं  तत्तायगोठकपो  तत्तायगोठकपो  ते।सं नमामि प्यओ  यूला सुहुमा जीवा  द्दूरूण दोसजाठं  दाणंतायदोसा  दुजातिगदुगदुगदुगएक  दुजि सया तेयाठा  दुजि सया तेयाठा  दुजि सया तेयाठा  दुजिहतिविहाइ मसा  दुविहतिविहाइ मसा  दुविहतिविहाइ मसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| माथापादः अंक<br>हण्णंगदंसणे पास• ५३<br>जह जाणंतो गिण्हः ६४<br>जर्य बहुणं षाओ ८०<br>जह चंडकोसिओ स्तळ० ७०<br>जह चंडकोसिओ स्तळ० १९६<br>जं जोगं थेवंपिहु १९६<br>जं साहूण न दिणं १९५<br>जाणंतस्तावि एवं १९५<br>जाणंतस्तावि एवं १९९<br>जिणमचणाह्मु संथार १९९<br>जिणमचणाह्मु संथार १९९<br>जिणमचणाह्मु संथार १९९<br>जे इह परिमाणक्डा १९९<br>जे दुत्तसोहणंपिहु १९९<br>जे पुण अणस्थदंडं १९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pi www.mw.mw.mw.mw.mw.m.m.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| माथापादः  हण्णंगदंसणे फास॰ जह जाणंतो गिण्हः जन्य बहुणं षाओ जन्यणा रुहुयागर्षः जह चंडकोसिओ खंळ॰ जह संत्रकोसिओ खंळ॰ जह संत्रकोसिओ खंळ॰ जह संत्रोहण न दिणं जाणंतसादि एवं जाणंतसादि हिं जो सुण अणत्यदंडं जो पुण अणत्यदंडं जो पुण अणत्यदंडं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| माथापादः हण्णंगदंसणे फास॰ जह जाणंतो गिण्हः जत्य बहुणं धाओ जयणा रुहुयागर्रुः जह चंडकोसिओ खरु जह चंडकोसिओ खरु जह संहण न दिणं जाणंतस्सवि एवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | # x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | माथापादः  हण्णंगदंसणे फास॰ जह जाणंतो गिण्हः जस्य बहुणं वाओ जह चंहकोसिओ सल जहसत्तीए उ तवं जं जोगं थेवंपिहु जं नाणंतस्सवि एवं जाणंतस्सवि एवं जे पुण अणस्यदंडं जे पुण अणस्यदंडं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| N CASE     |                       | 400                 |                  |                  | - (3)              |                   | (%               |                | 75              | yn ~            |                   | 25.             |                     | <i>?</i> (     | 5) <u>`</u>        | اسروا             | - 14 C                  | -  |
|------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----|
| שפ         | 6                     | ~                   | , U.             | ~                | ~                  | · ~               | ^                | ^ ~            | <b>/</b> (7     | 10              | ٠. (              | P (             | 8                   | ~              | B                  | R                 | ~                       |    |
| वं         | 360                   | 2°<br>2°            | 363              | 828              | ÿ                  | 8                 | 386              | 300            | 0000            | 0 0             | ٠<br>٠<br>٠       | 0<br>X<br>Y     | 200                 | 7              | 240                | 533               | 325                     |    |
| अंक        | ° % %                 | 10                  | 9%               | 8                | °~                 | 6                 | 530              | \$03           | ัช              | y 0/<br>y (1)   | <b>?</b> ?        | ر<br>ا<br>ا     | 2 C                 | 04             | 9                  | 36.<br>8          | 823                     |    |
|            | :                     | :                   | :                | :                | :                  | :                 | :                | :              |                 |                 |                   | :               | :                   | :              | :                  | :                 | :                       |    |
| गायापादः   | सन्त्रे य सन्तसंगेहिं | सहसा अन्भयसाणं      | संयार यांडिलेविय | संभाव वारवारं    | संगतं पत्तीपहु     | संमत्तीमिवि पत्ते | संलेइणाइ पृट्यं  | संबच्छराइगहियं | सामाइयं त पदिव० | सामीजीवाडन      | यात्रच्यात्राच्या | महिता में मार्  | महिला पर कार्य      | اللاما ما جاما | सिवसम्माप्सम्बरिता | सुस्पाणगाइ अणुस॰  | । सांऊण आद्रेग्णेऽविद्य |    |
| bu         |                       | 6                   | 8                | or               | a                  | ~                 | N                | a              | 8               | 0               | ^ ~               | ٠, ١            | ′ 0                 | ~              | ~                  | ~                 | ~                       |    |
| प्रभ•      | مر<br>مره<br>مره      | ÿ                   | 2                | 9%               | 05<br>05<br>05     | 733               | مر<br>سو         | १०१            | 223             | 9<br><b>~</b> ~ | 30.6              | , 0             | 7 0                 | 0              | <u>س</u> و         | 960               | CY<br>CY<br>CY          |    |
| <u>લ</u> . | g/<br>9               | 8                   | w                | 9                | ୬                  | શ                 | 9<br>~           | 883            | รั              | °<br>%          | 90<br>~           | , <u>,</u>      | 7 2                 | 0              | w<br>*             | ٠٠<br>د د         | ~<br>o<br>~             |    |
|            | :                     | :                   | <u>:</u>         | :                | :                  | :                 | शुज्             | :              | :               | :               | :                 |                 |                     |                | :                  | :                 | :                       |    |
| गाथापादः   | महुमज्जामंसपंचुं 0    | मिच्छत्तकारणाइ      | मिच्छतपरिणओ र    | मिच्छत्तस गुणोऽय | मुच्छा पारिगाहो इह | रागद्दीसनसङ्घा    | लाइयातत्यं उण् ण | विरतिपालं नाऊण | सिचितं पिंडनद्  | सिचिताचित्तोभय० | सिंचेते नििक्षवणं | सम्पत्तपरिव्भटो | सम्मत् सर्व तह देस० |                | מייי מנת יוסווגין  | मञ्जे शिक्ष मान्त |                         |    |
| bů         | ~                     | ~                   | (Y               | ~                | ~                  | ~                 | u.               | ~              | ~               | ~               | a                 | ~               | 6                   | <b>'</b> ()    | <b>/</b> 0         | <b>/</b> 0        |                         |    |
| 치*<br>ゼ    | 808                   | 8                   | 226              | >><br>~          | 208                | 360               | 888              | %°%            | & o &           | 330             | 888               | <b>≈</b>        | ່ ໝໍ                | 200            | 39.0               | 9 4 6             |                         |    |
| अंभ        | 200                   | ≫<br>ભ′             | ₹                | 9                | š                  | ۵۰<br>۵۰<br>۵۰    | <b>∻</b>         | 9              | 35              | ४३४             | अन्               | <u>~</u>        | 5"                  | 0              | , oe %             | e v               | í                       |    |
|            | :                     | :                   | :                | :                | :                  | :                 | :                | :              | :               | :               | :                 | ::              | :                   | :              |                    |                   |                         |    |
| गाथापादः   | पाणइवाए जयणा          | पाणाइवायांनेवत्तर्ण | पाबोबएस हिंसप्   | पुन्नावरद्गाहणण  | पांगालपांरणाम चि॰  | पासहेउववासा उण    | फलसपत्तावि धुवा  | वधवहछावच्छय    | निषाइं उ आउद्धि | बालमरणाह जावा   | बुद्धि पुन्न काऊण | भावण तइ तामलिणा | मइमेया पुन्नोगाह    | मणबङ्कायाणं    | मरणं सत्तरसविहं    | मलमइलज्ञनद्यो     | )                       |    |
| Sp. (      |                       | 10 E                | 93.E             | w                | <b>8 E</b>         | as T              |                  | 100            | · 介.            |                 | 7 <b>E</b>        | S)              | Ø €                 | <u> </u>       | 40                 | -                 |                         | 33 |
|            |                       |                     |                  | _                |                    | -                 |                  |                |                 |                 | _                 |                 |                     |                |                    |                   |                         |    |

|                     |                |     |                             | •              |          |                       |     |   |               |
|---------------------|----------------|-----|-----------------------------|----------------|----------|-----------------------|-----|---|---------------|
| गाथादिपादः          | <b>ਡ•</b><br>ਧ | טים | गाथाहिपादः                  | मं.            | נים      | गाथादिपादः            |     |   | <b>4</b>      |
| अक्नोसहणणमारण       | . 236          | a   | अपान्छमा मारणातिया          | नुस्त          | ~        | आदवइ अंतर् सो         | :   | : | %<br>%        |
| अटइ बहु वहह भर      | કેઇફ.          | ~   | अपाहियमायांतो               | 268            | ~        | आदानगर्नसंग्रह०       | :   | : | 35            |
| अज्ञानं संशयश्रेव   | ~<br>~         | ~   | अप्पेणवि कालेणं             | 240            | ~        | आदावत्यभ्युद्या       | :   | : | 9 %           |
| अणाभिगाहियकुदिही    |                | or  | अप्पेण बहुमेसें जा          | 258            | or       | आधारो मानसानां        | :   | : | अर्द          |
| अणमिणिनेसा हु कयाइ  | <b>≈</b>       | ~   | अहंतां जन्मनिर्वाण <b>ः</b> | 3%             | R        | आवीइ ओहिआंतिय         | :   | : | 9%            |
| अणवायमसंछोए         | . 263          | ~   | अलामरोगतणफासा               | 224            | œ        | आहाकम्मनिमंतण         | :   | : | ४८४           |
| अणिंदियमुणं जीवं    | . 22           | ~   | अनधूतां च पूतां च           | <u>۳</u>       | •        | आहारगुनी अविभूसिअप्पा | अपा | : | %<br>%<br>%   |
| अणुपुत्वमावहतावि    | 002            | ~   | अवस्यं यातारः               | 300            | or       | इक्षक्षेत्रं समुद्रथ  | •   | : | 308           |
| अह्सर्पाण सुद्दार   | <b>9</b>       | ~   | अविसंवादनयोग                | 88<br>88<br>88 | <b>~</b> | इगुनमं सलु मंगा       | :   | • | o             |
| आनारमिस यापमञ्जिय   | . रहर          | ~   | अस्ति वक्त्यता काचित्       | °~             | <b>~</b> | इंगाले क्णसाडी        | :   | : | 300           |
| अनिद्धिपाल सर्व     | Gr.            | ~   | अंगपच्गसंज्ञाण्             | 9<br>8<br>8    | a        | इंदियबलऊसासा          | :   | : | 8             |
| अनुसमयमरणज्ञारणो    | ≈<br>≈         | or  | जेतमुहुता उविर              | %              | •        | उध्यूताः प्रथयान्त    | :   | : | <b>~</b><br>≫ |
| अन्यर्थेव विधीयन्ते | 88             | ~   | अंबस्स य निंबस्स य          | 9              | ~        | उभयमुहं गासिडुगं      | :   | : | 9°&           |

| - Page 1 | رث            | -9                    | 3                       | - 'S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , <u>\$5</u>        | 78                  | (S)                | 23               | (E)                 | )                 | ひご             | <u> </u>             | 6.7                | <b>}</b>              | 7.5                 | <b>-</b>                              | <u>ات</u> ره |
|----------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|
|          | נים           | ~                     | ~                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~                   | ~                   | 6                  | ~                | 7                   | n                 | · 6            | ~                    | ~                  | ~                     | ~                   | · 0′                                  |              |
|          | व्य:          | 368                   | ĩ                       | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مر<br>ص             | 8                   | 708                | N. P.            | 3°                  | · •               | . 98c          | 23.6                 | 33                 | Ş                     | ง                   | 3-                                    |              |
| •        |               | :                     | :                       | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :                   | :                   | :                  | :                | :                   | :                 | •              | :                    | :                  | :                     | :                   | :                                     |              |
|          | गाथांद्रिपादः | कितुः स्वयं कारायितुः | कश्चिद्रागी भगति हासितो | काऊगं तक्राणं निय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कामार्था लिसमानस्तु | कास्टियमुपं च शीमा० | नाले दिण्णसा पहे   | ि के ताए पी तप्  | कुल्बलमङ्गास्यत्ताण | केण अन् पत्लेओ    | क्यानिवित्तवतं | नोऽन्यः कृतमोऽस्याति | किति य माणी य अणि० | भोगः पातितामस्यः      | नगेगी नाम मनुष्यम्म | संतापियंतउ मुख्गे संतति               |              |
|          | נים           | مين                   | 0'                      | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~                   | ~                   | ~                  | ~                | ~                   | ~                 | ~              | ~                    | ~                  | 8                     | n                   | 01                                    |              |
| •        | 43            | ° % %                 | ₩<br>•                  | %°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ગ</b> }⊱         | 888<br>888          | 33                 | 366              | 2%                  | 000               | 55             | Ÿ                    | 6.<br>6.           | 85%                   | °~                  | 833                                   |              |
|          |               | :                     | :                       | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :                   | :                   | :                  | :                | :                   | i                 | ;              | :                    | :                  | :                     | :                   | :                                     | •            |
|          |               | :                     | :                       | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :                   | :                   |                    | :                | :                   | :                 | :              | :<br>\$\frac{1}{2}   | :                  | o                     | :                   | :                                     |              |
| C        | गायात्र्वादः  | एम नए न मिमा          | एमिनित युनितम           | म्गि।इयमुज्यमियस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | एगों नड़ निन्तमो    | एतन् भंगुनपर्गा     | एतानान्त स्रोक्तिय | प्तामध्याग-इयाय। | एमे समाह्यस्य       | म् स् यंत्रशिक्या | कटनावर्गा पुरि |                      | नि रंग पारं        | हम्मारं नृष्णं नृष्णं | रणा एम न भाः        | *                                     |              |
| 1        | <u></u> ,     | 0                     | ١٠/                     | ، می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ~ (                 | Y (                 | <b>7</b> ′ (       | γ (              | ~ (                 | 3- (              | 7              |                      | ~                  | D* (                  | ~ {                 | 3'                                    |              |
| 1        | 43            | 45°                   | 9 :                     | 2. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 c                 | 7 (<br>Y (          | 3 ;<br>~ (         | n.               | 9                   | 17° (             |                | 300                  | ₹.                 | S                     | \$ C                | 40°<br>10°<br>10°                     |              |
|          |               | :                     |                         | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :                   | :                   | :                  | :                | :                   | :                 | :              | :                    | •                  | :                     | :                   | :                                     |              |
|          |               | ;                     |                         | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :                   | :                   | :                  | •                | •                   | :                 | :<br>_         | •                    | <b>:</b>           | •                     | :                   | :                                     |              |
|          |               | उरमञ्जा मार्गाण       |                         | The factor of the state of the |                     | 17.11(1) T 111      | まるが                |                  |                     |                   |                |                      |                    |                       |                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |              |
| ***      | -4            | ۲.,                   | mer 1/2                 | 3-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                    | ~ `.             | ¥                   | -                 | الأرمد         | 25                   |                    | ~ 7                   | ~~ ' <b>~</b>       | * -                                   | - <b>%</b>   |

| Dia C | P SS          | ro (               | OF THE SE            | 10 16              | g W              | 7P &                   | g Te               | 10 S            | 9.VE               | ion (               | <i>2.</i> 9         | D'                  | (A) A              | no                    | E'3                  | Dept (            |          |
|-------|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------|
|       | ρ'n           | 6                  | ~                    | 8                  | <b>~</b>         | ~                      | or                 | ~               | 8                  | ~                   | 8                   | 8                   | 8                  | 8                     | ~                    | <b>م</b>          |          |
| •     | पंत्र         | <u>ა</u>           | <u>ა</u>             | <b>9</b>           | سو               | 5-                     | ₩<br>~<br>~        | %<br>%          | २८५                | 388                 | 388                 | <b>5</b> 00         | %<br>≫             | 77                    | १९७                  | १६६               |          |
|       |               | :                  | :                    | :                  | :                | :                      | :                  | :               | :                  | :                   | :                   | :                   | :                  | ;                     | :                    | ;,                |          |
|       |               | :                  | :                    | :                  | :                | :                      | :                  | :               | :                  | :                   | :                   | :                   | :                  | :                     | :                    | :                 |          |
|       | गाथा।द्वेपादः | नो अत्यिकायधन्मं   | नो जिणाहरे माने      | जो सुत्तमाहिष्नातो | शानदर्शनचारित्र० | ज्ञानस्य ज्ञानिनां चैव | ठाणादीस पगासणया    | ठिइकंडगाण एवं   | िठयओ व चिट्ठओ वा   | तण्हाछेयामि कए      | तत् ज्ञानमेव न भवति | तत्त्वार्थश्रद्धानं | तत्य असंपत्तोऽत्यी | तत्र याऽपायसद्द्रस्थ० | तस्करा डिम्मरूपाणि   | । तस्त य चरमाहारो |          |
|       | انط           | ••                 | a                    | ~                  | ~                | ~                      | œ                  | 8               | ~                  | ~                   | ~                   | or                  | N                  | Q,                    | Q'                   | ~                 |          |
|       | पञ            | <u>~</u>           | 8                    | 3                  | %<br>~~<br>%     | %<br>%<br>%            | 230                | 823             | 200                | 95                  | 30<br>30            | 388                 | w                  | or                    | 13                   | 9                 |          |
| •     |               | :                  | :                    | :                  | :                | :                      | :                  | :               | :                  | :                   | :                   | :                   | :                  | :                     | :                    | :                 |          |
|       | गाथादिपादः    | छिज्जउ सीसं अह होउ | जड़ जिणमयं पवज्जह    | जइ सुकयव्यवसाओ     | जाणयसुयाणं च जाए | जणवयसंमयठवण            | जयं चरे जयं चिट्टे | जह जह अपो होही  | नं जह भाणियं तं तह | जीय बत्यं व पायं वा | जं मोणं ते सम्मं    | नं मोगंति पासह      | जावइया वयणपहा      | जावाति अज्जवयरा       | जिणवरभासियमावेसु     | जिणसासणस्त निदं   |          |
|       | ממ            | ~                  | a                    | ~                  | ~                | or                     | 0                  | ~               | <b>∞</b> ^         | a                   | ~                   | ~                   | ~                  | 8                     | ~                    | 3                 |          |
|       | यं अ          | ,3°                | 724                  | 256                | 3%               | 464                    | 22.50              | 200             | 386                | <b>≫</b>            | 365                 | 256                 | र्व                | 285                   | १३९                  | 3%                |          |
|       |               | :                  | :                    | :                  | :                | :                      | :                  | :               | :                  | :                   | :                   | :                   | :                  | :                     | :                    | :                 |          |
|       |               |                    | معام                 | :                  | :                | :                      | :                  | :               | :                  | :                   | :                   | :                   | :                  | :                     | :                    | :                 |          |
|       | गाथाहिपादः    | विणे दंसणमोहे      | सिहा पिवासा सीउण्हें | गहिजण य मुकाइं     | गारवपंकनिवुड्डा  | गिहमागयस साहुस्स       | गुणसेण अगिगसम्मो   | चडिरिंदियजीवाणं | चनारि विचिताइ      | चरणरजसा प्रशमनं     | चंद्नडिंसय संसो     | चंपाए कामदेवो       | चेइयसाहुअभावे      | चे्ड्हरसाहुगिहमाइ०    | चौरश्चौरापको मन्त्री | छउमत्थमरण केवाल   |          |
|       | 7 B           | W AD               |                      |                    | 物                | 200                    | (B) 2              | 200             | (B)                | AD .                | <b>B</b> 2          | 100                 | <b>B</b> &         | 200                   | <b>8</b> 2           | 200               | (1) Sec. |
|       | þ             | <u>y.</u>          |                      |                    |                  |                        |                    |                 |                    |                     |                     |                     |                    |                       |                      |                   |          |

| Sport        |                   |                  | 35                       | 200                 | <b>G</b> , E          |                    | なに                | بِرِح              | - <del>%</del>    | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                 | Œ,                | >-                  | - (E            | <u>,                                    </u> | >=            | - <u>-</u>      |                        |
|--------------|-------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|
| נים          | ~                 | 8                | ~                        | ~                   | ~                     | מי                 | 8                 | 6                  | a                 | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | c                 | · 6               | <u></u>             | ~ (             | ~                                            | ~             | ~               |                        |
| kp           | a                 | E0%              | %<br>%                   | ० १५०               | 288                   | 767                | 9                 | 00<br>12'          | 300               | سو<br>«۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25.6              | 330               |                     |                 | יפו<br>ט<br>י                                | 0<br>6<br>6   | 9               |                        |
|              | :                 | :                | :                        | :                   | :                     | :                  |                   | :                  | :                 | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                 | •                 |                     | :               | :                                            | :             | :               |                        |
|              | :                 | :                | :                        | :                   | :                     | :                  | :                 | :                  | :                 | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                 |                   |                     | (E              | <del>-</del>                                 | :             | :               |                        |
| गाथाक्षिपादः | न चाप्याविषयस्येह | न मारयामीति कृत॰ | नवणीयं तज्जोणिय०         | नवनवसवंगो सलु       | नष्टे मृते प्रवाजिते  | न सरइ पमायजुत्तो   | न सान्त यप् देशम् | न सा पारमहा बुत्ता | नाहायागड्डा य तवा | नाणमवायधिरंओ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | नार्यानि न देयानि | नासेंडे अगीयस्यो  | निज्ञ संनि अस्ति    | विन्द्यओ पण अले | Charles of the charles                       |               | नियसमा ताथ सन्। |                        |
| 50           | ~                 | ~                | ~                        | ~                   | 8                     | a                  |                   |                    |                   | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                 | 6                 | ~                   | n               | ٠ ,                                          | ~             | 8               |                        |
| पत्रं        | %<br>%<br>%       | <b>≫</b>         | 298                      | N<br>N              | क्<br>१०              | 80 ~               | ê                 | 916                | )<br>,            | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 253               | ~<br>≫            | ï                   | 37.6            | , , ,                                        | رو.<br>2<br>م | ն,<br>Ն<br>ն,   |                        |
|              | :                 | :                | :                        | :                   | :                     | :                  | :                 |                    | :                 | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                 | :                 | :                   | :               |                                              | ::            | :               |                        |
|              | :                 | :                | :                        | :                   | :<br>m                | :                  | :                 | •                  | :                 | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                 | :                 | :                   | :               |                                              | :             | :               |                        |
| गायादिवादः   | दिद्वीए संपाओ     | तुम्लाभावो न मुह | तुर्गातिमप्ततान् जन्तून् | दुर्नेलानामनायानाम् | उनिगतिनिग्रह छन् उ    | बुनिसितिसिसेण पदमी | वृतिंद्वदित्तः    | हेगस्यायतनं भनेता० | ciffuffurifirm.   | नाम्मादुरानाप्तुरा व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रमाया जाणता     | पणाजनम् कुल श्रास | धनाष्ट्रत्नान्मभ्रत | भगमिङ्य मानो पा | भारेट सेहन बरू                               |               | न हरात अत्यस्त  |                        |
| 4.           | 8                 | ~                | 6                        | ~~                  | ~                     | مہ                 | ~                 | ~                  | · ·               | , "م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠                 | ~~                | ~                   | ~               | 'C'                                          | •             | ~               |                        |
| पञं          | TO"               | <del>-</del>     | र                        | 35%                 | 30%                   | 9                  | 250               | 922                | . :               | · :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | × ×               | e.<br>6.          | <u>ج</u><br>ق       | <b>3</b> -      | 37.5                                         | ,             | 9               |                        |
|              | :                 | :                | :                        | :                   | :                     | :                  | :                 | :                  |                   | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                 | :                 | •                   | :               | •                                            |               | :               |                        |
|              | :                 | :                | :                        | :                   | :                     | :                  | •                 | :                  | c.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | •                 | :                   | :               | :                                            |               | •               |                        |
| माथाभिक्ताः  | olmu rom r        |                  | رويد والمنطقة فالوا      |                     | Ter state a state and | William Line (     |                   | Harry H.           | Wittelf Spring    | And Additional Property of the Control of the Contr |                   |                   |                     | -               | で記れたい                                        |               |                 | an Million (A. v.a. *) |
| -            | ~~                | - 4              | - A                      | ŢŠ                  | = ;                   | ~~ *               | 3                 | -4                 |                   | *******<br>**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                 | , J.,             | ~*                  |                 | . 404                                        | ۴             | , has           | · ·                    |

|       | TV.          |                  |                 |                    |                | 52-              | _                  | ch V           |                 | ر می ر                | 523                | _ &C                  | V                     | _di                      | 1.60                |                    | e e                | 7 B        |
|-------|--------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Se of | 7 🕅          | <u>بوي</u>       | ~ <b>(</b> )    | 2                  | 90             |                  | av                 | 80 <u>/</u>    | 60              | <b>®</b>              | 6                  | <b>78</b>             | <u> </u>              | p e                      |                     | 800 U              |                    | RO (S)     |
|       | טיכו         | ~                | ~               | œ                  | or             | R                | R                  | a              | 2               | ~                     | ом <sup>4</sup>    | ∾′                    | a                     | •                        | ••                  | 14                 | W.                 |            |
|       | प्ञ.         | o<br>%<br>%      | ၅<br>အ          | V                  | 363            | 9                | 80 S               | ŝ              | 55×             | 25                    | <b>9</b>           | <b>3</b> 7            | გე<br>გე              | <b>9</b>                 | 26.2                | 0<br>%<br>%        | 05.                |            |
|       |              | :                | :               | :                  | •              | ;                | :                  | :              | :               | ;                     | :                  | :                     | :                     | :                        | :                   | :                  | :                  |            |
|       |              | :                | :               | :                  | :              | ;                | :                  | :              | :               | :                     | :                  | :                     | :                     | :                        | :                   | :                  | :                  |            |
|       | गाथादिपादः   | नारस छावट्टीाचिय | बावीससन्तमोहस्स | भवस्थकेवालिन:      | भूमपिहणजलखाण   | मइमेएण जमाली     | मणिकणगर्यणघण       | मलमङ्लपंकमङ्ल  | मंसं पन्निदियवह | मा गाः खेद्रियनी      | मानं मुखात गोरवं   | मायालोभक्षाया         | मा होह सुयगाही        | मिच्छतं जमुइणां          | मिति मिउमह्वते      | मूका जडाश्च विकलाः | मूळमेयमहम्मस्स     |            |
|       | bi           | ~                | <b>~</b>        | W                  | ~              | a                | ~                  | ~              | 8               | ~                     | ~                  | R                     | ~                     | ~                        | ~                   | مہ                 | ~                  |            |
|       | पु           | 500              | ງ<br><b>~</b>   | ů                  | 9              | 300              | °~                 | ५०%            | 363             | W<br>W                | 888                | 828                   | %                     | or                       | %<br>9%             | 200                | œ                  |            |
|       |              | :                | :               | :                  | :              | :                | :                  | •              | :               | :                     | :                  | :                     | :                     | :                        | :                   | :                  | :                  |            |
|       |              | :                | :               | :                  | :              | :                | •                  | •              | •               | :                     | •                  | :                     |                       | :                        | :                   | :                  | •                  |            |
|       | गायाभ्रिपादः | पहेंक्लंडसागा    | पंचण्ह अणुबयाणं | पंचेतानि पवित्राणि | पानयणी घम्मकही | पासत्योसन्बक्सील | पुराणं मानवो धर्मः | पोसह उनवासी उण | पोसहोवनासस्स    | प्रजानां धर्मषद्भागः  | प्रथमे जायते जिंता | प्राणिनां बाधकं चैतत् | गारभ्यते न सिल् विघ०. | प्रेक्षावतां प्रवृत्यर्थ | फल्फाल पत्ते युप्ते | बद्धाया य मुक्ते   | बहुविग्याइं सेयाइं |            |
|       | טׁכ          | ~                | CY              | ~                  | 8              | 0                | 0                  | 0              | ~               | ~                     | O'                 | ~                     | ~                     | a                        | ~                   | ~                  | ~                  |            |
|       | यं.          | 9<br>%           | or<br>W         | w/                 | 365            | 2                | 364                | ठ<br>४४        | مر<br>مه        | سو<br>من              | 386                | o<br>w                | 300                   | 808                      | 022                 | ۳                  | 288                |            |
|       |              | :                | :               | :                  | i              | :                | :                  | :              | :               | :                     | :                  | •                     | :                     | :                        | :                   | :                  | :                  |            |
|       |              | :                | :               | :                  | :              | :                | :                  | :              | :               | :                     | :                  | :                     | :                     | :                        | ন                   | ;                  | :                  |            |
|       | गाथादिपाद्   | निसम्गुवएसक्ड्रं |                 |                    |                |                  | पइदिणं मत्तपाणेणं  |                |                 | पिठतं श्रुतं च शास्रं |                    |                       | 0                     | पदासिको तिभि             |                     |                    | परिमियमुबसेवंतो    | •          |
|       | 79           | <b>S</b>         | ·Ç.             | چ<br>پر            | 7 <b>E</b>     | چي               | PF                 | N S            | D'E             | 940                   | (CO)               | <b>6) 4</b>           | 100                   | <b>\$</b> 7              |                     | 8                  | 900                | <b>B B</b> |

| -C         | E.Z                 | <u> </u>                | (G)             | <u> </u>             | -30                 | Ø                 | ~?                   | (V)                  | الاسور               | Z.                  | <u> </u>             | 会さ                    |                   | 8                    | <u></u>                  | - F                      |       |
|------------|---------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| * ***      | ~~~                 | 451                     | *C , ~          | - K2)                | 40                  |                   |                      |                      |                      | -/-                 | 60"                  |                       | e Go              | ر <u>ت</u><br>-      | - 60                     |                          | - COV |
| ישל ז      | ~                   | 66                      | ~               | •                    | ~                   | G*                | 6                    | ~                    |                      | · ~                 | · •                  | <i>~</i>              | ' (Y              | ' (Y                 | , U                      | י הי                     |       |
| पञ्        | 340                 | 3%                      | 3%              | 363                  | S                   | ũ                 | ũ                    | >∞                   | <b>3</b> 0           | 356                 | र                    | من ا                  | ~                 | 9                    | . X                      | 306                      |       |
|            | :                   | :                       | :               | :                    | :                   | :                 | :                    | :                    | :                    | :                   | :                    | :                     | :                 | :                    |                          | :                        |       |
|            | :                   | :                       | :               | :                    | :                   | :                 | :                    | :                    | :                    | :                   | :                    | :<br>/tc              | :                 | :                    | :                        |                          |       |
| गायादिपादः | वाससहस्सीप जई       | नासं कोडीसहियं          | विगहाइएहिं रहिओ | विन्डिणां दूरमोगाडं  | विद्यानु जुरभिगम्य: | विपयी विपयविरक्तं | विषयी विषयासकं       | विपस्य विषयाणां च    | वीतरागा हि सर्वज्ञाः | व्यापाद्याति तनूजम् | बतिनो जड्गमं तीर्थम् | पर् शतानि नियुज्यन्ते | शिधानामेष समयः    | शुचि भूमिगतं तायं    | श्माश्मानि कर्माणि       | अवन्ति यस्य पापानि       |       |
| שׁל        | ~                   | ~                       | ~               | 3                    | ~                   | 8                 | 8                    | n                    | ~                    | ~                   | 8                    | 6                     | ~                 | ~                    | n                        | 8                        |       |
| मु.        | <u>م</u>            | 26 €<br>26 €            | 300             | %°<br>%              | °~                  | <del>ب</del> ر    | ၅<br>အ               | रहर                  | %                    | %<br>%              | 388                  | ى<br>ئ                | 80°               | 200                  | %<br>%                   | <b>%</b>                 |       |
|            | :                   | •                       | :               | :                    | :                   | :                 | :                    | :                    | :                    | :                   | :                    | :                     | :                 | :                    | :                        | :                        |       |
| गाथादिपादः | योगदुष्प्राणिधानं च | रणे वने शत्रुजलाप्ति॰ … | रन्यणुकंडणपीसण  | तगहोसविउत्तो         | ाद्दा देपादा        | ती देवो दोसी देवो | समी येती मोही        | णि मु: क्षत्रियवर्गे | र हनं तिर सोहमां     | ण तस्स रुभति हु     | लुक्तता मुहजंतं      | लोकवत् प्रतिपतन्यः    | उउंचरि काउंचरि    | वने रणे शृबुजलाग्नि॰ | यसहिकहनिसज्ज्ञिदिय       | नादांत्र प्रतिनादांत्र   |       |
|            | <b>क</b>            | (R)                     | E               | B                    | <b>F</b>            | F                 | F.                   | #                    | E:                   | FE                  | 160                  | 'চি                   | कि ,              | lo-                  | #                        | <del> </del>             |       |
| נים        | 8                   | 6                       | ~               | ~                    | 0                   | 8                 | <b>~</b>             | ~                    | 0°                   | <b>~</b>            | 8                    | 8                     | <b>~</b>          | ~                    | a                        | 8                        |       |
| यं.        | <u>م</u>            | e 0 %                   | <b>%</b> %      | <b>%</b> %           | 8.<br>13.           | 300               | . سو<br>•            | <b>%</b>             | 3                    | 9                   | ∞′                   | ۶۳<br>۷               | مد                | ĩ                    | <b>≈</b>                 | ĩ                        |       |
|            | :                   | :                       | :               | :                    | :                   | :                 | :                    | :                    | :                    | :                   | :                    | :                     | •                 | :                    | :                        | :                        |       |
| गाथादिपादः | मृगा मृगैः संगमनु   | मृत्योरमावात् नियमो     | मेहुणवयमंगंमी   | मैथुनानुस्मातिसरकार० | मोत्तूण पत्तनियरं   | यत् स्वयमदुः। षित | यत् प्राणिद्यासत्य • | यद् भावद्वापवद्वाप्य | यद्याप निषुणा यागा   | यथाप निसन्यमानाः    | याद् नामास्य कायस्य  | यसुपाजवान्त घम        | यस्याष्टादश दाषाः | या गम्या सत्सहायाना  | यावत् स्वस्थामेद् कलेवर० | थूप छित्ना पश्चेत् हत्ना |       |
| Sport      | <b>E</b>            |                         | gy VE           | 200                  | B.E                 | 200               | 8                    | Sign                 | ~ <u>(3)</u> .       | S)                  | PE)                  | S.                    | D E               | 30                   | e l                      | Ð.                       |       |
|            |                     |                         |                 |                      |                     |                   |                      |                      |                      |                     |                      |                       |                   |                      |                          |                          |       |

| प्तं स्    | R 23              | % ३४                 | ₹ 00 mm            | २६९ २               | - Co 2 ::         | स्त्र अ            | or              | qq qq                   | *************************************** | 多 ~ 9% …           | \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\fraca | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 888 8                  | 2 282            | रहत्र १                  | 88 2                 | A. |
|------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|----|
|            | :                 | ::                   | :                  | :                   | :                 | :                  | •               | व                       | :                                       | •                  | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                     | :                      | :                |                          | •                    |    |
| गायादिपादः | सीहगिरिसुसीसाणं   |                      | मुखास्वादलनो योऽपि | सुन्नहरं जिणवरमंदि० | मुरतमुखं खलमेत्री | मुहडोल्न् रंगमञ्ज् | सूत्रोकस्यक्ष   | सरे त्यागिनि विदुषि च   | सोऊग सहहिऊण य                           | सो होइ अभिगमरहं    | स्रीमुद्रा झषकेतनस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मानं मद्दर्पकरं                       | मिरणं कीतीं केलिः      | हिंसियलिओवगूहिय  | हा दुर्दु कर्य हा दुर्दु | ।हिंसानुतस्तेयात्रहा |    |
| انط        | or                | <b>ب</b>             | N                  | W                   | W                 | 14                 | ~               | 6                       | ~                                       | ~                  | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N                                     | <b>~</b>               | 8                | a                        | <b>D</b> ~           |    |
| पत्रं      | 9                 | 98k                  | 113                | १०६                 | 2                 | 37                 | <b>%</b> 9%     | 90                      | 35                                      | 585                | र्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99                                    | 0°                     | 308              | 9                        | 0<br>84<br>84        |    |
|            | :                 | :                    | :                  | :                   | :                 | :                  | :               | :                       | :                                       | :                  | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                     | :                      | :                | :                        | :                    |    |
|            | :                 | :                    | :                  | :                   | :                 | :                  | :               | :                       | :                                       | :                  | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                     | :                      | :                | :                        | :                    |    |
| गाथादिपादः | संकंतद्वित्वपेमा  | संकुचिति महीमण्डल०   | संतिमि वितिगिच्छा  | संपत्तदंसणाई        | संमतीम उलधे       | (संयमगुणयुक्तेभ्यः | संबच्छर चाउमासि | साधूनां दर्शनं श्रेष्ठं | सामाङ्यांति काउं                        | सामाइयंमि उ कए     | सावङजजोगविरओ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | साहम्मियक्च्छलंमि                     | साहारणा तु मूला        | साहूण कप्पणिज्जं | साहूण दंसणेण             | सीयालं भंगसयं        |    |
| של         | R                 | a                    | O.                 | ~                   | 8                 | es.                | ٠.              | 01                      | <b>~</b>                                | ~                  | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24                                    | 13                     | 8                | ~                        | R                    |    |
| त्रभ       | 60.<br>60.        | 205                  | 5                  | 378                 | 30<br>30          | 37                 | <b>&gt;</b> 0   | 9<br>20                 | æ                                       | 243                | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8<br>2<br>3<br>8                      | 300                    | 386              | 7.<br>8.<br>8.           | <b>%</b>             |    |
|            | :                 | •                    | ;                  | :                   | :                 | :                  | :               | :                       | :                                       | :                  | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                     | :                      | :                | :                        | :                    |    |
|            | :                 | •                    | ء ا                | :                   | :                 | :                  | :               | :                       | :                                       | :                  | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                     | :                      | ;                | :                        | :                    |    |
| गायादिपादः | सक्तज्जाती राजानः | सत्पानं महती श्रद्धा | सयं शौचं तपः शौचं  |                     |                   | सम्माद्धी जीवो     |                 |                         | हैं    सर्वस्यैन हि शास्त्रस्य          | सर्वः पूर्वकृतानां | सर्वारमानिष्टनस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सर्वाः संपत्तयस्तर्य                  | सर्वे क्षयान्ता निचयाः | सन्मानिय अप्नाओ  | सहसब्भन्दाणाइ            | सकपा सरमा            |    |

-??

|           | 0            | 3          | ٦            |
|-----------|--------------|------------|--------------|
|           |              | •          |              |
|           | :            | :          | :            |
|           | •            |            | •            |
|           | :            | :          | :            |
|           | :            | नकम्       | :            |
|           | भगवती        | वैवभाख्याः | क्र          |
|           | ~            | ~          | ~            |
| रादिः     | <u>ح</u>     | 8          | 8<br>8<br>8  |
| नामक      | :            | :          | :            |
| अन्या     | :            | :          | :            |
| साक्षीभूत | ज्ञातधर्मकथा | "          | द्शवैकालिकम् |
|           | 8            | R          | ~            |
|           | 80 S         | 288        | २४३          |
|           | :            | :          | :            |
|           | :            | :          | :            |
|           |              | <b>₩</b>   | Ë,           |

|                    |    | नादि       | ाराका | शुन्थक | शीभृत  | सिंह        |   |
|--------------------|----|------------|-------|--------|--------|-------------|---|
| । सप्ततिकानुहच्चूि | a  | > w        | :     | :      | शक्तु० | प्रथमपन्धाः | a |
| आवकमज्ञाप्तिः      | o~ | <u>ງ</u>   | :     | :      | :      | प्रशापना    | 3 |
| न्यवहारभाष्यम्     | ~  | <b>%</b> % | :     | :      | :      | "           | ~ |

:

: :

उत्तराध्ययनबृह्

|               | वाचकः        | वेदानुसारिणः |
|---------------|--------------|--------------|
| गरादि         | ८३-२।३३४-४   | 86-3         |
| <b>गकाराक</b> | २८३          | :            |
| मित्रमन्      | · •          | ( देवगुपाः ) |
| साक्ष         | नियुक्तिकृत् | पूज्यपादाः ( |
|               |              |              |

| d | י    | ŗ |  |
|---|------|---|--|
|   | عالج | 5 |  |

वेदानुसारिण:

8 K-3

( जिनमद्राः )...

१४ १ पूज्याः - ११ १ पूज्याः - ११ १ १ पूज्याः - ११

जिनभद्रगणी ...

88-4100-4108-4

. १ 848

हिरिभद्रमूरिः ...

84-8188-31888-8

१०६-२।११०-२ । वाचकमुस्यः ...

श्चामावः

| -                  |  |
|--------------------|--|
| :                  |  |
| सप्ततिकाबृहच्चूणि: |  |

| <u>مر</u> | چ | 37 | 900 | »<br>≈ |  |
|-----------|---|----|-----|--------|--|
| •         |   | •  |     | •      |  |
| •         |   | •  |     | •      |  |

श्रेष्ठिदेवचन्द्र लालभातृ-जैनपुरतकोन्द्रार-ग्रन्थाङ्गे---श्रीमहेचगुप्रसूरिवयैनिर्मितं = 38 = コトノの શ્રીચન્દ્રસાગર-शानस् धर

## श्रीमन्तवपद्प्रकरण

श्रीमद्यशोदेनोपाध्यायनिर्मितद्यतिम् ॥

जयति जितकमैशत्रुलेब्बातुलमाहिमकेवलपताकः । त्रिद्शासुरकृतपूजः स तत्वनिविदको वीरः ॥ २ ॥ शुद्धच्यानघनप्राप्या, कर्मदारिद्यविद्धतो । निर्वेतिः साधिता येन, तं नमामि जिनप्रभुम् ॥ ९॥

नमो जिनाय कल्याणकराय ॥

भेतवस्यामिष्टदेवतास्तवपूर्वकं प्रवस्तितव्यं, यथोक्तम्"शिष्टानामेष समयसो सर्वत शुभे किछ । प्रवर्तनो सहनेष्टदेवता- 🖔 यित्रमशक्यत्वाद्युक्तमादावेव तत्त्रातिपादनमिति, यतः शिष्टानामयमेव समयो यद्धत तैरमीष्टे वस्तुनि प्रवर्तमा-म चैतहक्तवम्-अभीष्टरेवतानमस्कारस्यानर्थकत्वाद्ग्रस्तुतत्वाच निक्रण कन्द्रमाणं मिन्छं सम्मं क्याहं संतेहा । नवभेयाहं वोन्छं सङ्घाणमणुक्ताहडाए ॥ १॥ मम ग्रीस्ट कुमाहिनीयं यत्ताङ्गमत्राथायोहये सर्याः। अलभत विकासमममं तात् भक्त्या निजगुष्त्रज्ञोति॥ ४ ॥ इह मादानेव प्रकरणकारोऽमीष्टदेवतास्तवमभिधेयादित्रयं च प्रतिपाद्यितुकामो गाथामाह— यहवा: प्रसाद्यानेत, लेलिया नेयसागरम् । तर्गत विद्युयाः सा मे, सिक्षियतां सरस्वती ॥ ३ ॥ मुत्तर्वात विद्यतेज विहिता तेले पूर्ले: संबं, महोनेण तथाति सा न सुगमा गम्मीरकान्त यतः। निस्पष्टार्थपद्प्रचन्ध्वतित्ता नेनेयमारम्यते, किञ्जिदिस्तर्यालिनी तत्त्रिध्यामिच्छातुतृत्या मया ॥ ६ ॥ अहिवगुत्तस्तितितवात् नवपद्प्रकरणं यत्। विद्यति तस्य विधितस्त्रिविज्ञपये सज्जनानेवस् ॥ ५॥ यचारमञ्जसं किञ्चिज्ञायतेऽत्र प्रमाद्ताः । युत्रापराधवत्ततं, तद्धेभेन सहातास ॥ ७ ॥

सतवपूर्वकम् ॥ १ ॥ " इति, तथा च शिष्टसमाचारपरिपाल्टनमस्य प्रयोजनमतोऽनर्थकत्वादित्यसिद्धो हेत्रुः, अप्रस्तुत- क्रिं तथा च शिष्टसमाचारपरिपाल्टनमस्य प्रयोजनमतोऽन्थंकत्वादित्यसिद्धो हेर्तुः, अप्रस्तुत- क्रिं विकाइं सेयाइं सेयाइं तेण क्र्यमंगलोवयोरीहं । सत्ये पयिष्ट्यकां विज्ञाष्ट्रं महानिहीएव्ज ॥ १ ॥" असिधेयादीनां चान- विकाधं सेयाइं सेयाइं सेयाइं तथा चोक्तम्—"प्रक्षा- विकाधं सेयादित्यक्षं, फलादित्रितयं स्कृत्य। मङ्गलं चैत्र शास्त्राद्धी, वाच्यमिष्टाये।।१॥" येऽपि शास्त्रे प्रयोजनम्॥१॥ क्रिं प्रयोजनं मुख्यमिच्छितितयं स्कृत्य। मङ्गलं चैत्र शास्त्राद्धी, वाच्यमिष्टायेसिद्धये।।१॥" येऽपि शास्त्रे प्रयोजनम्॥१॥ क्रिं प्रयोजनम्॥१॥ क्रिं शास्त्रस्य, कर्मणो वाऽपि कर्याचेत् । यावत्रयोजनं नोसं, तावत्तकेन गृह्यतास्य प्रयोजनम्॥१॥ इत्युक्तियम्पः इति क्रिं प्रयोजनम्। विकारणमङ्गीक्रितवन्तः, तथाहि-शास्त्रमिन्यस्य प्रयोजनं वक्तं शक्यं, यदुक्तम्—"न विकारणम्होक्त्रत्योपात्तमेव, नहि निरिमेचेयस्य प्रयोजनं वक्तं यद्वस्य विक्रययोगनम्। विवायस्य प्रयोजनम्। क्रिकदन्तपरीक्षादेस्तत्रयोगाप्रसिद्धतः॥१॥" इति, सम्बन्धस्य यद्विप्यये। 🎳 जनान्तर्गत एवेति प्रथगतुक्तेऽपि सामध्यक्षिम्यते, यदुक्तम्—"शास्त्रं प्रयोजनं चेति, सम्बन्धस्याश्रयावुभा । तदुक्त्य- 🕌

🖁 | प्रेक्षापूर्वकारिणः श्रोतारो निरभिधेयमिद्मनभिमताभिधेयं वा तथा निष्प्रयोजनमनभिमतप्रयोजनं वेति मन्यमाना न प्रकरण- || 📳 👸 | पर्धन्तोपानं 'नवभेदानि' इति पदं सर्वपदेरभिसंबध्यते, तेन मिध्यात्वम्—अहेत्प्रणीततत्त्वार्थाश्रद्धानहेत्त्रनेभेदं, सम्य-||﴿ 🎉 | क्तवम् - अष्टाद्रशद्रोषविहितस्रेषोऽहेन् मे देवता अष्टाद्शमहस्त्रगीलाङ्ग्धारकाः साधवो गुरवो जिनोदिष्टा जीवाद्य एन- 🛮 । अवणे प्रवसेरम् अतो—"मिच्छं सम्मं वयाई संकेहा नवभेयाई" इत्यभिधेयं 'सङ्घाणमणुग्गहहाए' इति प्रयोजनं चोकं, तत्र 🎙 | ह्वपत्वात्परमगत्यवात्तेरिति, तं नत्या कि १.४बोच्छ॰ मिति वक्ष्यमाणिकयाऽभिसम्बन्धः, एतावता चेष्टदेवतास्तवे प्रतिपादिते 🖟 अस्य वा जन्मिन ज्ञातकुले कोशकोष्ठागारादिसम्पदिशेषेत्रेद्त इति तहाव्हिहेतुत्वाह्यद्भानः, इष्टदेवता चायं गुणप्रकर्ष-||६ |सूच्यते—'नमिऊण' नत्वा प्रणम्येत्यर्थः 'वद्धमाणं'ति वद्देतेऽचिन्त्यमाहात्म्यैः सम्यग्द्रशैनज्ञानचारित्रादिभिगुजैः स्वयमेत्र|| 🌶 | अस्याश्वाचापोदेनेष्टदेवतानमस्कारः शेषपादत्रयेणाभिधेयप्रयोजने साक्षात् सम्बन्धस्त्रथोद्धक्त इति समुदायाथों, व्यासार्थं - || 🏅 | न्तरीतस्तरमाव्हिनो नोक्तः प्रयोजनात ॥ १ ॥" अतोऽभिधेयाविप्रतिपादनमपि शास्त्रादे श्रोतृपवृत्यङ्गवाद्विरुद्धमेवेति । |

| भीषिकारोद्रे शब्दादिपञ्चविघविषयसुखल्डम्पट्रप्राणिगणोपद्रशिंतनानःविघाधिज्याधिजीवमधुमक्षिकाकीर्णेतुच्छतमकाम- | 🌯 | सौक्यक्षोद्रे जन्ममरणप्रमुखदुःखन्थापद्विभीषणे संसारारण्ये पूर्वमसुन्द्राचरणकारणेन मिध्यात्वकुटिलसहचरेणेव आ- | 🔞 | म्यते, न च तदा कश्चिद्रं जानाति—यदुतेष एव ममैवंविघमीषणस्थाननिवासजनितानन्तदुःखसम्पातहेतुः, केवलं तमेव | ||ताह्वभातीमिवोरकुष्टास्थिति सप्ततिसागरोपमकोटीकोटीलक्षणामपहतवतोऽतिचिरपारिचितोऽयं मे समस्तापहारेण माऽत्यन्त- ||ह्रा ||विलक्षो भादितीव संचिन्त्य तस्य किञ्चिद्दविणशेषायमाणामेकां सागरोपमकोटीकोटां किञ्चिद्नां तथेव घृतवतो ||ह्रा  $\|$ निवृत्तिनगरीनिवासार्थिनस्तन्मागैनिवेदकाप्तपुरुषयोगमभिलषतः प्राप्तावसरसमागतापूर्वेकरणानिवृत्तिकरणसन्नरोपद्- $\|V\|$ पातादिदेशविरतिः संपद्यते, तथा चागमः—"संमर्त्ताभ उ लद्धे पलियपुहुतेण सावओ होइ । चरणोवसमख्याणं साग-

अनेत च गाथाचरमपादेन कर्त्तुरनतरं प्रयोजनमुक्तं, प्रस्पराप्रयोजनं तु मुक्तिछक्षणं, श्रोतुश्चानन्तरं मिध्यात्वादि-| | वानेकक्षेयावासोषितानां चतुरीतिनिबम्धनानन्तजनमरणपरिवचेनिनिवंग्णानां सक्तसन्तापापनोद्दक्षं निर्गतियय-||अ|| 🎙 मुखस्वभावायापवर्गनगरमारीप्रदर्शकं जिनवचनमुपहिर्यते, तथा चोक्तम्—"नूणामनन्तम्पतिजन्मजरातुराणां, निस्से-||अ|| ||ॐ|| आद्या:-आवकारतेषां आद्यानामिति, अनुगह-उपकाररतद्धीमनुग्रहाथे, कथं नासी तेषां कृतो भवति १, यदा शारीरमानसा-|||ॐ|| ं। बहोषविगमाय समुद्यतानाम् । नान्यो यतेक्षियवनेऽपि जिनोक्तथमेशास्त्रोपहेंशनसमः प्रमोपकारः ॥ १ ॥'' इति, 🕴 मिधेयमुक्तं, सम्बन्धस्तु सामध्येन, तथाहि-मिध्यात्वादीनि नवमेदानि वस्य इति वद्ता मिध्यात्वादयोऽस्याभिष्टै। 🆗 इति दक्षितं, प्रकरणाभिधेययोखाभिधानाभिधेयसम्बन्धोऽथोहुक्त इति । 'श्राष्टानामसुत्रहार्थभिति श्रद्धा निद्यते येषां ते 🖟 ||श्री 'मिध्यात्वादीनि वह्य' इत्येतावता च प्रन्थान्तरोदिताथौतुवादकतया मा भुद्नारम्मणयत्वमस्येत्यभिप्रायवानाह—'नव-||ध्र । 🐉 साथाऽपि नवनबहारानिरूपणेन न तत्राभिहिता इति विशेषाभिधानायेदमारम्यते, प्रतेन च पाद्हयेन साक्षात्सप्रपञ्च- 🗓 쀳 भेदानी' ति, अयमर्थेः—यद्यपि आवकप्रज्ञस्यादिप्रक्रणेष्विपि मिध्यात्वाद्यः पञ्चद्रा पद्मथीः कयाऽपि भङ्ग्या प्रतिपादिता- 🔢

'यादशः' यत्त्वरूपो मिध्यात्वाादेगुण इत्येको भेदः, 'यन्नेदः' ये भेदा यत्यासौ यन्नेदो—यावन्नेद इति दितीयो 📗 🎳 | | पदार्थपरिज्ञानं, "सम्यक्तत्त्वपरिज्ञानाद्येयोपादेयवेदिनः । उपादेयमुपादाय, गच्छन्ति परमां गतिम् ॥ १ ॥" इति 🔐 वचनात्परम्परया मुक्तिः, प्रयोजनप्रकरणयोः सम्बन्धश्च साध्यसाघनऌक्षण इत्यादि सवै सामध्यद्रिक्तमवसेयम् । जयणा ६ जह अह्यारा ७ मंगो ८ तह भावणा ९ णेया ॥ २ ॥

देवो धमों मागेः साधवस्तत्वानि चैव सम्यक्तं, जिनागमाभिहितरूपाणि सर्वोणीति विशेषणपदं चकारे-||﴿﴿ कथमेतान्येव सम्यक्त्वमित्युक्तं १, सत्यं, विषयविषयवतीरमेदोपचारवृत्या देवादिविषयो कविपरिणामी देवादिशक्दे-। 🖞 ऽबस्थितस्वरूपाण्येव देवादीनि सम्यक्तं न विपरीतरूपाणीति, नतु चैताद्विषयो यो रुचिपरिणामः स सम्यक्त्वप्तुच्यते,|| 🏶 णानुक्तसमुच्चयार्थेन सूचितम, एवकारोऽवधारणार्थेः, स च चकारमूचितविशेषणपदेन संबध्यते, ततोऽयमर्थः—यथाः 📗 🦉 मेहो, धया जायते' येन प्रकारेणोत्पद्यते इति तृतीयो मेदः, यथा चात्र दोषाश्च गुणाश्च दोषगुणाः, यथा तार्द्धपक्षा 📲 यथा चेतेषां मङ्गो मवति—अभावः सर्वेथा संपद्यत इत्यष्टमो मेदः, तथा भावना ज्ञेया, यथेतेषां गुणानां वृद्ध्यर्थ 🎼 भावना भाव्या इति नवमो भेदः, एते नव भेदाः प्रत्येकं मिध्यात्वादिषु ज्ञेयाः, भेदा—हाराणीति गाथार्थः ॥ २ ॥ व्याख्यातानि नामतो नव द्वाराणि, साम्प्रतं 'यथोहेशं निदेश' इति न्यायानिमध्यात्वमेनाच्द्दारेण व्याचिख्यामुराह — ह्तपा यतना यथैतेष्ठ कर्तेन्येति षष्ठो भेदः, यथाऽतिचाराः-तदतिचरणहपारतेष्ठ संभवन्तीति सप्तमो भेदः, 'मङ्ग' इति | है दोषाः संभवन्तीति चतुर्थों भेदः, यथा च तदासेवने गुणाः संभवन्तीति पञ्चमो भेदः, 'यतनेगति गुरुरूघ्वास्त्रोचन-|| हेने घम्मो मग्गो साह तत्ताणि नेव सम्मत्। तन्विवर्शयं भिन्छतद्रिसणं देसियं समए ॥ र ॥

 समविगणितश्त्रामित्रत्वामित्रत्वाचित्रत्वविज्ञास्तिथिकरैः साधवः कथिताः ॥ ।। तापच्छेदकषैः शुद्धः, सुवर्णमिव ।
 यन्नवेत । युक्तिसिद्धान्तिसिद्धत्वाच्तत्त्वाच्तमिधीयते ॥ ५॥' अथवा सूचनात्मुत्र मितिवचनाद्वेवधमेमार्गसाधुतत्त्वेषु देवाय- ।
 यन्नवेत । युक्तिसिद्धान्तिस्थान्त्रविद्धितत्वाद्देवो धमों मार्गः साधुस्तत्त्वानि चैव सम्यक्त्वमित्युक्तं, नतु च मिथ्याद्शेनस्वरू- ।
 पमिभिधित्मितं तिकिमर्थमप्रस्तुतं सम्यक्त्वस्वरूपमुक्तं, सत्यं, सम्यक्त्विधित्यात्वयोःशीतोष्णस्पर्शयोत्वि परस्परितिषित्वात् ।
 सम्यक्त्वस्वरूपे ज्ञाते तिद्दिरोधिमिथ्यात्वस्वरूपं सुज्ञानं भवतीति ज्ञापनार्थम्, अत एवाह—'तिववसीयं मिच्छत्तदारिसणं दे- । | सावाभिधीयते ॥ २ ॥ ज्ञानद्दीनचारित्रपरिपाळनळक्षणः। अक्षेपमोक्षनगरप्रापको मार्ग इष्यते ॥ ३ ॥ द्दाविषयतिष्यमेरताः सियं समये' ति तस्मात—सम्यक्तवस्त्ररूपे ज्ञाते देवधर्ममार्गप्ताधुतत्त्रोषु यथाऽवस्थितरुचिपरिणामरूपाद्विपरितम्-अन्यथा, 💖 🔋 🔊 🔊 🔊 वथारागादियुक्तेऽपि देवो, नास्ति वा देव; तथा चोक्कम्—"पन्ती पन्ती पाणिउ पाणिओ, इंगरु हुता कक्कर आणिओ। कक्कर \iint 🚵 अग्गई वज्जइ तूरा, देक्खु न माइ विगोया पूरा ॥१॥ " इति,प्रााणिव्यपरोपणादिनाऽपि घर्मों,नास्ति वा धर्मः,तदुक्तम्—"केण 🎼 📗 मुक्तिपदः स देवो विज्ञेयः केवळज्ञानी ॥ १ ॥ यत्र प्राणिद्या सत्यमद्तापरिवर्जनम् । ब्रह्मचर्यं च सन्तोषो, धमोंऽ-यथा रागादियुक्तोऽपि देवो, नारित वा देव; तथा चोक्कम्—"पत्ती पत्ती पाणिउ पाणिओ, इंगरु हंता कक्करु आणिओ। कक्करु 📗 🖏 विवक्षितोऽतो देवादीनि सम्यक्त्वमित्युक्तम्, एषां च स्वरूपमिदं—' यस्याष्टाद्श दोषाः कुघाद्यः क्षयमुपागताः सर्वे ।

के दिंह परलोओ जेण धामिमण घणु दिज्जह,काई देवदाणविहिं अत्थसंचओ परिकिज्जइ।पियमूढओ जणु सब्बु पहु जो नवि के दिंह परलोओ जेण धामिमण घणु दिज्जह,काई देवदाणविहिं अत्थसंचओ परिकिज्जइ।पियमूढओ जणु सब्बु पहु जो नवि कि के दिहु परलोओ जेण धाम्मण घणु दिज्ञह, कार्ड दुवदाणावाह जारपत पता गता में मांसरयाज्ञानादिकः, नास्ति वा कश्चिदिति, ध्रण प्रमुख ध्रममुहाणकयतणओ साओ अज्ञावि नवि चक्खहा।१।। "हिति, मोक्षरयाज्ञानादिकः, नास्ति वा काश्चिदिति, अणारम्भपारेग्रहादिभवृत्ता मुत्कळचारिणो मुनयो, यदुक्तं—"खंतिपयंतिव मुरओ रमंतिव, अल्ओ मुहुछ चक्च प्रयंतिवि । अणारम्भपारेग्रहादिभवृत्ता मुत्कळचारिणो मुनयो, यदुक्तं । १ ॥" गिति वा केचन, यत उक्तम—"बिमुद्दां अव इम् वयंति सिंव मुर्खायवा मुत्वि पम्च लोयहाय यान्ति कृषियो मिश्याफठाकाङ्किणः । ते तेनैव निहत्य निहे- अत्र अतं नश्चित्रा, केचिरपञ्चाशिखिद्याश्च जित्नः कापालिकाश्चापरे ॥ १ ॥" इति, वैशिषक साद्ख्यादिभणी- अत्र वात्यापि तत्त्वानि, न वा कानिचित, इत्यादिक्ष्यं मिश्यात्वद्शेनं ' देशितं ' कथितं, क १—' समये ' सिद्धान्ते, अत क्ष वि वि मुज्जा, हा हा कट्टे नट्टो वि मुज्जा, से धम्मो जीवहिसार्ष् धम्मो । सत्ता मत्ता केतास्ता जे गुरू तिव पुज्जा, हा हा कट्टे नट्टो केवो, मज्जे धम्मो मंसे धम्मो जीवहिसार्ष् धम्मो । सत्ता मत्ता केतास्ता जे गुरू तिव पुज्जा, हा हा कट्टे नट्टो केवोओ अद्टमट्टे कुणंते। ॥ १ ॥" इति गाथार्थः ॥ २ ॥ व्याख्यातं प्रथमद्दारेण स्वरूपकथनरूपणे मिश्यात्विमिदानी कि षणु रक्खह, घममुणकयतणओं साओं अज्ञाव नाव चक्छ। ११॥ है।। अर्थि अर्थि अर्थि मुहुद्ध चक्क पृयंतिवि । अर्थि आरम्मपरिश्रहादिमवृद्या मुक्किवारिणों मुनयों, यदुकं—"खंतिपयंतिव मुरओं रमंतिवें, अर्थिओं मुहुद्ध चक्क पृयंतिवि । अर्थि व्यांति सिकं मुरंलोयह, मत्यह पाओं दिविपसु छोयह ॥ १ ॥" ति । न सिन्ति वा केचन, यत उक्तम—"कीमुद्दा के इमं वयंति सिकं मुरंलोयह, मत्यह पाओं दिविपसु छोयह ॥ १ ॥" इति, वैशेषिक साक्ख्यादिप्रणी- अतं निर्माकृता मुण्डिताः, केचिरपञ्चाशिखकिताश्च जित्नः कापाठिकाश्चापरे ॥ १ ॥" इति, वैशेषिक साक्ख्यादिप्रणी- अतं तान्यपि तत्त्वानि, न वा कानिचित्, इत्यादिक्पं सिध्यात्वद्दशेनं 'देशितं ' काथतं, का १—' समये ' सिद्धान्ते, अति व व केनिवत्तम्यदिष्टा मूद्दीमध्यात्वद्दशेनं 'देशितं ' काथतं, क १—' समये ' सिद्धान्ते, अति व व केनिवत्तम्यदिष्टा मूद्दीमध्यात्वविद्दा स्वां । स्वां मत्ता मत्ता क्वांसित्ता जे गुरू तिव पुज्जा, हा हा कहं नहीं व देवो, मज्जे धम्मों मंसे धम्मो जीवाहिंसाएँ धम्मो । सत्ता मत्ता कंवासत्ता जे गुरू तिव पुज्जा, हा हा कहं नहीं के छोते ॥ १ ॥' इति गाथार्थः ॥ २ ॥ व्याख्यातं प्रथमद्दारण स्वरूपकथनरूपण मिध्यात्विद्दान्ति के हितीयद्दारेण मेदद्दारं व्याचिख्यासुराह ——

| सहीनाम्, ईषन्माध्यस्थ्याद्वाऽनभिगृहीतदृर्शनविशेषाणां सर्वदृशेनानि शोभनानीत्येवंरूपा या प्रतिपत्तिस्तद्नाभिग्रहिक- | कि म, 'आमिनिवेशिकम्'अमिनिवेशाद्-असदाग्रहाज्ञातं गोष्ठामाहिलाद्दीनामिव, 'संसिथियं'सांशिकं संशयाज्ञातं-यदिद्मु- | कि कि क्मेहिता तत्त्वं जीवादि तन्न जाने तथा स्यादुतान्यथेत्येवंरूपम्, 'अनामोगम्' आमोगो विशिष्टज्ञानं स नविद्यते यत्र तद्ना- | कि मोगं मिध्यात्वं एकेन्द्रियादीनामिव, इत्येवं मिध्यात्वं पञ्चषा भवति, क्वित्त्वस्या गाथाया इत्यं पाठो दृश्यते— ' अभिगहिय- | कि आभिग्गहियमणाभिग्गहियं तह अभिनिवेसियं चेव । संसइयमणामोगं मिन्छतं पंचहा होइ ॥ था। || त्रामोगानामोगमेदेन द्विविधं मिध्यात्वमुक्तं, शेषमेदानामत्रैवान्तमांशात, तत्रामोगामिध्यात्वं सदेवतानामिति,  $\|$ तथाऽप्यवान्तरभेदापेक्षया प्रकरणकारेण पञ्चघेत्युक्तं, तत्राभित्राहिकं येन बोटिकादिकुदर्शनानामन्यतमद्भिग्रह्नाति, $\| \|^{\emptyset}$ आभित्राहिकमनाभित्राहिकं तथाऽऽभिनिवेशिकं चैव सांश्यिकमनाभोगं मिष्यात्वं पञ्चधा भवति। यद्यपि चान्य-|| || अभिग्रह:--आग्रहस्तस्माज्जातमाभिग्राहिकं, क्रीतादेराकृतिगणत्यादिकण्, एवमुत्तरत्रापि, तद्विपरीतमनाभिग्रहिकम्,आभी-

मइमेया पुन्नोग्गह संसग्गीए य आशिनिवेसेण । चउहा खिळ मिच्छतं साह्रणमदंसणेणऽहवा ॥५॥॥॥॥ 🐇 भेदात्रः मितः–बुद्धरतस्या भेदो–विशेषो यथाऽवस्थितसमस्तवस्तुप्रतिपत्तावप्येकत्र कुत्रचिद्धेऽन्यथा प्रतिपत्तिरूपस्त-||﴿ सान्मतिभेदादित्येकः प्रकारः, 'पुञ्योगाह ' ति सूत्रताब्लुतपञ्चस्येकवचनो निर्देशः,ततः पूर्वेञ्युज्ञहादित्यर्थः, स च जायत इति क्रियाऽध्याहाराचतुन्दी खलु मिध्यात्वं जायत हाति सम्बन्धः, केश्वतुर्भिः प्रकोरः १ इत्याह-'मति-॥॥ बाज्ञान्द्रः पक्षान्तरसूचकः, 'त्रिविधं 'त्रिविध्यकारं वा सांशियकाभियहिकानाभियहिकमेवात, तदुक्तम्—"तं मिच्छत्तं ||क् 🖟 बस्तुनीतरघमेप्रतिक्षेपेणेकघमौश्रिताध्यवसायस्य मिष्यात्वरूपत्वात्, तस्य च सङ्ख्यानुमशक्यत्वात्, तदुक्तम्—"जा•||﴿| ' अथवेति प्रकारान्तरचोतकः, अनेका विघा नयमतभेदाद् यस्य तद् अनेकविघम्—अनेकप्रकारम्, अनेकधर्मात्मके|| वङ्या वयणपहा तावङ्या चेव हुति नयवाया । जावङ्या नयवाया तावङ्या चेव परसमया ॥ १ ॥ " इति ॥ इति || े जमसदहणं तचाण होड् भावाणं । संसड्यमभिग्गहियं अणभिग्गहियं च तं तिविहं ॥ १ ॥ " 'अहव अणेगविहं' ति | बहुया वयुपाय ।। ज्याख्यांत हितीयेन मेद्दारेण, अधुना तृतीयेनामिधित्सुराह गाथाथैः ॥ ४ ॥ ज्याख्यांत हितीयेन मेद्दारेण, अधुना तृतीयेनामिधित्सुराह

भ स्मान्मांतंभेदाादत्यकः प्रकारः, उज्याण्य । ४ ... अ ... अत्रेत्ये भूयः प्रतिबोध्यमानस्यापि तत्संस्कारातुनुत्या 🕌 १ पूर्वे कुद्रशेनवासनावासितान्तःकरणस्य जीवद्रव्यस्य युक्तिरातेभूयो भूयः प्रतिबोध्यमानस्यापि तत्संस्कारातुनुत्या 🕌

| क्ष्री सम्पर्कत्प्राप्तुवन्त्यधिवासनम्। रसोनभक्षस्तद्वन्धः, सर्वे साङ्कामिका गुणा ॥२॥" इति, 'अभिनिवेसेणं' ति अभिनिवेशो | क्ष्री | क्ष्रिक्याप्तुवन्त्यधाभूतस्यापि सतो वस्तुनोऽन्यथा प्ररूपणं तेनेति चतुर्थों हेतुभेदः, 'चउह ' त्ति चतुर्भिः प्रकारेः, क्षि | क्ष्रिक्यात्वेद्वान्त्रम्। व्यव्द्वाव्यात्वेद्वान्त्रम्। व्यव्द्वाव्यात्वेद्वान्त्रम्। व्यव्द्वाव्यात्वेद्वान्त्रम्। व्यव्द्वाव्यात्वेद्वान्त्रम्। व्यव्द्वाव्यात्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वान्त्रम्। व्यव्द्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वाय्वेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद्वायेद् 🖑 | "अंबस्स य निबस्स य दुण्हंपि समागयाइं मूलाइं। संसम्गीऍ विणट्टो अंबो निबत्तणं पत्ते।।।१॥गै तथा—"तिलाश्चमपक-| सड़े।, साहुणं जस्य होड् संपाओ । चेड्यघराड् जिहियं तयण्णसाहिभिमया चेव ॥ १॥ " ति, अन्यथा साघुसाधिमिकचै-|भेऽपि सर्वथा साध्वद्द्यनिन मिध्यात्वमुपजायते, अत एव श्रावकाणामेवं सामाचारी भाणिता, यथा—"निवसेज्ज तत्थ

|४|| कुत्हल: समासत्रवर्तिनमाह्य कञ्चुकिनं पप्रच्छ—अहो कोऽयमत्राचोत्सवप्रकारो यत्र समस्त एव सान्तःपुरपरिजनो | ४||
|| जन एष प्रयाति १, तेन च लोकवाक्यात्पूर्वमेवावगतवृत्तान्तेनोक्तं—यथा बाह्मणकुण्डप्रामनगराद्वहिब्हुशाल्कचैत्ये तवैव | कि|
|| जन एष प्रयाति १, तेन च लोकवाक्यात्पूर्वमेवावगतवृत्तान्तेनोक्तं—यथा बाह्मणकुण्डप्रामनगराद्वहिब्हुशाल्कचैत्ये तवैव | कि|
|| जि||
|| सिल्ला श्रमुरश्च श्रमणो भगवान् महावीर: समवसृतस्तहन्द्नाचर्थमेष लोक एवमुत्सुको व्रजति, एतदाकण्यं हषंप्रकर्वे। || कि||
|| हिल्लारेमाञ्चो निजसेवकं पार्श्ववर्तिनमवादीद्—यथा गच्छ शीघ्रं यानशालायां चतुर्षण्टं रथं साश्चं प्रगुणीकुत्यात्रोपतिष्ठ || |४|| |७||३ोषु गृहीतोदारवेषाळङ्कारं सारतराविचित्रपारिवारं नानाविघयानवाहनाधिरूढं बाह्मणकुण्डप्रामनगराद्वहिबेहुशालकचै-🖔 से विमुक्तराज्यपुरपरिजनबन्धुवगोंऽङ्गोकृतसमस्तसावद्यविनिवृत्तिरूपापवर्गमागें विषोढगाढपरीषहोपसगोंऽतिकम्य 🌒 सार्डेषण्मासाधिकहाद्शवर्षमात्रं छद्मस्थपयीयं विघाय घातिकमैक्षयं समुत्पाद्याखिललोकालोकप्रकाशनप्रत्यलं केवलं || विहर्न् यामारामनगराकरविहारमण्डितां वसुमतीं श्रमणो भगवान् महावीरोऽद्य समवसृतरतहर्शनवन्द्नाद्यथैमेत यात || यास्यथ गता यास्याम इत्याद्यनेकप्रकारं परस्परमालापं कुर्वाणं सकलेमेव तन्नगरनिवासिलोकमालोक्य समुत्पन्न-

|थ| ताबदत्रान्तरे पृवंप्रेषितः सेवकः सज्जीकृतचतुषंण्टरथो व्यजिज्ञपत, यथा कुमार। सम्पादितत्वदादेशोऽहमेष तिष्ठामि, | ॥ |॥| ताबदत्रान्तरे पृवंप्रेषितः सेवकः सज्जीकृतचतुषंण्टरथो व्यजिज्ञम्य तमेव रथमारहोपिर घार्यमाणप्रवरातपत्रो धनुष्काण्डखद्गन | ॥ |॥| कुमारस्तहचनमाकण्ये त्वरिततरचरणन्यासं गृहात्रिष्कम्य तमेव रथमारहोपिर घार्यमाणप्रवरातपत्रो धनुष्काण्डखद्गन | है। प्रदक्षिणीक्टर्य नमस्कृत्य च मगवन्तं समवसरणात्रिष्कम्य तमेव स्थमारुख तथैव स्वनगरमध्येन निजगृहं गत्वा। |अ| पितरावपृच्छत, ताभ्यां च कथंकथाञ्चदतुमतो गृहिणीसकाशं समागात, तया च प्रतिपत्नदीक्षाऽभिरुषया सहैत्र |अ| |हुँ| स्नातिविसिम्ग्रहीतालङ्कारो जिनभवनेषु विरचितमहापूजो दीनानाथङ्कपणादिलोकेभ्यो यथेन्छं दानं ददत पुरुषसह-| ण वानुजातो युष्पद्तिके ग्रहीतुमिन्छामि प्रव्यां, भगवता त देवातुप्रिय ! मा प्रतिबन्धं विधारथेत्युक्तः पुनिक्तिः । 🖔 रासेरानन्ददाथिनी भगवहेशनामाकण्ये संसारभयोत्यस्तचेता विधिना स्वामिनोऽजिज्ञपत, यथा-भगवत् ! पितृण्यां गृहि-श्री मिक्तमरिनिमेशन्तःकरणो भगवन्तं त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कृत्य च यथोत्वितस्थानोपविद्योऽमृतव्यष्टिमिव समस्ति-। ंग विद्यास्त्र स्वाप्त स्वाप्त किसाटकमुत्तरासङ्गे विद्याय स्वाप्त स्वापत स्वाप्त स्वापत स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप भू भिमुखः कियन्तमपि भूभागमुछङ्ख्यात्रतो नातिदूरवर्तिसमवसरणमवलोक्य नियन्तिततुरमो रथाद्वतीर्थ परित्यक्तप्र-अकादिनानाविधायुधसहायेः पुरतः पृष्ठते धाविद्धः पदातिनिवहैंग्तुगम्यमानः क्षत्रियकुण्डग्राममध्ये बहुशालकवैत्या-

दोद्यमानतनुः पुनरवादीद्-यथा मोः श्रमणाः ! संस्तीणै न वा १ इति, ते ऊचुः-संस्तीणै, ततोऽसौ यावदीक्षाञ्चन्ने 🕌 समागतः, तत्र च तस्य प्रान्ताहारादिभिगोढतरो रोग उदपादि, ततः श्रमणानाह्रय भणितवान्—यथा दाघडवरेण | विह्नलेकितं मे शरीरं न शक्नोभि क्षणमच्युपविष्टः स्थातुमतो यदि युयं मद्योग्यं शच्यासंस्तारकं शतसाघुपरिवारो प्रामानुप्रामं विह्तुमारेभे, अन्यदा श्रावस्त्या नगयी बहिस्तिन्दुकोद्यानवर्तिनि कोष्ठकचैत्ये तावद्संस्तीणेमेव संस्तारकं विलोक्य बाढं कषायितचित्तोऽपि तदा साबाघत्वान्न किञ्चिद्यक्तवान्, केवलं संस्तिणि |तूर्णां व्यवस्थितः, पुनर्भाणेते च यावन्न किञ्चिदुत्तरमलभत ततो भगवन्तमाभिवन्च बहुशालकचैत्यान्निर्गत्य पञ्च-| |स्रवाह्यां शिषिकामारुह्य महाविभूत्या भगवन्तमुपतस्थी, भगवता च जमालिकुमारः पञ्चशतराजपुत्रपरिवारो दीक्षितः, ,∥तत्पत्नी च सुद्रीना सहस्रपरिवारा प्रव्राजिता, ह्योरिष सामाथिकाचेकाद्शाङ्गपर्यन्ता श्रुतसम्पत्सम्पन्ना, कालेन गीताथैतायां जातायां जमालिराचायों विहितः, स च कदाचिन्रगवन्तं महावीरमभिवन्यैवमवोचत-यथाऽहमभिलषामि भगवदनुज्ञया पञ्चभिरनगारशतैः परिवृतो श्रामनगरादिषु विहर्तु, ततो भगवानेतहचनमाकण्यं भाविद्रोषावळोकनेन ||कुरुथ तदा राथित्वा पीडायापनां करोमि, तेश्वेच्छामः कत्तुमेवामित्याभिधाय संस्तरीतुमार्च्धं, स च गाढवेदनया

 भगवहचनं मिध्येति, एवमुक्ताश्च ते साधवः केचिदेवमेवेति प्रतिपन्नाः, अपरे त्वगतमगवहचनयथावास्थितार्थाः । । ॥ 쀩 सम्यग्बोधवन्त एवमभिद्ध्येथा—जमालिस्रे ! नेतद् युक्तमुक्तं भवता, न खलु भगवानसमिस्य किञ्चिद्दक्ति, समुत्प-||🖔|। <equation-block> | अन्नान्तिकः सपक्ष एव भावात, नापि विरुद्धो विपक्षात् सत्यत्रक्षणात्सवैथा ज्याबृत्तेः,अतः स्थितमेतत्-क्रियमाणं क्रुतिमित्यादि 🛮 📳 🕯 ितंस्ताएकस्यासंस्तीणेत्वद्रभेनेनान्यत्रापि क्रियमाणत्वाहिध्रमेण प्रत्यक्षसिन्देन कृतत्वादिध्यमेस्य दूरते।ऽपनीतत्वात्, नाप्य-||﴿﴿﴿﴾﴾ 🗿 मगवहचनं मिथ्या, प्रत्यक्षविरुद्धार्थाभिष्यायित्वाद्, अश्रावणः शब्द इति प्रतिज्ञावचनवत, न चायमासिद्धो हेतुः,अर्द्धसंस्ती-||💹|| 🞇 ध्यात्वक्रमोंद्यो भगवात् तत्र भ्रान्त इत्यवदत्, यतो न खेळु संरतिर्थमाणसंस्तीजीरेककाळत्वे, क्रियाकाळिनिष्ठाका-🕎 अयोरत्यन्तभेदात, अतो भगवद्यचनं निध्येति प्रतिज्ञानीमः, प्रयोगश्वात्र-क्रियमाणं कृतामित्याद्यथेप्रतिपादकं । स्तीनोंऽपि संस्ताएकः संस्तीर्ण इति भणितः, तैरवाचि—"कज्जमाणे कहे चळमाणे चिल्रिए उईितज्जमाणे उहीरिए।। 🆁 निजारिज्जमाणे निज्जिणे " इत्यादिभगवद्दचनप्रामाण्यात्, एतदाक्ष्ये जमालिभेवितञ्यतावक्षेन तत्स्रणोपजातामि-॥, ॥ परिपूर्णसंस्तारके शायेत्वा पीडाविगमं विद्याय क्षणान्तरे स्वस्थशरीरस्तपोधनानाह्य पप्रच्छ-कि भो ! भवन्दिरदेसं-॥

ं ज्येतमात्रआहितयाऽङ्गीकत्वतः सततोपयोगत्वात, न च वयं भगवहचनं श्रुतमात्रआहितयाऽङ्गीकतवन्तः किन्तु युक्तया विचार्य,

| | १ || " इत्यादितुल्यं, जात्यसुवर्णवन्तापादिशुद्धत्वात, अन्यथा-आसि वक्तञ्यता काचित्तेनेदं न विचायेते । जात्यं तु | | काञ्चनं भूत्या, तापादिग्यो बिमेति किम् १ || ११।।" इत्यादुप्रक्रममाजनं स्यात, यचीक्तं 'संस्तीर्थमाणसंस्तीर्णयोनैकका. के व्यव्यदेकत्यास्युप्पमात, तथाहि-क्रियमाणसंयो कृत- क्रिक्तिस्यादि' तद्गि बाल्प्रव्यतिप्रायं, क्रियाकाळनिष्ठाकाळ्योः कथिव्यदेकत्याम्प्रयुप्पमात, तथाहि-क्रियमाणसंयो कृत- क्रिक्तिस्यादि' तद्गियमाणसंयो कृति भगवद्यनं क्रिक्तिस्यादि भगवद्यनं विद्याति भगवद्यनं विद्याति भगवद्यनं विद्याति भगवद्यनं समग्रैश्वर्ययुक्ती हि न भिष्या वक्तीति भतीतमेतत्, तत्कारणामावाच्च , मि- क्षित्रमणने हि रागाद्यः कारणं,ते च तस्य न सन्ति, अत एवासिद्धोऽपि हेतुः भरव्याविरुद्धानि प्रतितेत् सम्वद्यनं कर्ताऽप्य- कर्ताउत्य- कर्ताऽप्य- कर्ताः, सक्- जनप्रतीतप्रयोवन्ते किरिना पृथ्वीत्यादिवाक्यवत्, यचीक्तं - न चायमित्रद्ते हेतु- क्षि 🎼 न हि भगवहचनं "पुराणं मानवो धर्मः, साङ्गो वेदश्चिकित्सितम् । आज्ञासिद्धानि चत्वारि, न हन्तन्यानि युक्तिभिः

। 🖉 दिवसं ऋतमेव ऋतं न क्रियमाणमित्यादिदेशनां जमालेः श्रुत्वा तर्गलेतहृद्या यथा जमालिभोषते तथेवाम्युफातवतीः,||ॷ|| | ग्रेम्य एवैष मेनाया इत्यवधार्वे विमुच्य तद्दितक चम्पानमयो पूर्णभद्रचेत्यसमयमुतं महावीएरजामिनमाशिष्रयुः ।||अ|| || || इत्रत्र सुद्रीना बहुसाध्यीपरिवारा जमालियन्द् नानिमित्तं तत्रैवाणता ढङ्गाङ्गमकार्णोहेऽयग्रहमुप्यान्य स्थिता, सा च प्रति-है। कस्याप्यरोचनादक्षरस्य भवति नरः । मिध्यादृष्टिः सूत्रं हि नः प्रमाणं जिनामिहितस् ॥ १ ॥ ॥ इति, तद्धना न (स्मिन्से) विकास अतिकृष्यते तावनेश्वितितं - क्षिष्टकमोद्यते क्षित्रात्वे गत एषः, तथा चोक्तम् - (स्मोक्तिके | | | | | | -। 🖔 तियादि ' तद्व्यसंबद्धम् , अर्हसंस्तीजेऽपि संस्तारके संस्तीजेत्वस्य व्यंनात्, तथाहि—यद् यद्। यताकायादेशे वस्त-||८||| अतो यहक्तमन्यज्ञापि कियमाणत्याहेधमेंगेत्याहि तद्यि ह्यापारतमेकयोगक्षेम-||<sub>||</sub>

ै। अथवा भवत्येव चैतत, यहत्त्स. "कर्णविषेण च भग्नः कि कि न कर्गति वालियो स्ठोकः १। क्षपणकतामित धने विवाति सुरां।। क्षि

। 🕷 नरकपालेना।१॥ण्ड्रति, ततो ढङ्ग्यहे समागतेत्यमेव तद्यतः प्रतिपादितवती, तेनापि जमालिख्नातामिन्नेनोक्तम् -आये । 🞼

१ नाहमेवंतिषं विशेषान्तरं जातुं समयों यथा भगवान् सत्यो जमातिवी इत्यभिषाय तुष्णीं स्थितस्तावद् यावदन्यदा स्वाच्याय-||४

(हैकेकदेशे लग्नः, तथा च दृष्ट्या भाणितम्—यथा भो भो श्रमणोपासक l िकं मदीया सङ्घाटी त्वयेनमङ्गारं प्राक्षित्य हि दग्धा १, तेनोक्कम्—िकिमित्याये । व्यलीकमभिद्धासि १, न हि दह्यमानं दग्धमुच्यते त्वन्मते, सङ्घाटी च त्वदीया हि इह्यमानेवेदानीं वर्तते, इत्याद्यक्ता सा प्रतिबुद्धाऽवदत—यथा साधु कृतं श्रावक ! इच्छामि सम्यगत्तीशिष्टिमहम्, एवं णाद्नालोचिताप्रतिकान्तो बहूनि वर्षाणि श्रामष्यपयीयं परिपाल्यार्द्धमासिकसंलेखनयाऽऽत्मानं संलिख्य त्रिंशद्भक्ता-🛭 वती, तथाऽपि न प्रतिपन्नवानसी, ततः सा परिशेषसाधवश्च स्वामिसकाशमेव गताः, इतरोऽप्येकाकी तस्माहुष्प्ररूप-पौरुषीं कुर्वत्या एवापाकमस्तकस्थानि भाण्डान्यवतास्थता झांगित्येव उवलदद्धारक एकस्तथा प्रक्षितो यथा तत्सङ्घा-| न्यनशनेनाविच्छ्य कालमासे कालं क्रुत्या लान्तककल्पे त्रयोद्शसागरोपमस्थितिकः किल्बिषिको देवः समुत्पन्नः । | मितिभेदकमिध्यात्वे जमाल्डिचरितं निवेदितं किञ्चित् । विस्तरतो विज्ञेयं प्रज्ञतिनेवमशतकात् ॥ १ ॥ पूर्वन्युद्धहमिथ्यात्वे, गोविन्दस्याघुनोच्यते ॥ १॥ उक् जमालिचािरतं, श्रुतदेवीप्रसादतः।

मह्बुच्छारे पवरे अवगवनीसेससुगयमथसारा । आस परापालकार । सम्बन्छारे पवरे अवगवनीसेससुगयमथसारा । आस परापालकार । सम्बन्धार । समिन्द्धार । समिन्द्धार । सम्बन्धार । समिन्द्धार । सम्बन्धार । सम्बन्धार । सम्बन्धार । सम्बन्धार । सम्बन्धार । समिन्द्धार । समिन भक्यच्छपुरे पवरे अवगयनीसेससुगयमयसारो । आसि वरवायलब्धिसमन्निओ सिक्खुगोर्विदो ॥ २ ॥ 🎒

| क्या इिंह । सुयभावणाएँ सम्मं परिणाममुवागया अज्ज ॥ १७ ॥ कम्मगिरिद्लणवज्जं ता अज्ज पयच्छ भावप- | | किं | क्या इिंह । सुयभावणाएँ सम्मं परिणाममुवागया अज्ज ॥ १८ ॥ भणइ तओ तस्त गुरू तं घण्णो एत्तिएहिवि दिणेहि । | किं | विव्यागयसंत्रेगो पिट- | किं | तित्थयराणा भावे परिणया जस्म हिययंमि ॥ १९ ॥ एवं उववूहेउं उच्चारावइ महन्वए पुणिव । पिडियागयसंत्रेगो पिट- | किं | वित्ययराणा भावे परिणया जस्म हिययंमि ॥ १९ ॥ एवं उववूहेउं उच्चारावइ महन्वए पुणिव । पिडियागयसंत्रेगो पिट- | किं | विद्याग्यगो सो जाओ | || मणंमि परिणमियं। अमयं व सुयं तह तह विसं व मिच्छत्त बोसरियं॥ १८॥ भणियं च--"जह जह सुअमवगाहइ 📗 वा मिक्षमिः समम् । चचाळ स्वत्पपाथेयः, पुरीमुज्जयिनीं प्रति ॥२॥ ततस्तथागतास्तस्मै, धर्म सुगतदेशितम् । आदिश्च- 闠 ित स्म मोक्षाय, स ऊने तानिदं बचः ॥ ३ ॥ न बुद्धमावितो धर्मो, भिक्षवो ! मोक्षसाधकः । अनातेन प्रणतित्वाद्ध्, 🕼 | । |है|| पाथेयं परितिष्ठितम् । निरीष्ट्य मिश्रुपिः प्रोक्तं, यथाऽस्मत्तंबलं वह ॥ ८॥ वयमेव प्रदास्थामी, मोजनं भवतः पाथ । ||ह्युक्तः प्रतिपेदेऽसी, तहचो निर्विचारकम् ॥ ९ ॥ प्रातोऽत्येद्युरुज्जयनीमसी त्रेपिश्चािभः समम् । तत्र चाहारदोषेणः,||६ 🆓 || यथाऽलीकनरोदितः ॥ ४ ॥ अनातरं च बुद्धस्य, क्षणिकैकान्तदेशनात्। एकान्तक्षणिको भावो, यतःप्रत्यक्षबाधितः ॥५॥ || .

闠 मित्ततः॥१५॥ जाता प्रभावना तेषां, श्रावकाश्चेतरेसतदा । हस्यन्ते ना यथाऽमीषां, दर्शने देवसांतिषिः ॥१६॥ युगप्रघानसू-||﴿ 🎳 हुं, निजमेव रारीरकम्। उत्पन्नावधिना तेन, भिष्ठुचीवरवेष्टितम् ॥ १३ ॥ तत्त्रथाऽऽलोक्य भूयोऽपि, परिभावितवानिदम् । ®||जाता तस्य विसूचिका ॥ १० ॥ तया च स मृतः शीघं, नमस्कारपरायणः । छादितं तच्छरीरं च, मिछुमिनिजवा- ||∰ || अस्ति स्वाप्तमादोऽयं, देवतं यदहं गतः॥१८॥ एवं विभाज्य मिधुम्यः, प्रन्छत्रतत्त्रेव सः। आहारं दातुमारन्यो, दिन्यहस्तेन || || 🍿 समा।११॥देवेषु स च संजातिश्चिन्तयामास तत्य्यणम् । छरे. यद्धत्मनोऽहं, तत्फलं कस्य कर्मणःशाश्याण्वं विन्तयता 🖟

डियसयलदोहला उचियसमए पसत्थतमत्थलक्खणालंकियसीरं मुरकुमारसिरिमरूवं पमुया दारयं, वद्याविओ सुहिविउद्धा क्यावरसया जहाविहिं साहेंड् सुमिणयं दइयरस, तेण य समाइंडे जहा ते नियकुलनहयलामलिमियंको न्रामरिंद्रपणयपायजुयलो असेसिविज्ञाठाणपारमो पहाणपुत्तो भविरसाइ, तन्त्रयणायणणुप्पणणपरमाणेद-चारमजामे सुहपसुत्ता पाहेपुणणकलाकलाकलाबोबसोोहेथं ससहरं वयणेणोयरं पविसंतं पासिऊण पाहाइयमंगलतूररवेण निब्मरा य जावऽच्छइ ताव तीए चेव स्थणीए सा आवण्णसचा संपन्ना, सुहंसुहेण पवङ्कमाणग्नमा संपा-भारमारियमुवणंतरालो विरिंचो व्य कमलालओ वेयागमसंपन्नो य चउविहबुद्धिविहवविणिज्जियमुरगुरू आसि सीम रुद्दसोमा नाम भारिया, तीए य सिंद्ध तस्त विसयसुहमणुहवंतस्त समइकंतो कोइ कालो, अण्णया जामिणीए एवाहिहाणो मंती, तस्स य सरस्सङ्ग्य परिम्राणियासेससत्यवित्यरा जिणसासणंभि अद्विभिंजपेम्माणुरायरता धुकइरवा धारिणी नाम महादेवी, इओ य तरसेव रन्नो समग्गरज्ञकज्जधुराघरणघवलो घवलगुणगणविढत्तकित्तिनं-व्य दालिय द्विपहुदुहवह्गिकले। लोणी(बलाण)उ व्य सव्याणुरचहियओ। ह्यसन्तु नाम नरवहे, तस्स य सयलेते उरप-हाणा अउन्बचंदमुत्ति न्य गयकलंका वक्कतमुक्कार्तिदिवप्पसरंतविमललावण्णजोण्हाभरा अणवरयवियासियनियवं-

||४||| स्यसमांगिन्छंतलोगानिवहमाभामिता अत्थमिए नालेणीदइए दिणयरे विहडंतेसु रहंगामिहुणेसु कयसंझाकायन्त्रो गओ ||४|| \lVert \end{vmatrix} जहारिहपरियणपरिवुडो अर्डिमतरसालाए जणणीय सयासे, पणमिया विणयसारं, संम्मं तद्वाणवित्तणा बंधुवग्गेण दिण्णा- 🕅 쀩 मन्त्रोऽवि जणो विसेसओ ताओ । सह मित्तबंधुपरियणनरिंद्सामंतवग्गेण॥ १॥ जणणी पुण मन्झत्था दीसइ ता किमिह अहम होता है। एत्यंतर्मि पणडहरिसाविसाया गेहकजामि संचरंती दिहा नियजणणी चितियं चडणेण—"मज्झागमणे तुहो ||अ|||पट्टमालाए॥ २॥ तत्थ द्वियस्त सो कोऽवि नत्थि पुरिसो व महिलिया नयरे। जो तस्त दंसणत्थं न आगओ गाहिय|| ||ॐ||संपत्तो रायभवणीम ॥ १ ॥ खणमेतं तत्यऽच्छिय णियपिउगेहामि आगओ पृत्य । निमिऊण जणीणजणप् उविद्धि || ||ह्ण||रस्स मञ्ज्ञमञ्ज्ञणं पविसिउमाढतो, तओ—"अचिजांतो नयणुष्पलेहिं अनालियगुणेहि थुन्यंतो । नाणाविहलोएहिं,||

तं हीस हसिक्षण ॥ २ ॥ पुत्त 1 कहं अहमिमिणा बहुपाणियवायकांरणेण सञ्चसत्ताण मिन्छत्तवित्रद्भण तुरक्ष असेससस्थगहणेण विपरिओसमुन्बहामि १, केवंठं दुक्षमेव मध्य होमिणा, जओ न हमेण पिटेएणवि हहुफ्ठसं, असेससस्थगहणेण विपरिओसमुन्बहामि १, केवंठं दुक्षमेव मध्य न शान्तये । मुब्ह्विप तद्भ्यंसं, काकवासितसं- कि पत्ता पात्राणकांद्र, भीणंच च—" अतं यश विरागाय, न धर्माय न शान्तये । मुब्ह्विप तद्भ्यंसं, काकवासितसं- कि प्राप्त मिस्त ॥ १॥ "किञ्च—" पठितं अतं चशाक्षं गुरुपरिचंरणं च गुरुतप्रयंपाप् । वनगाजितामिव विज्ञं विफर्छ सक्तं कि प्राप्त मिस्त ॥ १॥ " हत्यादि "ता जह सम् हिस्त प्राप्त मिस्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त मिस्त मिस्त ॥ १॥ पठिजण जेण सिम्घ किल्ला वा पावेयत्वो य कस्स पासिमि १ । दिद्यीण दंसणाणं जो वाओ भणणए कोवि ॥ १॥ पठिजण जेण सिम्घ किल्ला वा पावेयत्वो प्राप्त प्राप्त । १॥ प्राप्त प्राप्त

पहुनो, पहायण्पायाषु स्वणीए समुडिओ सवणीयाओ क्यपहाइयकायन्त्रो आभिनंदियजणिजणओ क्रिंग पहायण्पायाषु स्वणीए समुडिओ सस्वणीयाओ क्रिंग प्राप्तामवासी विण्णायसिक्त्र्यागमण्युन्ति कृं जणाणें पुन्छ्छ्य निग्गयमेत्तेण वेत्र किर्चित्रयंती गहियउन्छुलेडिपाहुडो समागन्छ्य तहंसण्त्थं, दिशे य निग्गयमेत्तेण वेत्र किर्चित्रयंती महियान किर्चित्रयंती महियान किर्चित्रयंती प्राप्ति स्वाप्ति, प्राप्ति स्वाप्ति, प्राप्ति स्वाप्ति, प्राप्ति स्वाप्ति, प्राप्ति स्वाप्ति स्वापि स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वापि स्वाप्ति स्वाप्ति स्वापि स्वापि

जाव एएसि चेव कोऽवि सावओ एइ जेण तेण समं पविसिज्जण तद्दंसियविहिणा सूरिणो वंदामि, तत्य क्षि क्यसरीरिचित होता होता होता होता होता होता त्यां त्यां त्यां द्वां क्षि हे साहस्यासिती, संपुण्णो मे मणोरहित चितंती ह्यां तस्स पट्टीए, क्षि सावएण्ऽवि मह्या सदेण साहुज्ञक्ससं पविसमाणेण कयाओ तिणिण निसीहियाओ, तेणवि अणु क्याओ, ताहि तहिन हु हु हु इस्सरेण इरियावहियाए पांच्छिमपाइयं करेंद्र, सोऽवि अइमेहावित्तणओ सन्त्रमणुकरेंद्र ताव जाव साहुणं वंदणं हिंचं, न वंदिओ सावओ, तओ आयरिएहिं नायं—एस नव्छसद्भोति, पच्छा पुच्छओ मणियं—'नेहाणुरागसन्भानिणय- हिंचं सितामणी इमो घम्मो?। क्यो ? इयरेण मणियं अज्ञामिमाओ सुसङ्गाओं? ॥१॥ जओ मणियं—'नेहाणुरागसन्भानिणय- हिंचं सिर्वां हिंचं न निष्हियसाहु हिं साहियं क्षि सिर्वां क्षि मणियं—जहा एस सो रहसोमाए सावियाए पुत्तो—जो कहा नरवहणा नयरंसि पवेसिओ विभुईए। हरिथक्खंघाच्छो गि. क्षि सिर्वां मण्डां माणेयं—जहा एस सो रहसोमाए सावियाए पुत्तो—जो कहा नरवहणा नयरंसि पवेसिओ विभुईए। हरिथक्खंघाच्छो गि. क्षि जोतो मंगळसराहिं ॥१॥ तओ सयं चेत्र आगमणकारणं साहियं चेत्र गुरूणं, आयरिएहिं भणियं—जइ पव्यच्चं गेण्डिम क्षि आमित्र स्थासे दढव्यओ होउं। ता दिष्टिवायलाभो पित्यादीए तुहं होही॥१॥तेणवि मणियं सच्चो पव्यच्या अह तमहिच्यासि तओ हिं । किंतु निर्देह आसे सव्यो सव्यव्यासिक्य । जइ तमहिच्यासि । हिंतु निर्देह आसे सव्यो सव्यव्यासिक्य हा सहियं सावियं सच्यासे दढव्यओ होउं। ता दिष्टिवायलाभो पार्वियादी ।।।। किंतु निर्देह स्थासिक्य । जइ तमहिच्यासि ।।।

कमेणड़ं दिडिवायंपि॥२॥जिणपवयणगयंणससी होही एसोदि चितिउं गुरुणा । दिण्णा से पन्त्रज्ञा विहिणा अन्नस्य कि नेकण॥ ३॥एसी य महावीरातिस्थीम साहूणं सीसचीरियाववहारों पढ़मों पवंचों, तंत्रों योवकालेणं चिय गाहियदु- कि नेकण॥ ३॥एसी य महावीरातिस्थीम साहूणं सीस्यों य दिहियंश्रों तोसेलियुन्ताणं सोऽवि गाहिओं, तांस्य पंदणस्यं कि लाले जुगप्पहाणा अज्जवहरा, ताणं दिहियाओं बहुओं आत्थे, ते य तया पुरीए चिद्देति, तत्रों तत्र्य पंदणस्यं कि लाले जुगप्पहाणा अज्जवहरा, ताणं दिहियाओं बहुओं आत्थे, ते य तया पुरीए चिद्देति, तत्र्य दिद्दा महगुत्त- कि माहिसिंग साहिओं निययवुन्ती, तेहि य—"तं घनोऽति महायस। तए विद्या सुनिम्मला किता। श्रीक्ष्याणं साहिओं निययवुन्ती, तेहि य—"तं घनोऽति महायस। तए विद्या सुनिम्मला किता। श्रीक्ष्याणं सिल्ज्ञ गाहिं से माहिओं नियापाणं सिल्ज्ञ जुनाति सिमाइंड्-अज्जवहरीहे समं मा एगाए वसहीए चिट्ठेज, वीसिंग, विश्वों तेषि अन्यवादित्र पहिंग सिमाइंड-अज्जवहरीहे समं मा एगाए वसहीए चिट्ठेज, वीसिंग, विश्वों तेहिं अन्यवादित्र पहिंग सिमाइं पिट्यिणेकणगर्य देवलों महगुत्ते अज्ञरिव्यों माहे पिट्यिणेकणगर्य देवलों सहगुत्ते अज्ञरिव्या पहिंज, त्रों तिस्त पिट्यों सहगुत्ते अज्ञरिव्या पहिंज्ञ नाहें पिट्यिणेकणगर्य देवलों सहगुत्ते अज्ञरिव्या माहें पिट्यिणेकणगर्य देवलों सहगुत्ते अज्ञरिव्या गांत्रे वहरसामिसयामं,

परिपीओ, नंबरं किचिमिन् ठियंति मुमिणं पासिऊंण विउद्धेहिं साहियं साहूण, तेर्सिं च अण्णमण्णं वायरिताणं 🌯 मणियं सूरिणा—जहा कोऽवि मह सयासीमें साहू संमागंतूण खीरसिरिसं मुयमवगाहिरसङ्, कि तु न निरवसेसं, परिपीओ, नंवरं किचिमिन् ठियंति सुमिणं पासिऊंण विउद्धेहिं साहियं साहूण, तेरिं च अण्णमण्णं वायरिताणं भाणियं सुरिणं—जहा कोऽवि मह सवासीम साहू संमागंतूण सिर्सिरिसं सुयमवगाहिरसाई, कि तु न निरवसेतं, हिं सिणंयं सुरिणं—जहा कोऽवि मह सवासीम साहू संमागंतूण सिर्सिरिसं सुयमवगाहिरसाई, कि तु न निरवसेतं, हिं सिणंयं सुर्यनंतरित सणमाणेहिं, पुच्छओं य कत्ती समागओं केण वा कज्जेण १ किहं वा ठिओसित्ति, तेण मणियं—तोसिष्ठिपुता- सिंग्यंति भणमाणेहिं, पुच्छओं य कत्ती समागओं १ केणं वा कज्जेण १ किहं वा ठिओसित्ति, तेण मणियं—तोसिष्ठिपुता- विश्वासाओं दिद्धित्त्र वाहिं च ठिओऽिरहें, सूरीहिं भणियं—िंकं तुमं न याणिसे केरिसमज्ज्ञाहंयंव्यं होहं विश्वासायों सिंग्यासाओं सिंग्यासायों सिंग्यासायों किरिसमज्ज्ञाहंयंव्यं होहं ति मण्यासायों विद्यंसा १, ताहे सो भणह—खंमासमणेहिं भहेगुतिहें अहं वारिओं, अज्ञवंहरीहें समं एक्डनसहीए न ठियंव्यंति, तेओ निक्षार्यों नेकं मिण्णेवंरसंयंठिओं अणुमओं अज्ञ्ञांते, विभेते न निक्षारणा निवारणोंत चितिकण दिसो उवसोहतों, इओ य तस्स मायापिकहिं सिद्धें, जहा—तुह पुत्ति-| क्ष्म| रहकतार्दुक्खदावानंत्रेण डंड्यंता | देसणितरीम सुहजलसंपुण्णे मिडजडं महिमो ॥ १ ॥ संदेतएण इमिणा न आगओ | | | अज्ञरिक्खओ जाव | तो फग्गुरिक्खओ से लहुं भाया तत्थ पद्दविओ ॥ २ ॥ आगंतूर्णंऽभिवंदियं गुरुणो तो अज्ञर-| 🕷 । ठिओ भिषणोवस्सए, इओ य अज्जवयरेहिं तीए चेव रयणीए चारिमजामे अम्हं सीरपिंडपुण्णपिंडम्महो आगंत्रुएण केणावि

ममाओ चेव बोच्छिडिजही एयं, जेमेसेबंबिह्मुन्दिनिहींवि एवं निवित्रणो पहणाओ, तओ नायं—में थोत्रमाउयं एसो य 🖟 गओ न पुणे। एही अओ मएहितो चेव वोन्छित्जिही दसमपुठवंति वितार्जजओ, तओ कमेण पत्तो दसपुरं, तोसिलि- निण्हास निय, अविसन्नो थोवकालेणं ॥ र ॥ पुणो पहिउमाहतो, पुन्छड् निन्नं -केतियं सेसंति, तओ सितियं-कि 🗟 । अस्तातियों य गुरुणा, धीरों तं होहि मा कुण विसायं। मेतंपि । अस्तातिओं य गुरुणा, धीरों तं होहि मा कुण विसायं। मेतंपि ँ अउजवहरेहिं बिद्धसमुहसरिसवमंदरदिंहतो द्रिसिओ, तओ—सोऊण मंद्रोदहिसरिसवजलिंदुपुहिं दिंहतं । सिनिसायं । ै चटवीसं गहियाणि, पच्छा नेहिं अईव बोलिओ, पुच्छड्—भयवं। दसमपुज्वस्त केलियं गयं १ केलियं ठियलित १; तओ पुन्छया गमणनिमिनं पुणे गुरुणो, तेहिं भणियं—पढस ताव, सो य तया जविए अवगाहइ, ताणि य अचंतस्रहुमाणि । 🖁 पन्तय, एवंति पाटेबणो पन्ताविओ विहिणा सिक्खितिओ दुविहसिक्खं, पुणोऽवि माणियमणेण—इर्णिह पयप्टसु, तओ | ७ किजणयमिहेया। सन्तेऽवि ह पन्त्रक्तं भाउय । िगण्हंति भावेणं ॥१॥ अज्जारिक्खएण भिणयं—जङ् एवं तो पहमं तुमं चेत्र । 🌹 पहमु ताब, पठिउमाढतो, फम्मुरिक्खएणवि न अन्नहा एहित्ति सितिऊण भणिओ—जङ्ग एसि तुमं तातुष्झ दंसणे जण- 🕌 🏽 किस मणह। आगच्छ तुह विओए दुम्लं चिहंति जणयाहै ॥३॥ एवं च तो रिक्सएण पुच्छिया अज्ञवहरा, तेहिं मणियं

अपायित्तृष्टिं ठाविओं निययपप्, तओ तेण तत्थ पन्ताविओं सन्वोऽवि बंधुवग्गो, जणओऽवि तोसिमणुरामेण गिह- कि त्यायित्ता तिहिं समं चेन चिहह, मण्ड् य-वत्थजुयलं न मुयावेह कुंडलं छत्तियं उत्राणहाओं जन्नोन्ह्यं च तो पन्त- कि यामि, आयित्दृष्टिं समंद्र्यं च तो पन्त- कि यामि, आयित्दृष्टिं संकेह्याणि चेडस्त्वाणि जहा अमहे कि वाहिमें सन्त्रे मन्त्रण छत्तृष्ट्यं न अज्ञ्यां चेह्यवंद्णविद्याए गएहिं आयित्दृष्टिं संकेह्याणि चेडस्त्वाणि जहा अमहे कि वाहिमें सन्त्रे मन्त्रण कि वाहिमें सन्त्रे अज्ञ्यां के वाहिमें सन्त्रे मन्त्रण कि वाहिमें सन्त्रे अज्ञ्याचित्रण के वाहिमें सन्त्रे वाहिमें सन्त्रे मन्त्रण कि वाहिमें सन्त्रे वाहिमें सन्त्रे वाहिमें सन्त्रे वाहिमें सन्त्रे मन्त्रण कि वाहिमें सन्त्रे विद्या मन्त्रे विद्या पंत्रमहन्त्रे सन्त्रे संत्रां सि निस्हों उच्चारियअणस्त्रों सि प्रायाओं कि विद्यामें विद्या मन्त्रों मावणाओं कि वाहिमें वाहिमें सन्त्रे विद्य पंत्यमहन्त्रों साह्यं विद्य पंत्यमहन्त्रे स्थांसि निस्मों उच्चारियअणस्त्रों वाहिमें सावणाओं कि कि

| अं दिहेन्दे अरुं इमिणा, युणो चितियं गुरुणा—उवाएणं मोथाविओं छताईिला एसो, इण्हिं मिक्सं भमाडेिम, जओ | अ | अं दिहेन्दं अरुं इमिणा, युणो चितियं गुरुणा—उवाएणं मोथाविओं छताईिला एसो, इण्हिं मिक्सं काऊण, भाणेयं | अ | अं तह कहािव एंगाणी होजा तो कहं भुजेजा ? निज्ञरं वा कहं त्यहेजा ?, तओ साहिहिं समं संकेयं काऊण, भाणेयं | हैं। नि १ तेण माणेयं-जाओ, किंतु आहिआसिओ, युणो गुरूहिं माणिओ—शृष्टिं परिहेंध कडिपट्टयं, तेण माणियं-दिहं । 🖔 | य रम्मितिति संग्यं सहमाणे वोसिरिजण महयं समागओ बसहीए, आमासिओ गुरुणा—खन्त ! जाओ उत्रसम्गो · | इ किमो, पुञ्जक्यमंनेएहिं य दिमहिं समागैत्य गहिओं से कविषद्यों देरेण बदो चोलपहओं, सो नि बहुस एयंति, सम्मं साहिस्सामितिमणिऊण बोहुमाढतो, तयणुमगोण साहुसाहुणिप्पमुहो चुउठित्रहोऽबि संघो 🖟 | जामंतो मञ्जसत्तर्मायं वंजनमोक्नारपरो समाहितव्या कालेगंओ, तओ अज्जराक्वंयमूरीहि पिउणो कडिपष्ट्यमो । (नियं—जुत्तमेयं, केनलमेत्य बहुनसम्मा, ते असहिज्यमाणा मज्म अणत्थहेउणो हवंति, तो जड् ते सम्मं सहिति | पियला, तेणाविते विवयंते वहूण बेहानिज्ञरियणा भिषयं—जाया । जह एवं तो अहंपि वहामि, तेण भ-| विमुक्कदेहरस देहमिणं ॥ १॥ ते य'पुञ्जसंकेड्यनंणओं में महहें निज्जरा होउरांनी भणंता पंरोप्परं विज्ञादिंउ | 🌉 | अंविणस्थं भिषेया तस्त समक्खं सन्त्रमंहुणो—जो वहंद् मह्यमेवं जायद् से निज्जरा अहंमहंती। जम्हा जहुन्तिशा |

गुरुणा-जावम्हे गामंतरं गंतुं आगच्छामो ताव तुम्हेहिं तायस्स सन्धं कमेयन्बं, एवंति पडिचणे तेहिं पियरमाउन्छि । जण गया गामंतरं गुरुणो, तेऽवि फग्गुरिक्ख्याह्णो साहुणो भिक्खावेलाए हिंडिऊण सन्धे भुत्ता, न तस्स केणिव । विता क्या, ताहं तेण चित्रं—मे छ्छ ( णिस्संक ) निरणुकंपा मुणिणो नामेण केवर्ठ एए । मङ् भुक्खिएति । वृद्धं के जिसिटं जंति कच्चेह्यं ॥ १ ॥ एवं रोसेण अट्टइह्यहं चिंतंतरस अइक्केतो सरित्यो दिवसो, बीयदिवसे । वृद्धं के जिसिटं जंति कच्चेह्यं ॥ १ ॥ एवं रोसेण अट्टइह्यहं चिंतंतरस अइक्केतो सरित्यो दिवसो, बीयदिवसे । कर्मात प्रिणो, साहियं सन्धं, अंबाडिऊण कवलेण साहुणो भणियं गुरूहिं-अस्टे चेव सिक्खिउमानच्छामो तुद्धा- । कर्मित उद्घा गुरू, गहिओ पहित्याहो, चित्रं च से जणएणं-मञ्ज पुत्तो असेसदिसाचक्कपयन्धमाहत्पो मञ्ज कर्म । क्षित्रं च में कर्मित उद्घा गुरू हे सिक्खं भिव्हीं, ता सयं चेव वच्चामि, गहिओ गुरुह्त्थाओ पडिग्गहो,निग्गओ असिक्खा, अयाणंतो य अवदारेण । विद्या पित्रं कि सिहणा साहित तुद्धेण सेहिणा दवाविया बत्तीसं विसिद्धमोयगा, साहुणा य समागंत्रण | क्षित्रं विद्या शिक्षा गुरूण, तेहिं भिणयं—बत्तीसं पहाणसीसा वारंपरेण आविष्यात्रवगा तुह होहिंति, केवलं | पहमा लिद्दीत साहूण देसु, किव—" आहारदाणओ इह्, जेईण पावंती मोक्खितेच्यात्रवगा तुह होहिंति, केवलं |

> <del>88</del>) -

प्रिसिंद्ध, अण्णया तत्थेव दसपुरनयरे वत्थव्वा रत्तपडभत्ता से बंधुणे, आयरियं वयासि—मेत्त्वण मिक्खुणो न अन्नपासं- श्रिं बीणं झाणपरिन्नाणमित्यं, आयरिएणं भिणकं मा वयह, जओ झाणिनिरोहाओ चेव एस में बंधू एवं दुच्चले श्रिं जाओ, तेहिं भिणवं—एस सिणिव्यमहराइं गिहत्यं आहारितो तेण बलिओं हेती, अंतपंताहाराइणा य इर्णिंह दुच्चले श्रिं जाओ, तेहिं भिणवं—एस सिणिव्यमहराइं गिहत्यं आहारितो तेण बलिओं हेती, अंतपंताहाराइणा य इर्णिंह दुच्चले श्रिं जाओ, तेहिं भिणवं—एस सिणिव्यमहराहां गिणव्यमहराहां गुणव्यसिक्त मिणवं विस्ता प्रसित्त विस्ता विद्य विस्ता विद्य विद्

कमेण सुत्पारिवाहीए सुत्तं छहंतो झूरेइ, तओ आयरिष् विक्रवेह—मज्क कंचि वायणायरिथं पयच्छह, तेहिंपि दुब्बल्यिपूर्तमित्तो से वायणायरिओ दिण्णो, कह्वय दिणाणि विक्षस्त वायणं दाऊण गुरुं भणइ—भयवं। मम वायणं दितस्म
सससुयमगुणिज्ञमाणं न ठाइ, तओ-जं सन्नायगगेह सुकं जं संपंत्रं न गुणिसे। तेण समत्तेप सुयं गलिही मम
करयळ्जळं व॥१॥तओ चितियं गुरूहिं—सुरगुरुतमबुद्धिस्ति निक्न झरंतस्त जह सुयोममस्स। हंतिविणसह (इसहो ता
का गणणा सेमगुरिसेपु १॥१॥ अइसयक्षेत्रोगेण य नायं, जहा-इओपिइ सुयमेधायरणाइपरिशेणे सिसे होहिंति,
तओ तेसि अणुग्गहं चउरोऽवि अगुओगे वीसुं कासी, भणियं च—"जावंति अज्जनइरा अपुहुत्तं कालियाणुओगस्ता।
तो तेसि अणुग्गहं चउरोऽवि अगुओगे वीसुं कासी, भणियं च—"जावंति अज्जनइरा अपुहुत्तं कालियाणुओगस्ता।
तो तेसि अणुगगेते ॥ २॥ शा हिवेद्वंदियं च जहा तेसि तहा साहिज्जह—"ते कह्यवि संपत्ता विहरंता गामअणुगोगो तो कओ चउहा ॥ १॥ श देविद्वंदियं च जहा तेसि तहा साहिज्जह—"ते कह्यवि संपत्ता विहरंता गामस्थानेहिंहे, सीमंघरसामिपासंसि ॥ २॥ अभिवंदिऊण पुच्छह तित्थयं सामि । केरिसा एत्य । होति निओया

जीवा वागरिया भयवया ते उ ॥ ३ ॥ ताहे पुणोऽवि पुच्छइ भरहे वासंभि अत्थि पुण कोई । एए निओयजीवे जो साहाइ पुच्छओ संती ॥ ६ ॥ तित्ययरेण भाणेयं संति तिर्धे अज्जरिक्त्वा सूरी । तो सी माहणारूचेण आगओ ताण कि पासंभि ॥ ५ ॥ गीयरचरियाँ विणिग्गएमु साहुमु थेररूवेणं । अभिजंदिक्तण पभणइ-महछ्जाही मह सरीरे ॥ ६ ॥ तो सतियं महियं ममाउं कहेह काऊण अणसणं जेण । मुंचामि इमे पाणे निवित्यणो जीवियव्वाओ ॥ ७ ॥ तं सोउं कि विकास सूरी तओ य नाससंगे । नाऊण समिह्यं से चिंतंति न भारही एसो ॥ ६ ॥ स्वयां व वंतरो वा, होही नाया तओ य तरस ठिई । दो सागरोवमाइं, भणंति तो होसि तं सक्के ॥ ९ ॥ सक्कावं तो साहइ इंदो हिं संपुच्छए निओए य । कहिएमु सूरिणा तेमु पत्यिओ वंदिउं जाव ॥ १ ० ॥ भणिओ स ताव गुरुणा, चिंह सिं चिंव में वहं । काहिति नियाणमओ अवंसणं चेव में सें ॥ १२ ॥ जह एतं ता अण्णं विण्हं काऊण कि विकास है विवास हें । काहित नियाणमओ अवंसणं चेव में सें ॥ १२ ॥ जह एतं ता अण्णं विण्हं काऊण कि विकास है विवाहि। तो अन्नती दारं काउं वसिहें गओ सक्के ॥ १३ ॥ गोयरचिरयत्तासाहू वसहिष्टं दारमछहंता । वाहिरिया कि सुरीहिं, इओमुहा एह भणिरिहें ॥ १७ ॥ किहयं सक्कागमणं चताण ता कीस दंसिओ नऽस्हें १ । इय भणिए आइंडे तं

🌠 जिमहऽक्खगोयराइक्कंत न तमित्य खर्मविसाणं व । इंदियविसयाईया य जीवसन्तण्णुमाईया ॥ २ ॥ एम असिद्या 🕎 ঙ हेऊ न य मणियन्त्रो जओ न जीनाहै। पज्ञक्खपमाजेणं केत्वंति घडाह्मानन्त्र ॥३॥ पज्ञक्खपमाणाओ अत्यि पमाणंतरं 🎼 | श्रि | निय मक्रेण जं. मणियं ॥ १५ ॥ इस्रो य पुणारवि दसपुरं पह विहारिएस सूरिस-सुरपुरमंकाताए दांसंताजेयको - | श्रि | । ||अ| दिसंपणी वेतिओ माउले गोहामाहिलो, क्रमेण संपत्ती महुराष्ट, आणमनेणं तस्स य नागरया हरिसनिन्मरा जाया, ||अ|| आणंदिओ य संघो, परितुहा स्वलपासंदी ॥१॥ अण्णाद्यहंिस तथाविहसाहुसंजुओ गओ गेहि।माहिलो निरंसहं, दिहों। 🕌 राया, क्यप्पणामेण तेण द्वावियमासणं, संनिमन्नो तत्य गेहामाहिलो समं सत्ताहुहिं, मिलिया समग्गपातंडिणो,||को ||ह्र|| उयसवाए। नाहियवाई एको समागओ महरनयरीए॥१॥तेण य आहेखतो सन्त्रो नयरलोओ, न कोऽवि तरसुत्तरं दाउ ||ह्र|| || || माहुरसंघाड ओ, तेण य समागेतूण साहिओ संघवुनंतो ताणं, तेहिं च विद्यत्तणओ सयं गेतुमसमत्येहिं पव्यवायल || 🌶 सक्छड्, तओ माहुरसंबेण पवयणपमात्रणा होउत्ति चितयंतेण दसपुरनयरे जुगप्पहाणाण अन्जात्वित्वयसूरीण सयासं पेतिओ 🎚 ।

| मुरीहिं रागाइविरहिएहिं दुन्बल्यियूसमित्ं बहुगुणं मझंतेहिं भणियं—भो भो समणा! एगे। निप्पावघडोऽवरो यतेह्वघडो। 🦓 闠 होड़ परो घयघडओ अहोमुहे तत्य बहुघडे ॥११॥ सन्नेऽवि जिति बह्या इयरंभि उठिते अवयवा केई। घयकुंभि य ता तुम्हं को सूरी ठवेज्जउ १, तओ गच्छेण नियसयणपक्खवाएण भणियं—फग्गुरिक्खओ गोड्डामाहिलो वा, तओ इओ य अडजरिक्वयसूरीहिं थोवावसेसमप्पणो आउयं कलिऊण मिलिओ गच्छो, मणियं च-अम्ह थोत्रमाउयं | अक्| | नेव लोकोऽयं, यावानिन्द्रयगोचरः । प्रतिज्ञैषाऽप्यनेनेव, निरस्तेत्यवगम्यताम् ॥ १७ ॥ एवमाइवयणेहि जयइ बद्धमाणिजणसासणं, प्रथंतरंमि-वणरवमुहलियगयणो संतावियरायहंससंघाओ । अंधारियदिसिचक्को | निरुत्तरीकुओं नाहियवाई, आणतो निवित्रमओ कुओ राइणा, पूहुओ समणसंघो, बोसातियं नयरे-🎙 🛮 अपमाणं सा तुत्झ होदे तो कह पमाणमणुमाणं १। तद्भावंभि निसेहो अपमाणो चेत्र सपन्नो ॥ १६॥ एतात्रा-|||जीवाईयावि जओ परप्पसिद्धा अओऽणुमाणं व । मन्नसु न हुति दुन्निवि वीसासो गंठिमुद्दा य ॥ १५ ॥ अह भू पुरथि प्रत्पासिद्धी सा तुज्झ पमाणमप्पमाणं वा १। जड् ताव पमाणं तो सिद्धा जीवाइयावि तहा ॥ १८ ॥ तथाहि-🎉 🗎 बासारतो समुत्थिरओ ॥ १८ ॥ तओ गोड़ामाहिलो धरिओ तत्थेव सङ्गेहिं।

ड्ओ य वासारचाणंतरं गोडामाहिलेण सावगाणं संबोहणत्थं पदियं गाहाजुयलं—उच्छू वोलंति वहे, तुंबीओ जायपुत्तमं-डाओ। वसभा जायत्थामा गामा पंथा यऽचिक्तिष्छा॥ १॥ अप्पोद्गा य मग्गा वसुहावि य पक्तमट्रिया जाया। अण्णोक्कंता मग्गा साहूणं विहरिउं कालो॥ २॥ " नि, एवं सोउं भणिओ सङ्गेहिं-एत्थेव निचं किन्न परिवसह १, तेण भणियं--प्तम-णाणं सडणाणं भमरकुलाणं च गोडलाणं च । अनियत्ता वसद्दीओ सारइयाणं च मेहाणं ॥ १ ॥ तओ तेहिं विऊण अणसणं काउं। पंचनमोक्कारपरो, सूरी सम्मंभि संपत्तो ॥ २५॥

अवणं तु निकाइयं कम्मं ॥ र ॥ एवं पर्त्वयंतं विशं सुणिजण माहिलो भगइ। मोक् बाभावो पावइ नणु एवं | है। अवणं तु निकाइयं कम्मं ॥ र ॥ एवं पर्त्वयंतं विशं सुणिजण माहिलो भगइ। मोक् बाभावो पावइ नणु एवं | है। 📳 माय्याहण्हें मण्णमाणोऽवि नागओ वसहीए, ताहे चितिऊण सूरिणा (भणियं) पेच्छ कहायमाहप्यं जेहि एवंविहायि-||क्रुं| | अ मओ चिलेओ दसपुगमिमुहें, जणाओं य नाओं अज्जरिहेवयत्त्रियरलोयगमणबुत्तों, कमेण पत्ती दसपुरं, जाणिओं | अ | ं सुक्तासुडोंते चुणो वर ॥ १॥ कालंतरेण विहड्ड किलिवि युण बह्युडोमेह कममं। कुड्डोत उछ्य-बिले किलो सासिणेहचुण्णो ब्य ॥ र ॥ जीवेण समं एगतमागयं खिरतीरनाएण । बहुकाल वेइयन्वं, || 👹 य बह्वमुह्यदिहंतेण हुब्बलियपूसिमतो निनेसिओं सूरिपए, संजायमन्छरो ठिओ पुढो नसहीए, णायबुत्तंतेण सूरिणा 📳 | मंतरम सवासे उत्रविसह, अण्णया य-किंचिवि कम्मं जीवप्प्रसबंदे झड़ाने विहर्छे । कालेंतरमप्पत्तिपि मारे अडमें कम्मपवायपुटनं वक्खाणेनित, गोडामाहिलों य मन्छराओं सारितयासमागंतुमपारन्तो विज्ञरसऽणुभा-ं गुणमह्या जिणचरित्तसिरसंपि । पडिबायंति कसाया कि पुण सेसे- सरागत्ये १ ॥१॥ चि, तया य सूरिणो विज्झपमुहिसि - 🖟 उत्तमधुरिसा नायजिणवयणसारा एवं जगहिक्जंति, अहवा किमन्छरियं १, जओ भाणियमागमे—उवसामं उवणीया। भे मेसिया फागुराकेखयपमुहा साहुणो तयाणयजानिमित्तं, किंचि उत्तरं दाऊण तेसि ठिओ तत्येत्र, अप्जोहिवि साहु । । ।

हिंसो पसणइ ताहे गुरुणा मेह एक्सेक्सक्तार्थं। पिंडेसिणिओ तो तेणं गुरूवि तुह कि वियाणेइ १ ॥ ७ ॥ ताहे ि संक् संक् सो नियमणंपि भा अन्नहार मए गहियं। होज्ज इमं ता गंतुं नियमणुरं चेत्र पुण्ठापि ॥ ८ ॥ विणओणण्प पि विहास में तियमणे तिहित सहित से कहियं। मणियं च कीस अवग्यभावस्तिव तुन्धिमा संका १ ॥ ९ ॥ ९ ॥ तो माहिल्ज्युनंती कि कहिओ सूरीण तेहि तो मणियं। माहिल्ज्युनं मिच्छा जहा तहा विहा | निस्तणेषु ॥ १० ॥ अण्णोऽण्णाणुगयाणिव कि उन्नायओ जेण सीरितीण । जायंति पुढो तम्हा हेन्डअपेगंतया तात्र ॥ ११ ॥ जा उ पहण्णा साऽविहु पचनस्तः | विरोहिणी जओ जीवो । मरणसमयंभि दीसइ आऊकम्मेण मुचंतो ॥ १२ ॥ दिइतीऽति न साहणधम्माणुगओ जओ | कि न कम्मच्य । जीवाल सप्यप्सो मिन्नो आगंतुओ होह ॥ १३ ॥ ज च पल्चं जीवो, पुडे कम्मेण कंन्युरणव्य । तांपे कि न जुनं जम्हा वेहञ्जह वेयणा मध्हे ॥ १४ ॥ स्य पवमाह दोसे सुणिङं विह्मे य माहिलं मणह् । अवियारियः | ् | कम्मींप तो विद्या ॥ पुट्टो जहा अबदो कंचुइणं कंचुओ समण्णेह् । एवं पुडमबदं जीवं कम्मं समनेह ॥ ६ ॥ | जि है। सन्वजीवाणं ॥ ४ ॥ जं अण्णोण्णाणुगयं जंण समं तं विजुज्जइ न तम्हा । जह जीवाओं पर्से तहेव हैं।

है। तह ॥ रह ॥ कि तुक्से सो ! जाणह सच्चेऽविहु जेण मथवया एवं । तित्थ्यरेण पणीयं मणंति तो तेऽवि तस्समुहं शि । र ।। मा आसायमु माहिळ ! तित्थ्यरं तहि जाव नो ठाइ । ताहे संघेण कत्रो काउरसग्गों समग्गेणं ॥ र ।। शि आसणकेपुष्पच्छा, समाग्या देव्या भणइ संघं । संदिसह । कि करेमी ! संघो तो देव्यं भणइ ॥ र ॰।। वच्चमु महावि- हें हं, तित्थ्यरं पुच्छिऊण एमु दुयं । कि सम्मवाइ संघो दुब्बलिया पूसिनाई !॥ र ।।। कि वा गोद्रामहिलो सा जंपइ शि हें हें हिर्छणुग्गहें मच्च । काउरसग्गे मा मणापिड्घायत्यं तओ संघो ॥१९॥ तह चेव ठिओ सव्यो काउरसग्गेण सा उ तित्थ्य- विद्युक्ष पुच्छिङ्क पुण्यि समाग्या संघणसीमे॥ ३०॥ बेइ जह सम्मवाई संघो इयरो य अत्थियवाई य । मरहक्खें विद्युक्ष पुक्ष । संप्रक्ष महिलो सा विद्युक्ष में के विद्युक्ष ।। विद्युक्ष पुक्ष ।। विद्युक्ष समत्ये । विद्युक्ष समत्ये । विद्युक्ष समत्ये समत्ये । विद्युक्ष समत्ये । विद्युक्ष समत्ये । विद्युक्ष समत्ये ।। विद्युक्ष समत्ये । विद्युक्ष ।। विद्युक्ष समत्ये ।। विद्युक्ष समित्ये ।। विद्युक्ष समत्ये ।। विद्युक्ष समित्ये ।। विद्युक्ष समित्ये ।। विद्युक्ष समित्ये संख्ये ।। विद्युक्ष समित्ये ।। विद्युक्ष समत्ये ।। विद्युक्ष समत्याद्व ।। विद्युक्ष सम्पर्भ ।। विद्युक्ष समित्ये समित्ये ।। विद्युक्ष समित्ये 

|||अमिति इह जीवः, नारकाश्च तिर्यञ्जस्ते प्रमिति । प्रयेटति ' इह । लोके ' जीवः । आत्मा, न मिथ्यात्वात्मना परिणतो मिथ्यात्वपरिणतः, खलुक्वब्दोऽव्घारणार्थः, मिथ्यात्वपरिणतं एव, कि १—नारकतियेधु मिन्छत्तपरिणओ खळ, नारयतिरिएस भमइ इह जीवो । जह नंदो मणियारो तिविक्तमो जह य भट्टो वा ॥ ६॥

अ। नरयतिस्थिदाराइं। दिन्नाणि माणुसाणि य मुक्ख्महाइं सहीणाइं ॥ १ ॥ " ति, मिध्यात्वपरिणत इत्यनेन च ।थु।

🎳 विशेषणेनैकान्ताविचलितैकस्वरूपस्यात्मनो निषेघमाह, तस्य तथापरिणामासंभवात, एकस्वरूपत्वे चात्मनो बन्ध- \iint भी मोक्षाद्यमादात्। नारकतियेक्षु भ्रमतीत्यनेनापि निष्कियसवैगतात्मवादिमतं निराच्छे, तथाभूतस्य नारकादिभ्रमणातुपपत्तेः हि स्वर्गनारकादिसाधकबाधकानुष्ठानेत्रेयध्येचि, अत्र च बहु वाच्यं ततु ग्रन्थगौरवमयात्परिहृतमिति । प्रकान्ताधेसमर्थ-

|| मिध्यात्वे दोषं '' सम्मत्तर्परिङमट्टो जीवो दुक्खाण भायणं होइ '' इत्यादिना वक्ष्यति, काथितः स्पप्रपञ्चो गाथाऽक्ष-||﴿ :||रिणामस्यःप्रतिपादनाथौं दृष्टान्तः, वाशब्दुस्तद्न्यैवाविघदृष्टान्तसूचनाथौं दृष्टव्यः । नतु च सम्यक्त्वादिदोषद्वारेषु 🕌 ||ताहिपक्षे दोषानाभिघास्यते, इह तु किमथै स्वरूप एवोक्तः १, संत्यं, सम्यक्त्वादीनां स्वरूपतो गुणरूपत्वात्।||श्र ||तिहिपक्षे दोषाभिघानं, मिध्यात्वस्य तु तिहिपयैयत्वात्स्वरूपमेवेति न दोषः, अत एव सम्यक्तवदोषहारे तिहिपक्षे|||  $\|\ddot{\phi}\|$ रार्थः, भावार्थस्तु कथानकाभ्यामवसेयः, तत्र च नन्दमणिकारकथानकं सम्यक्त्यद्षेषद्वारे वस्यामः, त्रिविक्रमभष्टक- $\|\ddot{\psi}\|$ श्वशाङ्कशकलाकुति ॥ ८ ॥ विहारभवनारामवापीकूपादिशोभितम् । तस्य मम्यमखण्डेऽभूत्, पुरं क्षितिप्रतिष्ठितम् ॥ ५ ॥ $\| \|_{\ell}$ असङ्ख्यवल्याकारद्वीपसागरवेष्टितः । राजतस्थालसंस्थानो, लक्षयोजनाविस्तृतः॥ १॥ अनन्तवर्षस्थितिकः, || प्रशास्ति तत्तव् नीत्या, वैरिवारणकेसरी । प्रतापाकान्तभूपीठो, जितशञ्जमेहीपतिः ॥ ६ ॥ शान्तिकमीभिचारादिप्रयो-| 🌋 🛮 गङ्गादिसन्नदीरम्यो, जम्बूहीपोऽस्ति विश्वतः ॥ ३ ॥ मेरोदेक्षिणतस्तत्र, षट्खण्डप्रविराजितम् । विचते भारतक्षेत्रं ||ॐ||समवर्षाश्रयोऽपि सन् । मेरुमण्डितमध्योऽपि, नमेरुसहितः कचित् ॥ २ ॥ हिमवत्प्रमुलैर्युक्तः, षाङ्गेर्वेषघरादिभिः ||थानकं त्वभिधीयते-

||श्रुत्वा तद्यचनं साघोः, पारिमान्य स्वचेतासि । स्वदोषं मन्यमानोऽसौ, तूष्णीभावमुपेयिवान् ॥ २० ॥ ततः प्रतादयस्तस्य, 🔯 विक्रमः । यत्प्रवर्त्तितयज्ञेऽसी, हन्तुं युष्मामिरिष्यते ॥ २२ ॥ तैरूचे प्रत्ययः कोऽत्री, सोऽबवीत मुच्यतामसौ । सम्पा-||कौतुकाकुलमानसाः । साधु वदन्ति वः पाठाद्जः किं मौनमाश्रितः १ ॥ २१ ॥ साधुनाऽवादि भो भद्राः !, सैष भट्टस्नि-||খ

अञ्चानं खलु कष्टं क्रोधादिम्योऽपि सर्वपापेम्यः।अर्थं हितमहितं वा न वेचि येनावृतो लोकः ॥३३॥" संभावितो गुणो यरतु, हिं । वित्ताः ॥ वित्ताः वित्ताः वित्ताः वित्ताः वित्ताः ॥ वित्ताः वित्ताः वित्ताः वित्ताः वित्ताः वित्ताः वित्ताः ॥ वित्ताः ॥ वित्ताः । वित्ताः विताः तस्मात सत्यमहिंसा च, सदायज्ञी युधिष्ठिर! ॥३६॥ दया दानं तपो होमः, सत्ययूपो गुणाः प्रग्रः। बहाचयेमलोभाः | क्षि | क्षि | क्षि विक्षाः मन्त्रेष्ठ मानवाः। ते मृत्या नरकं यान्ति, नर्शताः पापकर्मिणः | क्षि | क्षि विक्षाः सनातनः॥३७॥ पश्चंश्च ये तु हिंसिन्ति, छुच्धाः मन्येषु मानवाः। ते मृत्या नरकं यान्ति, नर्शताः ॥ अव्यादे प्रपेदिरे ॥ ३९ ॥ अजः | क्षि विक्षाः एवमाकर्ण्यते सवे, मुनेबीचो मनोहराः। मैजातभववैरान्याः, आवक्तं प्रपेदिरे ॥ ३९ ॥ अजः | क्षि ॥ ३८ ॥ श्र ॥ अव्यादे प्रपेदिरे ॥ विक्षाः निस्कारप् | क्षि विक्षाः । प्रपंद्य देशिवरिं, गृहीत्वाऽनशनं तथा ॥ ४० ॥ सपः समस्तमत्त्वेषु, निस्कारप् | क्षि साधुसमीपे च, सिंदेवेकमुणागतः। प्रपंद्य देशिवरिं, गृहीत्वाऽनशनं तथा ॥ ४० ॥ सपः समस्तमत्त्वेषु, निस्कारप् ||अ| रायणः। मृत्या भावस्त्र (स्वर ) रूपोट्रमी, देवः समुद्रपद्यत ॥४१॥ मिथ्यात्वं दुर्गतेहेंतुन्तित्रिकाविकमकथानतः ( कात् ) । एतं ||अ| ||अ| विज्ञाय भो भन्याः!, युष्माभिरत्यज्यतामदः ॥४२॥ श्रुतदेन्याः प्रसदिन, दोषद्दारे निरूपितम् । मिथ्यात्त्रमधुना तस्य, ||अ| 🎉 गुणहारं कमागतम् ॥ ४३ ॥ तदाह— 🚆 मिन्छत्तरम गुणोऽयं, अणिभिनेवेसेण तहह संमनं । जह इंदनागमुणिणा गोयमपन्डिबोहिएणंति ॥ आ

(केविचेन ?—गोतमः—चरमतीथेकृतः प्रथमगणघरस्तेन प्रतिबोधितः—सन्मार्गं लिभतस्तेन, लब्धामिति शेषः, 'इति-|औ||इति चेदाह—' अनभिमेनेरोन लभते सम्यक्तं' यत इत्यध्याहारात, यस्मादमिनिवेशः—कदायहस्तस्यामावोऽनाभि-||अ ||अ||निवेशस्तेन हेतुना करणेन वा 'लभते' प्राप्नोति, अनभिनिविष्टमिध्याद्दष्टिरिति शेषः, कि १—'सम्यक्तं' यथाऽवास्थतार्थ-||अ ||﴿||न च तस्मै सद्धमेः स्वद्ते पिचोद्ये घृतवत् ॥ १ ॥ " तस्य गुणोऽयम्—एषोऽनंभिनिवेशरूपो, वत्तेत इति शेषः, कृतः १ न्याख्या—मिध्यात्वं नाम विपरीतनोधस्वरूपम्, उक्तञ्च—" मिध्यात्वस्य ह्युद्ये जीवो विपरीतद्शीनो भथति |

अंगुहीने दीने, मारहखेनास मिस्सिमें खंडे। अतिथ पुराणपतिन्दं नामेण वसन्तपुरनगरं॥ १॥ उत्तुङ्ग-||अ||| अंगुहीने दीने, मारहखेनास मिस्सिमें खंडे। अतिथ पुराणपतिन्दं नामेण वसन्तपुरनगरं॥ १॥ स्वउच्छन्नांमे जांमे||अ|||| अस्य साम हाडाब नात्य सम्मा मनार नाम नाम या स्को बालो, उन्तरिओ इंदनामनामीति । आउय-🌞 विसिद्धनेसो कलासु पनहो । इष्ट्रिगुणगोत्ताजिहो विहल्डदरणांति सुपतिदो ॥ ७ ॥ भवियव्ययानिओगेण तस्स मे- 🎼

कम्मस्स दंढं अणुवक्कमणीयभावेणं ॥ ११ ॥ तण्हाछुहापरद्यो मग्गंतो पाणियं नियद्द जाव । सन्वेऽवि मए ताहे क्षि भीओ दारं पछोए्द ॥ १२ ॥ एर्थतंसंसि दिद्धो आमिसछोमेण आयओ सुणहो । दृष्ठं तं कंपंतो दीह्सरं सेहंठ वि लग्गे ॥ १३ ॥ तस्सहायण्याओ, सुणहो बल्फिजण निग्गओ भीओ । तस्सेव य विवरेणं, नीह्सिओ सोऽवि मेहाओ कि लग्गे ॥ १४ ॥ भणेषं च—" भभाशस्य करण्डपिण्डिततनोग्लोनिन्द्रयस्य क्षुषा, कुत्वाऽऽछुविंकं स्वयं निगतितो नक्कं मुखे आऽकुळ्म भीतिनः । त्यसतिपशितोन सत्वरमसी तेनैव यातः पथा, स्वस्थास्तिष्ठत दैवमेव हि नृणां वृद्धो क्षये वाऽऽकुळ्म भीतिनः । त्यसतिपशितोन सत्वरमसी तेनैव यातः पथा, स्वस्थास्तिष्ठत दैवमेव हि नृणां वृद्धो क्षये वाऽऽकुळ्म भीतिनः । त्यसतिपशितोन सत्वरम्य स्वयमिन्द्र ॥ १८ ॥ श्रीमेन सर्व सुपसिन्द्र ॥ १८ ॥ एर्थ पसिन्द्रेतस्म कि लालेमि अणाईए जीवाणं विविह्कम्पत्रसगाणं । तं निध्य संविद्याणं संसारे जं न संभवद्द ॥ १८ ॥ एवं पसिन्द्रेतस्म कि लालेमि आणाहायः सार्वा वाहित्या ॥ ११ ॥ स्वानि स्व निव्य सिक्यो वाह्मे निव्य सिक्या वाह्मे निव्य सार्वा वाह्मे वाह्मे

||है||कलड़ मेडी ॥ २९ ॥ जओ भणियं—" जणो धम्मो पयंडं च पोरुसं च परकलचपरिहरणं । गंजपरिहओं जममें ||है| ||है||कुणइ ॥ २८ ॥ पत्तो चलत्याहेयहे प्रडो कि नागओऽसि हाण्या हिने १ । सो तुन्हिको अन्छाइ छहतत्त्रोत्ता||६

तीप न इच्छड़ आहार सेडिणा पच्छा ॥३८॥ पारणगादिणे लोगो नियनियगेहंमि कुणइ आहाँच। तस्पद्वा एसो उण हिंगी पंगीहे पारिं वल्ड् ॥३९॥ जाणइ न सेसलोओ कस्पवि गेहांमि पारिं इमिणा। गहियाहारो चिट्टं पिडवालंतो हिंगी नियगिहेसु ॥ ४०॥ तो सेसजाणणट्टा मिलिऊण परोप्परं नयरलोओ। कुणइ इमं संकेयं भातिपरो इंदणागामि शिष्टि ॥ ४१॥ कस्सवि जस्स पार्डिच्छइ आहारो मुणियरो इमो तेणं। लोयस्स जाणणट्टा भेरी ताडावियच्चांति शिष्टि ॥ ४१॥ वस्सवि जस्स पार्डिच्छइ आहारो मुणियरो इमो तेणं। लोयस्स जाणणट्टा भेरी ताडावियच्चांति शिष्टि ॥ ४१॥ वस्पत्यमी जेण जणो नियनियेसु कज्जेसु । लग्गइ एवं वच्चइ कालो अह अह अण्या तत्य ॥ ४३॥ विदेशतो प्रपट्रणगामागरनगरमंहियं वस्तहं। सिरिवद्यमाणसामी समो-||ॐ|| तेण तं खु अद्वपयं। लंदं जेण निमंतितस्तवि गेण्हइ नऽन्नस्त ।। ३६ ॥ पत्ता य कमेण पुरं सत्थाहेणावि नियिगहं ||ॐ| ||ॐ|| चेव। काराविओ महो से तेणवि मुंडावियं सीसं॥ ३७ ॥ कासायचीवरधरो विक्खाओ तासि सो पुरे जाओ। दिज्जं-सढो गुणसिंछ्ज्जाणे ॥ ४४ ॥ सुत्तत्थपोरिसिंए उर्शरे भिक्खाइ नीहरंतो य । गोयमसामी रुद्धो शैरेण अणेसणं 💖 🛒 तम्गुणरागेण रंजिओ य दढे।तं चिय गुणियंपैच्छइ,लेइ न नामंपि अन्नस्स ॥ ३५ ॥ अण्णे भण्णंति एसेगपिंडि ओ ||अ|| ||अ|| तुरक्ष जोयं ओसहभेसज्जखज्जपेजाइं। अम्हाणवि आवासे होही तं जेण अविगप्पं ॥ ३४ ॥ लोओऽवि तस्स पणओ ||अ|| अण्णया तृत्य ॥ ४३ ॥ विहरंतो पुरपट्टणगामागरनगरमंडियं वसुहं । सिरियन्त्रमाणसामी

हैं विन्नतेण य इत्तो दिहो भिषेत्रोति तं तत्रो रहो । कहमहमनेगापिंडो एक्किरोहे नेय किएहंतो ॥ ५० ॥ एएटय हैं अपनंतेण य इत्तो दिहो भिष्यामि सिम्बल्यं । उनमंती य खनेणं चिताइ है होसि जह भिणेशो ॥ ५१ ॥ जरहा हैं अपह निहें निम्हल्यं । उनमंती य खनेणं चिताइ है होसि जह भाणिओ ॥ ५१ ॥ ताऽनेगापिंडिओऽहं । हैं मिह परणाए लोगोऽनेगाइ कुणाइ विडाई । एए अक्यमकारियापेंडं निग्हति वस्मुनिणो ॥ ५२ ॥ ताऽनेगापिंडिओऽहं । हैं मिह परणाए लोगोऽनेगाइ कुणाइ विडाई । एए अक्यमकारियापेंडं निग्हति वस्मुनिणो ॥ ५२ ॥ ताऽनेगापिंडिओऽहं |एए पुण एगमिंडिया सन्ने। एवं चितितस्म य जाहेसरणं समुप्पन्नं ॥ ५२ ॥ पुन्नाहीयं च सुयं सिरंयं किंगं च देनयादिनं । | 🎢 🏅 । महियं विक्लायजसो जाओ परेयबुद्धो सो ॥ ५४ ॥ भासइ य इंदनागड्ययणं उपपणकेवलत्राणो । निसेसकम्म- 🍍 । अथ ॥ युद्दे य मीयमेणं सामी ! किमणेसणानिमित्तीते १। सामीवि भणइ मोयम ! पारणगं इंदनागस्स |

है जिएमें काउं मोक्खं च संपत्तो ॥ ५५ ॥ एवं मिन्छत्तगुणाद्गाभिनेसाउ इंद्नामेणं । पत्ता सम्मताई जह तह अले-🐞 ऽवि पाविति ॥ ५६॥ मुयएविपसाएणं भिष्यं मिन्छस्स पंचमं दारं। जयणादारं इण्हि, कमप्तं तस्त तं सिणमो ॥ ५७॥ 🦓

उच्यत इति शेषः, यत्यते–प्रयत्नः क्रियते कार्थं प्रत्यनयेति यतना, 'लघुतागुरुते ' लघुतागुरुतालोचनं चात्र||﴿ | एहिं मरणब्भुवगमकरणं ' ति अम्मडो नाम परिवाजकस्तस्य शिष्याः—अन्तेवासिनस्तैः, कीद्दरीः ?—' अद्त्त- | श्री | भीतेः ' अद्त्त- | भीतेः ' अद्तायाः मरणाम्युपगमकरणं ' मरणं ' मरणाम्युपगमकरणं ' मरणं | भीतेः अद्वायाः ' अद्वायाः मरणं ' मरणाम्युपगमकरणं ' मरणं | भीतिः अद्वायाः मरणं ' मरणास्यपगमः—अङ्गीकारस्तस्य करणं—विधानं, मिश्यात्वयतना यथेति शेषः, ननु चेयमद्त्तादानविरतिः | ||लघुतागुफ्ते इत्यनेन विवक्षितं, ततोऽयमत्र भावार्थः—शास्त्रानुसारिकुशाप्रीयबुद्धया गुरुलाघवाऽऽलोचनपूर्वं लघुला-विषया यतना न मिध्यात्वविषया तिरकिमिद्मप्रस्तुताभिघानम् १, उच्यते, यथा चारित्रवतश्चारित्रपरिणामानुरिक्षतं 🛮 || मपरिहारेण गुरुलामाङ्गीकरणं यतना, एतां च मिथ्यात्वविषयां दर्शयितुमुदाहरणमाह—' अम्मडसीसेहिऽद्त्तभी- || मिथ्यात्वस्य यतना प्रकान्ता तस्याश्च सामान्यलक्षणं निवेद्य मिथ्यात्वविषयतामाह-यतना लघुतागुरुते ||बाह्यमनुष्ठानं सर्वे चारित्रमित्यभिषीयते तथा मिथ्याद्दष्टेर्मिथ्यात्वानुरक्षितं सर्वेमनुष्ठानं मिथ्यात्वमिति ततो मर्णन्भुवगमकरणं बंभे कप्पे स्मुष्ट गणा ॥ ८ ॥ जयणा ऌह्यागरहं अम्मडसीसेहिऽदत्तभीष्हिं ।

उक्कों ते अन्तुओं जाव । जावंति बंभलोओं चरगपरिवायउववाओं ॥ १॥ " इति गाथाऽक्षरार्थः । भावा- 📳 इह यदा भगवानुत्पन्नादेव्यविमळकेवळज्ञानः क्षायिकद्रीनचारित्रप्रमुख्गुणरत्नराजितो जितजगत्त्रयमकरः 🕌 🖟 नामिध्यात्वविषयेयमितो नाप्रस्तुतामिधानं । अहो अम्महशिष्याः सम्यग्ह्ह्यो देशविरताश्च श्रूयन्ते तत्कथमियं 📲 भिध्यात्वयतनानुभावादुत्पन्नाः, अन्यथा सम्यग्हाष्टित्वात् केचिद्च्युतेऽप्युत्पचेरत्, उक्तं हि—" उववाओ सावगाणं 🗒 ैं समुपपणा। , पदाचयवेन पदममुदायव्यपदेशाइह्मणीत्यनेन बह्मलोके इति लम्पते, ब्रह्मलोके-पञ्चमे कत्ये ते | 🆞 वबहारनउच्छेए तिखुच्छेओं जओऽवस्तं ॥ १॥" इतिवचनात, एतदेव फलडारेणोपद्र्यवनाह—' वंभे कणे | मिध्यात्वयतना १, उच्यते, पारिवाञ्यं हि मिध्यादृष्ट्यनुष्ठानमतः सम्यग्दृष्ट्योऽपि देशाविरता अपि मिध्यादृश् । अ वयहारमार मिन्छा मुगह । अप वयहारमे ।

🖐 स्वजमहावैरी विजयावातासीममहिमप्राग्मारो धरापतिश्रीसिद्धार्थतनयो विजहार महावीरः तदाऽष्टी ब्राह्मणाः परिब्राजका

ण बसुद्यः, तद्यथा—"कृष्णो १ द्यीपायनः २ कण्डुः ३, करकण्डुः ४ पराशरः ५। अस्मडो ६ देवगुप्तश्र ७, ।

सवेतोऽङ्गीकृतमैथुनविरतिव्रत आधाकार्मिकादिद्रोषदुष्टभक्तपानादिपरिहारसुस्थितः पूर्वोदितपरिव्राजकगुणोपेतश्च काम्पिन विचित्रवस्त्राभरणीपकरणघारणं माल्यादिभोगाद्गमंसगी वा कतु केवलं घातुरक्तैकवस्त्रघारणं अनामिकया पवित्रिकास्त्री-यथाकमं मागघप्रसिष्टप्रस्थकाद्योढकप्रमाणप्रमितप्रसन्नपरिपूतस्तिमितवहमानान्यद्त्तोदकप्रहणं, एवंप्रकारमन्यद्पि स्वशास्त्रांबेहितमनुष्ठानमासेवमानास्तिष्ठन्ति स्म, एवंविधिक्रियापराश्च ये कालमासे कालं कृतवन्तस्ते उत्कर्षतो दश-ऽन्यदा भगवतो महावीरस्य देशनामाकण्ये प्रतिपन्नाणुत्रतगुणव्रताशिक्षाव्रतः समधिगतसकळजीवाजीवादितत्त्वः। नारदाख्य ८ स्तथाऽष्टमः ॥ १ ॥ " ते च षष्टितन्त्रादिशास्त्रिविशारदाः चतुर्देशविद्यास्थानपारगाः दानशौचतीर्थाभिषेका-||नोऽविद्येन स्वर्ग गमिष्याम इति प्ररूपयन्तो विहरन्ति स्म, न कल्पते चैतेषामवटतडागादिजळावगाहनं हस्त्यश्वरथा-||करणं श्रवणेन कणेतूरपरिधानं गङ्गामृत्तिकया ळळाटे तिळकविरचनं पानस्नानहस्तपादादिप्रक्षाळनानिभित्तं च सागरोपमस्थितिका ब्रह्मलोककल्पे देवतयोद्पचन्त, तन्मध्यवत्यैम्मडपरिव्राजकश्च सप्तशतसङ्रव्यशिष्यपरिवृतो दियानावरोहणं मुष्टिककुशील्यादिप्रेक्षावलोकनं स्रीकथादिविकथाकरणं हरितकायविघद्टनाद्यनर्थदण्डासेवनं बहुमूल्य |दिभिधेमेमाचक्षाणाः उदकमृत्तिकाक्षाळनेन शौचाचारमुपवर्णयन्तः शौचपरिपाळनपरा वयमभिषेकजळपूतारमा

🎉 नतस्। वरं हि मृत्युः सिवेशुन्दकर्मणो, न चापि शीलस्वलितस्य जीवितम् ॥ १॥" एवं च सर्वहंमतपर्यात्नेनना-। 《 वतन कलते, तहिदानी मरणमेन नः श्रेयः, यत उत्तम् " वरं प्रवेष्टं जातितं हुतायनं, न जाति भंतं निरमिधातं | है। निष्ठितमिदानी ताबव्स्माकं पुरा संगृहीतं जलं,न च सानिषुणं निरूपयन्दिरापे कश्चिदुदक्तवाताज्जो निरीक्षितः, स्वयं ग्रहिंछे। 🎉 ममीषां पूर्वयहीतमुद्दकं निष्ठितं,ततः विपासयाऽभिम्युयमाना अन्यमुद्दकद्।तारमपत्रयन्तरते सर्वेऽप्येत्रमालोवितत्रनतः, यथा। अन्यमानमानवाऽपि बहुविधितिटिपिहिता शिवातुगतापि नापणी, तस्यां च निजेनायां कियन्तमपि भूभागमिकान्तानाः । भू | मिरिव संचरत्रिशाचरविभीषणा नीत्जनत्रात्वङ्कता च विजिगीषुनुपतिविजययात्रेव विसारिवाहिनीकाशा दक्षा च कविदनव- | अ महाटबी, यां च महानरेन्द्रसे नेवेतरततो निरीष्ट्यमाणपुण्डरीकशतसंकुत्य विविधहरिषत्ररथाविराजिता च रामरावणसङ्घामप्त- | ॥ | समनापतापिते सक्लानालेके विहासार्थं कास्पिल्यपुरात्युतिमतालकारं प्रति प्रस्थिताः, गन्छन्तश्च तावहता यावदेका ्यपुरानिवासी परमश्रावको बभूव, तदन्तेवासिनश्च कदाचिद्तिप्रवृद्धप्रबलतापदिवसे ज्येष्ठमासि प्रचण्डचण्डप्तिमकरनिक- ।

त्रहास्ता पूर्वाभिमुखाः संपर्वेङ्वानिषणाललाटतटबाटिताङ्वालिपुटा मगवतोऽहेतः शकस्तवेनामिष्ट्य विशेषेण वतिः। नन्तरं तिक्षदकुण्डिकाद्युपकरणजातमेकाले ज्युत्मृष्य महानद्या गङ्गायाः पुलिनपरिसरे वालुकासंस्तारकात् संस्तीये।

| पातमृषावादादत्तादानसर्वमैथुनपरिग्रहान् संस्मृत्येदानीमपि वयं भृयः श्रमणस्य भगवतो महावीरस्यान्तिके सर्व भिष्म प्राणातिपातं प्रत्याचक्ष्महे इत्यादिक्रमेण सर्वव्रतान्युचार्यष्टादशपपस्थानविमुक्ताश्या यावज्जीविकं चतुर्विधाहा- | श्री | || भगवानवादीत्-तथा, कथमेतदेवामिति पृष्टः पुनभेगवान् बूते रम-गौतम ! अम्मडपरिव्राजकस्य प्रकृतिभद्रताविनी-||ॐ|| || ||है|| ||है||मानतीर्थाधिपति वर्दमानस्शामिनं धर्माचार्यमम्मडपरित्राजकं चामिवन्य पूर्वप्रत्याख्यातयावज्जीविकस्थूलप्राणाति-अधियह्म विकाति—एवमम्मडपरिवाजकः काम्पिल्यपुरे गृह्मतेष्वाहारमाहारयाते, एवं वसतिमुपैतरियादि, तार्तक तथा १, |प्रकृतमवितिते, प्रसङ्गागतं त्वम्मडपरिव्राजककथानकानुसन्धानं किञ्चात्कयते—तत्रासौ परिव्राजकपातिविविधकोतुक-|| ||तयो देवा उत्पन्नाः । एवं च ते लघुलाभमदत्तादानं परिहत्य गुरुलाभं मरणं चाङ्गीकृत्य भिष्यात्वयतनामासेवितवन्त इति

ततादिगुणोपेतस्थानवरतं षष्ठाष्टमादिश्रकृष्टतपःशाषितशरारस्य स्थााममुखान्वषाद्वावाद्वावाद्वरुञ्चयः समु
उत्तरोत्तरग्नुभपपिणामवशाद्विशुच्यमानलेक्ष्यस्य तदावरणीयक्षयोपश्यमेन वैक्तियवीयविद्यानादिलञ्चयः समु
दिन्नाः, ततोऽमौ लोकविस्मायनिमित्तं सवेमेवं विद्धाति, एवमाकण्यं गौतमो विनयविराखालेपुटः पुनव्येजिज्ञपतस्थामित् ! अयमेवंत्रिञ्चसम्पन्नोऽम्मडपरिज्ञाजकः कदा सविवरतिपरिणाममनुभविष्यति, कथं वा कालं करियति ?,
कालं कृत्वा कोत्पत्स्यते १, कदा वाऽशेषकम्मेक्षयं विधाय परमगति प्रात्स्यति १, इत्यादि पृष्टः स्वामी पुनरवोचति
कालं कृत्वा कोत्पत्स्यते १, कदा वाऽशेषकममेक्षयं विधाय परमगति प्रात्मात्वात् प्रतिपतिष्यति, केवलं प्रवितितिम् गौतम ! न तावद्दिमन् भवेऽसौ सविवरतिमवाप्यति, नापि देशविरतिपरिणामात् प्रतिपतिष्यति, केवलं प्रवितिति ।

गुणकलापोपेतोऽनेकलोकोपकारं कुशेणो बहूनि वर्षाणि श्रमणोपासकपयीयं पालयिष्यति, ततश्चाविज्ञानेन विज्ञागणकलापोपेतोऽनेकलोकोपकारं कुशेणो बहूनि वर्षाणि श्रमणोपासकपयीयं पालयिष्यति, ततश्चाविज्ञानेन विज्ञातासन्नमरणो मासिकसंलेखनया षाष्टं भक्तान्यनशनेनाविज्ञ्चालोचितप्रतिन्नातानः समाधिना कालं करिष्यति, कालं
तासन्नमरणो मासिकसंलेखनया षाष्टं भक्तान्यनशनेनाविज्ञ्यालोचितप्रतिनातानः समाधिना कालं करिष्यति, कालं कृत्वा ब्रह्मलोककृषे देवत्वेनोत्पत्स्यते, तत्र च दश सागरोपमाणि देवभवप्रत्ययं सुखमनुभूय स्वायुष्कक्षयेण च्युत्वा महाविदेहे समुत्पत्स्यते, गर्भस्थे च तासमन् पित्रोधेमें हढा प्रतिज्ञेतिकृत्वा निवेत्तिषु जातकमेन्यवृहारेषु संप्राप्ते हान्स्ये दिवसे स्ववंशज्येष्ठा यथार्थं हढप्रातिज्ञ इति नाम करिष्यनित, ततश्च शुक्कपक्षक्षपाकर इव प्रतिदिवसं प्रव-सूयोभिमुखोध्वेबाह्वातापनादिकायक्केशमनुभवत षष्ठाष्टमादिप्रकृष्टतपःशोषितशरीरस्य

रासारस्वभावतां परिभाव्यैकान्तिकात्यन्तिकपरमसुखरूपतामपवर्गस्य निर्विण्णो जातिजरामरणादिप्रवत्तिनायास्त-|| र्डमानो यावत्सातिरेकाष्ट्रवर्षो भविष्यति तावत्प्रशस्तेषु तिथिकरणयोगनक्षत्रदिवसमुहुत्तेषु कलाचार्यस्य तिपितरस्त-प्राप्ताविष सांसारिकसुखस्य निःस्प्रहो भाविष्यति, अन्यदा तथाविघाचार्यसमीषे समाकण्ये धमेदेशनां विज्ञाय संसा | श्री रासारस्वभावतां परिभाव्येकान्तिकात्यन्तिकपरमसुखरूपतामपवगेस्य निविणो जातिजरामरणादिप्रवर्त्तनायास्त-| श्री डच्छेददक्षां सर्वेसावद्यानिद्यत्तिरूपां भगवदहेदुपदिष्टां दीक्षां महाविभूत्या प्रपत्स्यते, ततश्राशेषातिचाररहितां काश्चित्कालं पारिपाल्योत्तरपारिणामविज्ञाह्ववशात्समाक्ह्य क्षपक्षेणी विघाय घातिकमेक्षयमुत्पाच सकललोकालो-| कप्रकाशनप्रत्यलं केवलज्ञानमनेकभव्यत्येकोपकारं कुर्वाणो विहत्य बहूनि वर्षाणि केवलिपययिण संक्षिष्य मासि-कसंलेखनयाऽऽत्मानं षष्टिं भक्तान्यनशनेनाविछ्यान्तभुद्दतीवशेषायुष्कोऽनुभ्य पञ्चन्हरवाक्षरोचारणतुल्यकाळां ||योगिनिरोघावस्थां परित्यज्य भवोपत्राहिकमीचतुष्केण सह शरीरमित्रेत्रहगत्या समयेनेकेन सेत्स्याति ॥ व्याख्यातं षष्ठ || हारेण सोदाहरणेन मिध्यात्वम्, अधुना सप्तमेनातिचारह्रारेणाभिधीयते-

अहयरणं जहजायं सिवमुग्गलमाइ दीववंभेसु । परिवाडियनिहेगाणं संकियमाईहिं सुत्तेहिं ॥ ९ ॥

| ज्ञियविहरंताणेयमुणिगणपवित्तो । वित्तोवहासियवेसमणनयरिरिद्धागुणो देसो ॥ ३ ॥ (त्रिभिविशेषकम् ) | ॥ | अविय-सिरिरिसहनाहतणओ आसि पुरा तंमि कुरुनारेंद्रोत्ति । नामेण तस्स तो सो देसोऽवि कुरुत्ति विक्खाओ | | अत्थि उवरुवरि निवसन्तगामपद्वणमङंबसंकिण्णो । किण्णरनरविज्जाहरपरियरियपएसरमणीओ ॥ १ ॥ ||रमणीयणमुहउवमिज्जमाणतामरसरुइरसरनियगे । सरनियरतीररेहिरकारण्डवहंसचक्कोहे ॥ २ ॥ कोहाइदोसव-||ॷ अ विक्खकुंभिकुम्भयडविउडणमइंदो । इंदीवरद्लनथणो नयणाणंदो य लोयाणं ॥ ११ ॥ आणामित्तव

तओ-तइयिचिय तीसे पुन्वसुक्यसेसाणुभावओ जाओ। गन्मों सुहंसुहेणं परिवाल्ड साऽवि तं विहिणा ॥ २२ ॥ मइंद्यमेरिसयं ॥ १७ ॥ एत्थतर्रामे—पाहाउयमंगलगेयसद्संवालियतूरनाएणं । पडिबुद्धा सा चितइ अदिहपुन्यो गयसीहो ॥ २०॥ तब्त्रयणायण्णणगुरुपमोयउभिमन्नबहुलरोमंचा । देवी जाया नवपाउसीमे अंकुरियपुहड्वन ॥ २१॥| सा नियइ॥१६॥ अविय–महार्पगळकेसरमासुरयं, घवळत्तणानिज्जियहारसयं। सरयंबुयरं व साविज्जुलयं, पुरुएइ इमो सुमिणो ॥ १८॥ दिद्वो मएऽज्ज ताऽहं, गंतुं दइयस्त चेव साहोमि । इय चितिऊण कहिओ सुमिणो निवइस्त वइकंतो॥ १५॥ अण्णया य—रयणीएँ चरिमजामे सुहसुत्ता धारिणी महादेवी । निययुन्छंगानिविहं सीहं सुयणीमि जह दिहो ॥ १९ ॥ तेणावि सुमिणसत्थाणुसारओ भाविऊण भाणियाभिणं । सुंदारे ! तुह वरपुत्तो होही पर्डिवम्ख-र्गमदङ्या गोरिन्य मणोहरा पिया तस्स । धारिणि नाम पासिद्धा सळक्खणा रामसेण न्व ॥ १३ ॥ सीक्यअणेयसामंतपणयपयकमळो । कमलानिलओ राया सिवोत्ति नामेण विक्लाओ ॥ १२ ॥ सीयन्त्र ॥ १४ ॥ तीए सह तस्स सुकयाणुभावनिन्वात्तयं विसयसोक्षं । पंचविहमणुहवंतरस कोइ स्त्रावण्णाह्गुणेहिं तिजगप्पवरेहि जा विणिम्मविया । मयणस्त कए विहिणा

कुमारस्स निययसमए कयं नामं ॥ २९ ॥ देहोयचएणं तह कलाकलायेण यङ्गमाणो य । सयलजणसलाहणिज्यं संपत्ते। 🕬 तकडओहघणसंकलं ॥ २७ ॥ हरिसवसविवसनचंततरुणीयणं, जयजयारावसंरुद्धनहयंगणं । सयलपुरलोयआ-णंद्नचावणं, जायमेवंतिहं तत्थ वद्धावणं ॥ २८ ॥ वत्ते वद्धावणए कएसु मयलेसु जायकम्मेसु । सिवभदेति 🕌 जुड्यणं कुमरो॥ ३०॥ जो य–मयरद्धयङ्भमाउट्य मयणसरसछितिहुरदेहाहिँ । अभिज्ञह् नयरिकासिणीहि|| !| |नयणुप्पलद्लेहिं ॥ ३१ ॥ अण्गया–रयणीय चरिमजामे सुत्तविउद्धरस सियनरिद्धस । जाया मणांमि चिन्ता, रज्जघुरं 🛮 🐒 || के कि कि कि कि कि कि के तपुत्रवन्तयं विसंतअक्खवन्तयं पढंतभट्टच्ट्यं विङ्णाअस्सघट्टयं। मिलंतपउरवंदिणं || किंतपउरवंदिणं || किंतपउरवंदिणं || किंतपउरवंदिणं || किंतपायक्षे विक्रियं स्मेततूरसहयं ॥ २५ ॥ पयट्टलोयमाणयं निरंतरायदाणयं, निवद्धः चेडीए पियंवयाभिहाणाए । दिणं च पारिओसियमंगविलग्गाभरणगाई ॥ २४ ॥ आढतं महावदावणयं, 🛛 🌒 पारेप्रिजांतमणोऽणुकूलदोहलयमुरियया सा य । अह अन्नया पसूया पुरां मुरकुमरसंकासं ॥ २३ ॥ बद्धाविओ य राया || इसोहयं जणोहाचित्तमोहयं । यहंततेछयाहयं सरंतकुंकुमोहयं, तंत्रोलफुछमारयं वियट्टिचित्तहारयं ॥ २६ ॥ अविय-गहिरवज्ञंतपदुपडहघणमहलं, घुसिणछष्टणयमंडवयकयवहलं । तरुणरमणीहि गिज्ञंतवहुमंगलं, अत्यिदिज्ञं-

🊜 |न उणं ॥ ३३ ॥ ता आश्यि मपुऽवि कयं पुल्ति कम्मं विभिड्डहहेज । रजंतेउररडाइणुहि बङ्कामि जेणाहं ॥ ३४ ॥ 📲 | | जोयणसिद्धों य इमो वबहारों जं विढप्पड़ किलेऽज्ज । तं भुज्जह् अण्णिक्णे एवं जम्मंतरेऽवि फुडं ॥ ३५ ॥ तहा – 🅍 | | चित्रयंतरस ॥ ३२ ॥ सन्बोऽवि जाणो पावइ सुक्खं दुक्खं च एत्थ जम्मंसि । पुन्तक्यकम्मपीरणइवसेण निक्कारणं | । 🦉 मिसाणुभावओ ताव तरस बुडिकए। मज्झिव जुनं काउं परलेयिहियं किमविकज्ञं॥ ३८ ॥तं च इमं—आपुन्छिकण लोयं 💣 | गलइ मई, चलइ न दिही सुई न पम्हुसइ । सामंतमंतिमाईजणोऽनि आणं न लंघेइ ॥ ३७ ॥ पुन्तकयसुकय-🦉 | अड्वाङ्कुओवि रासी निच्चुवभोगेण अणुवचीयंतो। खिज्जह् जणस्स अह्रा एवं पुण्णेऽविणायठवं ॥ ३६ ॥ ता जाव न 🖟

😘 | निनेयणत्थे—उद्यायलमारोहइ सूरो तह देन! विविहकज्जेस । कि कि ति कि न न सिद्धमिति जोयणत्थंन \iint । ४०॥ आयणिणऊण एयं, सयणीयाओ समुडिऊण तओ। कयसयलगोमिकचो अत्थाणभुतं समणुपनो ॥ ४१॥ ঙ ।। ४०॥ आयणिणऊण एयं, सयणीयाओ समुडिऊण तओ। कयसयलगोमिकचा ।। ४२॥ बहुमानिओ ঙ ।। १८ ॥ बहुमानिओ र य तिहिं तयभिष्पाओं तओ पुणो आह । जइ एवं ता सिग्धं दिज्जउ रज्जं कुमारस्त ॥ ४२ ॥ पुरथंतरंभि पती 🐰 क्षे | रजे संठाविऊण सिवभहं । विहरामि दिसागुछियतावसदिक्खं गहेऊणं ॥ ३९ ॥ प्रथंतरंमि पढियं बंदिणा काल-

||इर्षिह अप्पा तह कहिय संठवेयन्वो । जह पवरपत्तमूओ रज्जांसिरीए हवइ ठाणं ॥ ५८ ॥ जओ भणियं—" नोद़-

पारणए॥ ६२॥ आयावणभूमीओ पचोर्काहेऊण आगओ उडयं । कंदाइआणणत्थं किंदिणस्संकाइउं गहिउं 💯 य कंदफलमूलमिहाइ ॥ ६५ ॥ एवं भाषिजण तओ जलेण अन्मोिक्खिजण तिक्खुत्तो । कंदफलमूलमाईण कायव्वा पारणादिणे य ॥ ६१ ॥ कंदफलमूलमाई पुन्वाइदिसा कमेण गहियव्वं । एवमभिग्गहिओ सो पढमछहुरस ॥ ६३ ॥ गंगानईए वचह तत्थ य पहाणाइयं करेऊणं । कुसजलकलसविहत्थो पुरुवदिसि पसरिओ भणइ ॥ ६४ ॥ इह सोममहाराया सिवरायरितिं सुधम्ममग्गिठियं । अभिरक्खउ अणुजाणउ मन्झं जावज्जीवं छट्टेछ्ट्रेण पारणयं ॥ ६० ॥ उत्रवासादिणे आयात्रणा य तह उद्भवाहुणा निर्चं । सूराभिमुहेण मए रायावि दिसापुंक्षियतात्रसदिक्छं अह पवण्णो ॥ ५९ ॥ तो दिक्छासमए चिय गहिओ गुरुओ अभिग्गहो तेणं।

आहारए पच्छा ॥ ६८ ॥ बीयंपि छट्ठखमणं तहेव आढवइ कि तु पारणए । दक्किणादिसाइ गंतुं अणुजाणावेह शि जमरायं ॥ ६९ ॥ तह्यंमि पच्छिमाए वरुणं तुरियंमि उत्तरादिसाए। अणुजाणावह घणयं एवं दिसचक्क्वालेणं॥ ७० ॥ शि छट्ठाओ छट्ठाओ से पारंतस्स कह्हिवि दिणेहिं। तयवरणखओवसमओ विभंगनाणं समुष्पण्णं ॥ ७१ ॥ पासइ य सत्त दीवे सत्त समुदे य एत्थ लोयंपि । तेण परं वोच्छिण्णे मन्नद् दीवे समुदे य ॥ ७२ ॥ तो चिंतद् कि हमिणा उप्पण्णे- शि णावि मज्झ नाणेणं १। हात्थणपुरंमि गंतुं जं न पयासेमि लोयस्स ॥ ७३ ॥ जशे भणियं— कि ताए सिरीए पीवराए शि जा होड् अन्नदेसंपि । जा य न मित्तेहि समं जं च अमित्ता न पेच्छंति ॥ ७१ ॥ ( प्रन्थात्रम् १०००। ) इय शिंतिऊण वच्चइ तत्तो हात्थणपुरंमि नयरंपि । आइक्छइ लोयाणं दीवसमुद्दाण परिमाणं॥ ७५ ॥ तह्या य तीम नयरे गामागरनगरपट्टणाए(ई)सु। विहरंतो संपत्तो सामी सिरिवन्हमाणजिणो ॥ ७६ ॥ जो य–सुरविसरपणयपाओ, निग्घाइ-\*| यघाइकम्मसंघाओ । केवलनाणसहाओ वसीकयासेसगुणजाओ ॥ ७७ ॥ सहसंबवणुज्जाणे समोसहो गोयमाइ-किहिणसंकाइगं भरिडं ॥ ६६ ॥ सामिहाओ य गहेउं पुणोवि उडयंमि आगओ खिप्पं । मोनूण तयं गिण्हइ अगणि तो पाडए अभि ॥ ६७ ॥ समिहमहुसप्पिणीवारगाइहोमं सवित्थरं काउं । निन्यत्तियवइसबली फलाइ

। प्रमण्यं ॥ ८८ ॥ जत्य न जरा न मच्च न बाहिजो नेय परिभयो न भयं। तं भण्णङ् परमण्यं मासयसोक्छं। | अहे | हणास्त्रो ॥ ८७ ॥ इंसणनाणनित्ते सुपतिते सुपतिते स्वरात्रेत स्वरात्रेत । भावेण जे निसेकिति जंति ते झाति | 🎉 कुणह ॥ ८६ ॥ जओ—जो हुम्मह्ममणाओ निवारओ धारओ य सहठाणे । सो धम्मो नाणदंसणचरणआरा-🆓 परिचता ॥८४॥ ईसाविसायवय(चव)णाइमाणमुमहिह्निवर्शसिहयाणं । देवा णवि देवलोए दुम्खाणि पाविआं अतं। मिन्ता सोक्लं नरअंभि संपत्ता १ ॥ ८२ ॥ तिरियाति छहिपवासादहणंकणताडणाइदुहवासा । सुहिणो कत्य हथासा | 魙 अङ्भारारोवघणसासा १ ॥ ८३ ॥ जरमरणरोगनिहप्यओगसोगाइहुम्खतविष्टां । मणुष्टिवि सहवत्ता दुरंदुरेण | [अ] हमसोयहुयदेहा सुक्यविह्वणा परियटंति ॥ ८१ ॥ तथाहि—अणव्ययं पर्वता तत्तकब्हीसु तिव्यहुक्खता। कि पाउणेति | [अ] लेखा न अस्थि कत्थिति धम्मितिह्रणाण जंतूणं ॥ ८० ॥ नारयतिरियनरामरमेएण चडाडेत्रहाति जेण जिया ॥ ंशे वास्ताए । एत्थंतरीमे सम्पर्ध । धम्मं कहिटं समाहत्तो ॥ ७९ ॥ मो मो देवाणिवया ! सन्धे सुक्खात्थिणो जजा पृत्यं ।|

||निराबाहँ ॥ ८५ ॥ इय एवमाइघम्मं सोऊणं केऽवि भवविरत्तमणा । सन्त्रविरई पवन्ना अण्णे उण देसविरयंति 🕎 || भत्तवाणी आगंतूणं विहीऍ मुजित्ता । वरिसाए मज्झगयं सामि विणओणओ भणइ ॥ ९८ ॥ जण्णं सिवरायरिसी || ∥दीवसमुद्दाण संखितसयंमि । लोयस्स पुरो जंपइ तं सचं अहव मिच्छन्ति ॥ ९५ ॥ सिवेसेसं उवउत्ता जाया षुत्यं- || |जम्हा हुगुणा हुगुणा। तिरियलोए ॥ ९८॥ तं सोउं परिसाए सिवरायरिसिस्स साहियं सन्तं। सोवि तहा कुणइ तिहे संकं |||तरंमि सा परिसा। चिंतइ य सुद्दु पुद्दं अम्हवि चित्तद्वियं एयं॥ ९६॥ एवं पुद्दो सामी पभणइ गंभीरमहुरवायाए । सित्र-|| |कंखं विगिच्छं च ॥ ९९ ॥ मिच्छत्तरसऽइयारे, वहंतरस य विभंगणाणं तं । परिवंडियं नवि पेच्छइ किंचिवि दिहि. |प्पहाईयं ॥ १०० ॥ तो भितिउं पयत्तो पुन्यमहं सन्यमेव पासंतो । इण्हि किपि न पासामि कारणं किंचि ता होजा ∥रायरिसी गोयम ! विभंगनाणी भणइ मिच्छा ॥ ९७ ॥ जंबुदीवाह्या दीवा लवणाइया समुद्दा य । होति || ९० || तह्या य छहुत्तमणाउ पारणहाएँ निक्ताओ भिक्तं ।

| 🙀 इहऽक्छिउं पन्छा । सेलेसि पडिवज्जिय सिद्धो नीसेसहयकम्मो ॥ १०९ ॥ एवं सुपसत्थिमिणं सिवरायिरिसिस्स साहियं 🖟 📗 ॥ १०१॥ अहवा अइसयनाणि, तमेव गंतूण वंदिऊण तहा। पुन्छामि सन्त्रमेयं इय चितिय जाड् जिणपासं ॥१०२॥ 🥦 आरहिऊणं विसुद्धझाणेणं । णिद्दृष्ट्यायकम्मो उप्पार्डर्'केवलं नाणं ॥ १०८ ॥ केवलिपरियाएणवि कित्तियकालं 🛚 दिक्खिओ सामिणा नियकरेण । सिक्खाविओ य समयं सामायारि च साहूणं ॥ १०६ ॥ अप्पेणिवि | कालेणं मुत्तत्थिविसारओ य संपन्नो । परिपालिऊण बहुवे वरिसे छउमत्थपरियायं ॥ १०७ ॥ अंतीमि खनगसेढि|| छिओऽहं णाह ! पुत्तियं कालं। तेण न नाओ तं सामि! सयलतेलोक्कपयडोऽवि ॥ १०५ ॥ इय एवं पभणेतो स 📳 वंदिता आपुन्छइ जं जं सामीवि कहइ सेसं तं। तो पिडेबुद्धो चिंतइ सन्बन्न गिन्छएणेसो ॥१०३ ॥ इय चिंतिऊण | विणयात्रबन्दर्सासंजली भणड् णाह् !। काउं महापसाथं नियदिक्सं मज्ज्ञ वियरेसु ॥ १०८ ॥ अण्णाणपासपुणं |

इह्डान्छउ पन्छ।। सलास पाडवाज्याय गाणका नापायवन्त्राता । ११०॥ एयाणुसारउचिय पार्य मोग्गालकहावि दहुन्या। कि हैं तु विसंगो से उड्डलोयविसओं समुष्पण्णो ॥ १११॥ असिस लोए उड्डं मुराय कष्पाय बंभलोयंता। तेण परं बोच्छिने मन्नइ हैं ते विसंगो से उड्डलोयविसओं समुष्पण्णो ॥ १११॥ असिस लचेड गोयमो वीरं। सामीविभणइ गोयम। देवा सन्बह

मिच्छिद्दिस्स अन्नाणं ॥ १ ॥ " तेन कस्यापि ' जीवजाणाप्य ' ति जीवज्ञानं⊸प्राण्यवबोधनमुत्पन्नमिति गम्यते,∥ आतापनां -सूर्योभिमुखोध्वेबाहुस्थानावस्थानलक्षणां, कुर्वत इत्यध्याहारः, 'विहंगनाणेण ' ति विभक्नो -मिष्ण्याह्व-|चिरियं एवं संखेवओ समक्खायं । वित्थरओ विण्णेयं विवाहपन्नित्तंभाओ ॥११६॥ सुयएविपसाएणं सत्तममङ्यार-||ततः 'ओहि ' ति अवधि:-तदावरणीयकमेक्षयोपशमेन रूपिद्रव्यविषयः सम्यग्बोधः संजायते, ' केवळणाणं ' |सिकंता ॥११३॥ जम्हा सोहम्माई कप्पा उड्डं दुवालम हवंति । तत्तो नव गेवेज्जा तदुविर पंचुत्तरा पंच ॥११४॥ कलिङ्कतो विपरीतो बोघः अवध्यज्ञानं, यतः—" सदसद्विसेसणाओ भवहेउजहिन्छिओवलंभाओ । नाणफलामावाओ सेसं तहेव मोग्गलमुणीवि जावुत्तमं पयं पत्तो । संजायकेवलो सन्वकम्माविगमं करेऊणं ॥ ११५ ॥ मोग्गलिसिस्स पष्टेन ' उपवासहयलक्षणेन, अष्टमाचुपलक्षणं चैतत, तेन तपस्यत इति गम्यते, ' आयावण ' ति ओही केवलनाणं, तो भंगो होइ मिच्छस्स ॥ १०॥ छहेणं आयावण विभंगनाणेण जीवजाणणया |दारमक्खायं । भंगद्वारं एतो कमपत्तं तं निसामेह ॥ ११७ ॥

|सम्यक्त्वमतिश्वतैः साकम् ॥ ६ ॥ उपपत्तिक्षममेतत्, येन जिनभद्रगणिभिरप्युक्तम् । " अणभिनियेसा हु कयाइ||﴿ |सद्दृष्टितत्त्ववेश्मानि विशन्ति ते झागीति शुद्धवन्ति ॥५॥ एवं च तस्य मागौनुसारिचिन्ताकमेण संजाता । अवधिज्ञानप्राप्तिः 🖟 नीलपयोद्गर्भवि-||🖏|| ||होड् सम्मत्तहेऊवि ''॥ ७॥ तद्नु शुभाष्यवसायस्य-निहतघनघातिकमीनिचयस्य। अक्षयमनन्तमनुपममुत्पन्नं केत्रल-| |ज्ञानम् ॥ ८ ॥ एवं कादाचित्कक्रमेण कस्यापि सर्वथा भवति । मिध्यात्वस्य विनाज्ञः प्रनरूत्पत्तेरमावेन ॥ ९ ॥ एवं || भाज्यत इति भावना अनित्यत्वादिरूपा ें यथा ' येन प्रकारेण ' तामालिना ' तामलिश्रोक्षेना गृहाविस्थ-कथं माविता १, यथोक्तं केनचित्-' उद्भताः प्रथयन्ति मोह-∥ |तेन भावितेति शेषः, हरवत्वं च भावनाश्वदस्य प्राकृतत्वात्, किविषया १ इत्याह—' ऋस्टिविषया १ ऋस्टिः—| |मङ्गद्वारं श्रुतदेन्यनुभावतः समारन्यातम् । कमसंप्रातं वस्ये, नवममितो भावनाद्वारम् ॥ १० ॥ क्केशं प्रयच्छान्ति च । एता भावण जह तामलिणा इड्डीविसया पुणो अणसणं च । पुणरिव खोहणकाले, लहुकम्माणं इमा मेरा ॥ १९ ॥ जनयन्त्युपाजेनाविधी सन्तावं यस्याः सा तथा नारो महान्तं नृणां,

अ असिहचुछताच्य्रलाः, काले कुत्र भवन्ति हन्त ! कथ्य क्षेमावहाः सम्पद्ः ? ॥ १॥ " ' पुनरनशनं चे गति करी- | ॥ | 👸 ॥ १ ॥ " व्यासेनाप्युक्तम्—' यदि नामास्य कायस्य, यदन्तस्तद् बहिभेवेत् । दण्डमादाय लोकोऽयं, ग्रुनः काकांश्र ঙ नेति पूर्वपदान्तृचेतेयोंजना, यत्तदोर्नित्यसम्बन्धात् तथा, किं १—भावयितन्येत्याहतपदेन संटङ्कः, कुत एवस् १ इति 🔢 अ चेद् यतो लघुकम्मेणामेषा मयीदेति गाथाऽक्षरार्थः, ॥ मिध्यात्वभावना तु मिध्याहष्टिस्यामिकत्वादिति भावनीयं, भावार्थः 🖔 हता यावत्क्षयो नायुषः । आत्मश्रेयित तावदेव वपुषा कायैः प्रयत्नो महान्, आदीपे भुवने तु कूपलननं प्रत्युचमः 🔰 णकाले च-अनशनप्रतिपात्तिसमयसमायातबल्यसुरकुमारारब्घध्यानच्यावनसमये च पुनः-भूयो यथा भावना भावि-है। वारयेत्॥ १॥ "अत एव कैश्रिदुपादेष्टम्—" यावत्स्वर्थामेदं कलेवरगृहं यावच दूरे जरा, यावचिन्द्रयशातिन्। अनुसम्यमरणशरणो विविधाऽऽधिन्याधिबाधया न्याथितः। मलमूत्रकधिरवसातिः कस्य न वैराग्यकृदेहः १ | कीद्दशः १॥ १॥ " , पुनरिष क्षोभणकाले , इति अपिश्रार्थरतस्य वयवहितप्रयोगात् न केवलमनशनकाले क्षोभ-🐉 कामेनेत्यस्याहाराद् यथा भावना भावितेति संटङ्कः, युनाश्चान्ते विशेषणार्थः, श्रारीरादिविषयेति विशिनष्टि, सा 🖔 🏿 कथानकगम्यसांचद्म

|सिओ सियिकरणकरनियरसरिसपसरंतिकित्तिसंभारभरियभुयणंतरो तराणि इत्र नियबंधुकमलाणं चंदोडत कामिणीन-||ৠ हियाहियत्थविसयित्रज्ञाणाइसयसिम्द्रासियविसिद्धलेयाहिद्विओ वंगो नाम जणवओ, जो य वयनिवहनि-|| अरिथ इहेव जंबुद्दीये दीवे भारहे वासे असेसदेसावयंसभूओ भूयप्पेयजक्खरक्खसाइद्रहोबद्द्यराहिओ|| || र्तरोवि अवओ, स्वयप्तहाणगामनगराइहाणोऽत्रि अक्सवयप्पहाणगामनगराइहाणो रम्मयाए परिहवइ सुरस्ोयं | ठाणठाणनिरिषिखज्जमाणजिणभवणभवणाड्वित्तित्त्वित्तमंडवोत्रविद्वित्वासल्जेयसम्बिक्जंतसारनहुगी-| नयरी, जा य परिसक्षंतिविलासिणिमाणिनेउररावमुह-| तत्थ य घणघन्नदुपयचउपपयाइसमिष्टिसमद्धा-|| | यणकुमुयाणं इंदो व्य विबुहजणमणाणं परमाणंददायी तामली नाम मोरियवंससंभयो गाहावई होत्था, जो य चंदो | |सूरो इंदो पुण्णयणपह विहस्सई व माइ सोमन्तेयईसरियदाणमइपयरिसगुणेहि, अण्णया य तस्त सुहसेज्जाए ्वियस्त स्यणीए पन्छिमजामे कुद्धम्बजागरियं जागरमाणस्त एवं चिंता समुप्पणणा, जहा—पुन्योवाज्जियसुक-। |यसंभारवसओ आत्थ मज्झ पुरिसपरंपरागयं अपारीमीयं दविणजायं समं समसुहदुक्त्वसहपंसुकाीलेयवयंसाह| रियदियंता नियविहवावित्थरं साहइ व्य देसागयनराण, नाम तामालेची यवाइयाइविलासवित्यरा

#विकियं । नर्ज्ञते अधुरस्मणीमणिनेउरसवरिहं ॥ १॥विविह्स्सभावसम्बद्धामाञ्जल्यायामाण्या । अक्षं किमेर्य सारं १ अव्यत्ते तेहि पेन्छ्ययं ॥ २॥ सोऽवि चितेह्—गीयं पलावमेत् नट्टीप विदंबणा विसं विसया । अक्षं किमेर्य सारं १ अव्यत्ते नहीं पेन्छ्ययं ॥ २॥ सोऽवि चितेह्—गीयं पलावमेत् नट्टीप विदंबणा विसं विस्या । अक्षं क्रिमेर्य सारं १ ॥ १ ॥ वारं नियाणमेत्यं उत्पण्णा अम्ह सामिणो ताहे । श्री नाह !। अस्मामियाण अम्ह सामिणो ताहे । श्री नाह श्री श्रीदिसिर अणुहवह जहिन्छ्यमुहाइं ॥ ६ ॥ नाणाविह्कीलाहि य कीव्हि समयं दहचरमणीहिं । आयावह अमुरजोहे हिययाहिप्यकज्ञेमु ॥ ७ ॥ प्रमा अमुरविह्मी इमाओ' अमुरजो । तुम्हायत्तं सन्वं होवी समुहण्ण- श्रीत्यं—एयं खु जए पयर्ड, मुक्यं दुक्यं व प्रय जम्मीमे । श्री ज्याविह्मा ॥ ८ ॥ सम्बद्धः ज्ञावे क्रियं विन्त्य सहुद्धा प्राक्टतं भुज्यते क्मे ॥ २ ॥ सुखदुःखानां कर्चा हत्योऽपि न कोऽपि क्रयं क्रियं विन्ता सहुद्ध्या प्राक्टतं भुज्यते क्मे ॥ २ ॥ ग्रा ग्रं च मप्रवि क्यं, जं क्रमं क्रिप तरस क्रियं विन्ता हित्ता सहुद्ध्या प्राक्टतं भुज्यते क्मे ॥ २ ॥ ग्रा ग्रं च मप्रवि क्यं, जं क्रमं क्रिप तरस क्रियं विन्ता क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं विन्ता क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं विन्ता क्रियं विव्हित्वा विव्हित्वा विव्हित्वा विव्हित्वा विव्हितं । इति विन्त्य सद्धे क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं विव्हित्वा विव्हित्वा विव्विक्वा विव्हित्वा विव्हित्वा विव्हित्वा विव्हित्व विव्विक्व विव्हित्व विव्विक्व विव्वि ं संबक्षियं । नचंतअसुररमणीमणिनेउररावरेहिछं ॥ १॥विविहरसभावसंगयदृइचागिज्जंतगेयरमणिज्जं । तिचित्तरंजणत्थं

स्मरणादिपि ॥ १ ॥ " एवमाइभावणानिविद्वचित्तेणं च तेण ते अणाद्वाह्यज्ञमाणा जहागयं पर्डिगया । सोऽवि अत्तणा । सिडिदिणाइं अणसणं पालिऊण मओ संतो ईसाणे कप्पे ईसाणवर्डिसए विमाणे ईसाणिद्ताए उववण्णे, जओ य श्रिताणां अद्वाविसल्क्खंसंखाण विमाणां असीइसहस्सपरिमाणां इंद्सामाणियां तेत्तीसण्हं तायतीसगाणं चउण्हं लोगपा- असाविस्ताणं अनेसिं च बहुणं वेमाणियां देवाणं देवीणं च सामी । इओ य—ते बल्किचंनारा- असाविस्ताणं असुरकुमारा ते अक्यिनयांणं ईसाणिद्ताए उववण्णं जाणिऊण कोवाह्दा तमेव पएसमागंतुण असाविस्तिरं वामपाए सुंबेण बंधिऊण तामिलित्तीए नयरीए मञ्झंमञ्झेणाकड्ढेति, उग्बोसिंति य—एस णं तामली असाविसरीं वालतवस्सी सर्थगहियक्ति पावकम्मकारी मएवि मिरिहिरिपरिविज्ञिए संपन्ने, ता मा कोई इमस्स नामग्गहण्यि सथमेव। होही फलं नियाणं निरस्थयं किं करेमि तओ ? ॥ १०॥ किं च-विसयसुहोवदंसणेणं इमे मम उवलो- किं भिति, तं च परमत्थओ सहमेव न होइ, अओ भिणयं—" दुक्खाभावों न सुहं न ताह सोक्खाइ जाई सोक्खाइ। किं भिते, तं च परमत्थओ सहमेव न होइ, अओ भिणयं—" दुक्खाभावों न सुहं न ताह सोक्खाइ जाई सोक्खाइ। किं मोचूणऽसुहाइ सुहाई जाई ताई चिय सुहाई ॥ १॥" अविय विसाओऽवि दारुणविवागा विसया, कहमेएसु ||सोक्खबुद्धी जणस्स १, तथा चोक्तम्—" विषस्य विषयाणां च, दूरमत्यन्तमन्तरम् । उपभुक्तं विषं हन्ति, विषयाः ||ह्र|| ||स्मरणादिपि ॥ १ ॥ " एवमाइभावणानिविद्वचित्तेणं च तेण ते अणाढाइज्जमाणा जहागयं पडिगया । सोऽवि अत्तणा ||ह्रे||

|अ| माहियं नियमाउयं ततो चुओ महाविदेहे मिज्मिही । सुयप्विपसाएणं चित्यं तामिलिशिसिस्स कहियमिणं ।
|अ| माहियं नियमाउयं ततो चुओ महाविदेहे मिज्मिही । सुयप्विपसाएणं चित्यं तामिलिशिसिस्स कहियमिणं ।
|अ| माहियं नियमाउयं ततो चुओ महाविदेह ।। १ ॥ व्याख्यातं निध्यात्यमात्रारं नवमं, तद्भ्याख्यानाच समिथितं । । होऊण सामाणियाइदेववग्गेसु कीलिऊण जहिन्छमन्छरसाहिं समं विविहविणोएहिं पालिऊण दो सागरेवियाइं निज्लेसा, गथा निज्यणा ते सहाणं, सोऽवि पयहो तहालोचिएसु मज्जणसिद्धाययणगमणपोत्थयवायणाइवावारेसु, | हुति इहं सप्पुरिसा दुहिए कहणापहाणा य ॥ २ ॥ एमाइ मन्नावंते य ते दहुं ववगयकोवेण ईसाणिदेण साहरिया। ंतओ य सिद्धाययणदंसणुप्पन्नसम्मत्तपरिणामो देवभवाणुरूवाइं अणुहविऊण नाणाविहमुहाइं अप्पडिहयसासणो आहिणा ईसाणिंदं कुवियं पासिता पुणे र खासिति, अपिय-'' उवसंहर उवसंहर, कीवं सामी ! य पसीय अहिणा ईसाणिंदं कुवियं पासिता पुणे र खासिति, अपिय-'' उवसंहर उवसंहर, कीवं सामी ! य पसीय भ अम्हाणं। न पुणे। अविणयमेवं काहामी एत्थ जीवंता ॥ १ ॥ एकं अवराहामिमं त्वमेसु पणइ्यणवन्छला जेण ।| करेजा, एत्थंतरंभि य ईसाणिदेण—को अहं कुओ वा केण वा सुकएण एत्थुत्रवण्णोत्ति, एमाइउवउत्तेण आहिणा।
कारोजा, एत्थंतरंभि य ईसाणिदेण—को अहं कुओ वा केण वा सुकएण एत्थुत्रवण्णोत्ति, एमाइउवउत्तेण आहिणा।
कारोजा, एत्थंतरंभि य ईसाणिदेण—को अहं कुओ वा केण वा सुकएण एत्थुत्रवण्णोत्ति, एमाइउवउत्तेण आहिणा।
कारोजा, एत्थंतरंभि य ईसाणिदेण—को अहं कुओ वा केण वा सुकएण एत्थुत्रवण्णोत्ति, एमाइउवउत्तेण आहिणा। | क्री निज्ञाइऊण तेसिमुवीर मुक्का तेउल्लेसा, तीए डज्झमाणा महावेयणचा क्रिमेयमयंडे अम्ह आविह्यंति चितंता

वाचकमुख्यः-" मायालोमकषायावित्येतद्रागस्तिज्ञतं हन्हम् । कोषो मानश्र पुनहेष इति समासानिरिंष्टः ॥१॥" 🏻 तं चेव होइ ततं इय बुद्धी होइ सम्मतं ॥ १२ ॥ ' जियरागदोसमोहेहिंगी रज्यते–शुद्धस्कटिकनिर्मेलोऽप्यात्मा अन्यथात्वमापाद्यतेऽनेनेति रागः–माया-सि च मुह्याति—हेयोपादेयार्थेषु विचित्तो भवत्यनेनेति मोहः—अज्ञानं मोहयतीति वा मोहः—मोहनीयमेव्यिसिध्यात्वा-||दिस्वभावं स च ते जिताः—पराभूता निर्भूलोच्छेदकरणेन, नतु सतामेव निष्पभत्वमात्रापादनेन, सर्वथा घातिकभीव.| ||नाशेन केवलेत्पादे भगवतां देशनासम्मवात, रागहेषमोहा थैस्ते तथा तैः जितरागहेषमोहैः ' भाषित ' प्रतिपादितं लोमकषायरूपः स च हेष्टि-तांस्तान् प्राणिनः प्रत्यप्रीतो भवत्यनेनेति हेषः-न्रोधमानकषायलक्षणः, तथा च |मिथ्यात्वहारम्, अधुना तद्नन्तरोदितहितीयसम्यक्त्वहारस्यावसरः, तद्पि याहशादिभिनेवभिभेदैन्योष्येयम्, अतो 'यत्' जीवादि ' इह ' जगति जयन्ति रागादीनिति जिनाः—छझस्थवीतरागास्तेषां वराः—सामान्यकेवािजनस्तेषा-जियरागदोसमोहेहिं आसियं जिमह जिणवरिदेहिं यथोहेशं निर्देश ' इति न्यायात्प्रथमद्दारेण तावदाह —

इस्तिति वाच्ये, तथा च प्रयाः—'नाणंमवायिष्ट्यो दंसर्णिते जहोग्गहेहाओ । तह तत्त्रहें सम्में । हैं ज्ञानमेय, सम्यक्तं व तत्त्वश्रव्हानं, यदाह वाच्नकः—' तत्त्वाधेश्रव्हान सम्यक्त्वेन ( तत्त्वा १-२ ) मिति, ततो 🖁 🕯 रोहज्जड् नेणतं नाणं॥१॥'अथवा सरसप्तन्दर आनन्दहेतुरयं मोदक इत्यादि गुणदार्शका मतिलेकि राचिः प्रतीता 📙 'इति' एमिवा 'बुद्धिः' मतिः भवति , जायते ' सम्यक्तं , सम्यक्तंनितानतु बुद्धिनीम मतिः, सा च ें बज्जाने न तह शेनिमिति कथमेतत् १,अत्रोच्यते, बुद्धिजन्या तत्वरुचिरापे बुद्धिशब्देन विवक्षिता, कार्ये कारणोपचारात, नच ||® तहिपरीता दोषग्राहिणी त्वराचिः, तथेहापि लोकरूढ्या रुचिक्षेव बुद्धिविवक्षितेति न कश्चिहोष इति गाथार्थः ॥ १२ ॥ क्षेपहतकावित्रादिप्रणीते, रागादिद्रोषत्रता च कवित्रादीनामसङ्क्षेकान्तनित्यादिभावदेशनागम्येति भावनीये, । पूरणे 'एवः' अवधारणे स च भिन्नक्रमः ततस्तहेव 'अवति ' जायते ' तत्तं ' प्रमार्थसत, नान्यद्रागादिको. | वचः। तस्मातेषां बचः सत्यं, तथ्यं भूतार्थहर्शनम् ॥ १॥ ॥ इति, 'तं वेष , ति तन्छण्ड्रो यन्छण्ड्रापेक्षया 'चःगी. षण, अनेन च सम्यक्त्वलक्षणभणने हेतुः साचितः, तथा चोक्तम्—" वीतरागा हि सर्वजाः, मिध्या न जुवते।।

सम्यक्त्वे याह शहारगाथेयम्पवाणिता यथाबोधमित्रत्स्या मेद्हारं प्रपञ्चयते — एगविहदुविहतिविहं चउहा पंचविह दसविहं सम्मं दञ्बाइकारगाइयउबसमभेएहिं वा सम्मं ॥ १३॥

'एगविहदुविहातिविह'।ते, अत्र "नीया लोवमभूया य आणिया दीहबिंदुदुब्भावा " ( नीता लोपं आनीताश्चा-||ৠ भूता दीधत्विबन्दुद्विभीवाः ) इत्यादिलक्षणेनानुस्वारलेपि ' सुम्मं ' ति वक्ष्यमाणपद्सम्बन्धेनैकविधं सम्यक्त्वमित्यादि 🛮

||योजनीयं, ' चउह ' ति चतुर्घो--चतुर्भिः प्रकारैः सम्यक्तं भवतीति शेषः, 'पंचिविह दस्रिविहं' ति पूर्वेवद्योजनीयं, तत्रेक. |

गच्छरण्यैजविाद्यो येऽभिहिताः पदार्थाः। अद्यानमेषां परया विशुद्धवा, तहर्शनं सम्यगुदाहरान्ति ॥ १॥ त्रैकाल्यं द्रव्यषद्रं <equation-block>

(क) नवपद्सहितं जीवषद्वायलेश्याः, पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रतसमितिगतिज्ञानचारित्रभेदाः । इत्येते मोक्षमूलं त्रिभुव-| नमहितेः प्रोक्तमहेन्द्रिरीशेः, प्रत्येति श्रद्ध्याति स्पृश्वाति च मतिमान् यः स वै शुद्धद्दष्टिः ॥ २ ॥ " एतचानुक्तमप्य-

नवपद्सहितं जीवषट्रायलेश्याः, पञ्चान्ये चास्तिकाया त्रतसमितिगतिज्ञानचारित्रभेदाः । इत्येते मोक्षमूलं त्रिसुव-|

क्ष स्वस्तं, क्षेत्रेहेः १ इत्याह—' उत्तसमभेपार्हे ' ति बहुवचनस्य गणार्थत्वाद्रोपशामिकक्षायिकक्षायोपशामिकमास्त्रा- क्ष ए " सम्मतंषि य तिविहं खओवसियं तहोबसियं च । खह्यं च कारगाई पणानं वीयरामेहि ॥ १ ॥ ग चतुर्धा स-अत्मयक्तं 'कारम', ति पूर्वोक्तहेतोः कारकरोचकव्यञ्जकमेदाद्, आदिशन्दात्भायोपशामिकादिभेदतो वेति, उक्तच हैं आधिगमिकं तु प्रोपदेशापेकं, पीद्रातिकं क्षायोपर्शामिकभावभावि, क्षायिकमीपर्शामिकं नापीद्रातिकमिति । निविधं , " निअयव्यवहारह्त च-" जं मोंगं ने सम्मं जं सम्मं तिहिहोहे साणं हु। निज्ञयओ ह्यारस ड, सम्मं सम्मन-कु प्रकारान्तीरापि हिविधातवक्षायीः, तेन निश्चयन्यवहारतेसांजीकाधिगामिकपैदालिकापीदालिकाप्तिभक्तोऽपि हिविधामिति, श्री हिक्ती । १ । इति गाथातो सावनीय, निसर्गः—स्वमावस्तरमाङुग्देशाचनपेक्षं यत्तमम्यक्तं जायते तक्षेतिक्स,श्री हिक्ती । १ । इति गाथातो सावनीय, निसर्गः—स्वमावस्तरमाङुग्देशाचनपेक्षं यत्तमम्यक्तं जायते तक्षेतिक्स, ं तश्च, इन्यतः गुन्दमिध्यात्यपुन्नमतिनः पुद्रला एव, भावतस्तदु पष्टम्भजनितो जीवस्य तत्त्वरिवपरिणामः, आदिशन्दिः " इति भावनीयं, दशाविधं च वाशान्दस्चितानेसगीदिभेदैः, तत्र हिविधं ' दृठत्र ' ति सृचामात्रत्वाद् द्रच्यतो भाव- " भू तेन दिविध द्वादि, त्रिविधं काएकादि, चतुर्धो पञ्चाविधं जोपराममेहैः, कुत्तैकशेषद्दन्दाचास्योभयत्र सम्जन्ध मुं वसीयत इति सूत्रकृता न विवृतं, दिविधादि तु न ज्ञायत इत्युहेलमाहि – वृत्त्रा ' इत्यादि, यथाक्तमनेत्र सम्जन्धः,

हैं नायनो । अविसारओ पवयणे अणिभगहिओ य सेसेछं ॥ १६ ॥ जो अध्यिकायघरमं सुयधममं सन्द नित्तघरमं " इगुत्तीस । जो किरियामांबर्क मो खलु किरियाम्हे नाम ॥ १५ ॥ अणिभग्गाहियकादिडी, मंखेबम्ड्ति होद् गेहि जस्त उबल्दा । सन्त्राहि नयविद्याहि वित्यारम्हे मुणेयन्त्रो ॥ १४ ॥ दंसणनाणचरिने तत्रविणए सन्तसिन-है हई सुयनाणं जेण अत्यओ दिहै। एक्हारस अंगाइं पड्जगा दिहिवाओ य ॥ १३ ॥ दन्जाण सन्जमाना सन्जपमा-चं। सदहरू जिणामिहियं सो धम्मरहित नायन्त्रो ॥ १७ ॥ इत्यादि प्रन्थान्तरतोऽत्रसेयमिति गाथार्थः ॥ १३ ॥ एगपएऽगेगाइं पयांइं जो पयरंडे उ सम्मते । उद्एव्य तेह्वविद्ध् सो बीयरुहांति नायन्त्रो ॥ १२ ॥ सो होइ असिगाम-इति नायन्वो ॥ ९॥ रागो होसो मोहो अन्नाणं जस्स अवगयं होइ। आणाए गेयंतो सो खछ आणारहे नाम ॥ १०॥ जो सुनमहिज्जोतो सुएण ओगाहरे उ सम्मनं। अंगेण बाहिरेण व सो सुनमहिज्जोतो सुएण ओगाहरे उ सम्मनं। अंगेण बाहिरेण व सो सुनमहिज्जोतो सुएण ओगाहरे उ सम्मनं। प्रवागरणा अने लहिति सम्मत्तवरस्यणं ॥ १४॥ काउन मंडिभेयं सहसम्प्रह्याए पानिनों केहैं। व्याख्यातं भेदद्वारमधुना 'यथा जायत ' इर्युच्यते —

्रि स्नं, सम्यक्त्वबन्धोने परोऽस्ति बन्धुः । सम्यक्त्विमित्राच्न परं हि मित्रं, सम्यक्त्वलामान्न परोऽस्ति लाभः ॥ १ ॥ " हि | के १ इत्याह—' **प्राणिनः** ' प्राणा—इन्द्रियाद्यः, यथोक्तम्—पञ्चन्दियाणि त्रिविधं बलं च, उच्कृासिनःश्वासम्यान्यं-| है | | हो हायुः । प्राणा दशैते भगविद्धिरिष्टाः, " इति, ते विद्यन्ते येषां ते प्राणिनो-जीवाः, कि सर्वेऽपि १, नेत्याह— (क्रांता ' कृत्वा ' विघाय, कं १—' प्रिन्थिभेदं ' प्रान्थः—कर्मजानितो घनरागद्देषपारणामः, यथोक्कम्—" गंठित्ति सुदु(क्रों क्रम्बड्घणरूढगंठि व्य । जीवस्स कम्मजाणिओ घणरागद्दोसपरिणामे ॥ १ ॥ " तस्य भेदो—विदारणं |
(क्री प्रन्थिभेद्स्तं कृत्वा, कि १—' लभन्ते ' प्राप्तुवन्ति ' सम्यक्त्व्यर्र्तं ' सम्यक्त्वमेव वरं-प्रधानं चिन्तामण्यादिर-🖔 | त्नापेक्षया तच्च तद्रत्नं च सम्यक्तववररत्नामिति तुर्थपादेन सम्बन्धः, तथा चोक्तम्—" सम्यक्त्वरत्नान्न परं हि प्रज्याकर्णात् ' परीपदेशाद् ' अन्ये ' अपरे कृत्वा यन्थिमेदं लभन्ते सम्यक्तवचररत्नामिति प्रवेसम्बन्धः इति अ पर्याकरणात् ' परोपदेशाद् ' अन्ये ' अपरे कृत्वा यन्थिमेदं लभन्ते सम्यक्त्वारस्तामिति पूर्वेसम्बन्धः इति अ गाथाऽक्षरार्थः ॥ मावार्थेस्तु सप्तिकाबृहच्चूणितोऽनसयः, स्थानाश्र्नयार्थं तु किञ्चिछिष्यते—इह कश्चिदनीदिमि- ज्याहाध्नेरकगत्यां हेगतिचतुष्ट्यान्यतरगती वर्तमाने ज्ञानावरणािदसप्तप्रकारकमेराहोर्थथाप्रवृत्तकरणसेपादितान्तर-मेण निकान्यतस्योगे तेजःपदाशुक्कलेक्यानां मेण

विवाक्षितज्ञ बन्यमध्यमोत्कृष्टपरिणामानामेकतर्त्वेश्यापरिणामे है सागरेणमकोटाकोटिस्थातिकः सञ्जिपञ्चेत्रियप्यायीतो मतिश्वतिभंगानामन्यतरसाकारोपयोगे मनोवाक्काययोग-है सागरेणमकोटाकोटिस्थितिकः

वनिमानोऽशुभग्रन्दतीनां मृतुःस्थानकरसं हिस्थानकं शुभग्रष्टतीनां हिस्थानकरसं नतुःस्थानकं कुत्रीणो ज्ञानावरणान्तरायद्शकद्शेनावरणनवकिमध्यात्वकषाय्षेडिशक्सयजुगुप्सोतेजसकार्भणवणीदिचतुष्कागुरुत्वयूपद्यात-

न्याध्यवसानयोगादायुष्कवरंगी एव स्वीक्रवीणः, तथाहि—यदि तियेह्र महष्यो वा प्रथमं सम्यक्तालाममुपाजीवति । निमीणरूपाः समचत्वारिशङ्कव्वनिधनीः सवी एव वध्नत् परावत्तमानास्त संभवज्ञवप्रायोग्या अविशुद्धस्यायुके-

प्रवेगयदाविशत्यन्तर्गता एवेकोनविशतिप्रकृतिकेत्यन्तीति । तथा पूर्वप्रकरणानिवृत्तिकरणसञ्ज्ञकविशुद्धविशोषान्यां क्ष हिकप्रथमसंहननप्राधातादिद्वाविंशति स्वीकुरुतः, सप्तमपृथ्वीनारकास्तु 'तिथेरिद्रकनिक्तेगोत्रसहिताः प्रागुक्तमनुष्यगति-ै तुरस्त्रमादिद्शकस्यमावा एकविद्यातिप्रक्रतीबेध्नाति, सुरनारको तु मनुष्यातिप्रायोग्या एव मनुष्यदिकोदारिक-हैं तदा देवगतिप्रायोग्या एवं सुरहिक्वेकियदिकप्रावातोन्छ्य सप्रश्रारतिहायोगतिप्बेन्द्रियजातिसातोच्चे गोत्रसमच<sup>-</sup> हैं तदा देवगतिप्रायोग्या एवं सुरहिक्वेकियदिकप्रावातोन्छ्य सप्रश्रारतिहायोगतिप्बेन्द्रियजातिसातोच्चे गोत्रसमच

सम्यक्तात्मता इष्टान्तसूचा न कृता॥ अयांसकथानकमिहैवाऽतिथिसंविभाग- $\parallel$  ३  $\parallel$  " तत्र प्रथमस्थितौ मिथ्यात्वद्षिकवेद्नाद्मौ मिथ्याद्दछिः, अन्तर्मेह्रनेंन तु तस्यामपगतायामन्तर- $\parallel_{\mathcal{A}}^3$ करणप्रथमसमय एव निसर्गतोऽधिगमतो वौपश्मिकसम्यक्त्वमाप्रोति, यस्त्वन्तरकरणं न करोति स प्रथममेव यथाप्रवृत्तादिकरणत्रयेणैव विहितत्रिपुङ्गीकरणस्तयैव क्षायोपद्माभिकं सम्यक्तं लभते, तस्चाभे च सम्यग्जाना-🛮 🖞 सेसे अनियद्वियध्याए ॥ १ ॥ आढवड् अंतरं सो अंतमुहुनं तु हेहुओ घरियं । तं पढमाठिइं जाणसु आईए मिच्छद्- 😽 । अंतमुहुना उर्वारे किंचणमुहुनगेण सारिसाउ । मिच्छत्तस्स ठिईउ उक्किरइ तमंतरं भाणियं यनन्तरकरणमारभते, तथा चोक्तम्—'' ठिइकंडगाण एवं बहुइ सहस्सा अइन्छिया जाहे । संखेज्जइमे भागे प्रत्येकमन्तर्मुहूर्त्तमात्रकालमासाभ्यां विशुद्धयमानः स्थितिघातरसघातास्थितिबन्धगुणश्रेणीरपूर्वो ( अ ) पूर्वतराश्र प्रवर्ते-| दिलामः, उक्तश्च—'' लंभेण तस्त लभति हु आयहियं णाणदंसणचरित् । तं संसारसमुहे जीवेण अलब्धुन्नं तु ॥ १ ॥ " इति, छतं प्रसङ्गेन, यचिप चात्र सूत्रे स्वसंमत्या परव्याकरणाच सम्यक्त्योत्पत्तै द्रधान्तसूचा न कृता तथाऽप्याचपदे श्रेयांसो । द्वितीयपदे । चिलातीपुत्रो निद्यीनमवगन्तव्यं, तत्र बतभावनाद्वारे वस्यति, चिलातीपुत्रकथा चेयम्-

सिथा। तत्त्वानं नेव गच्छनित, तिलपीलकवद्रती ॥ ११ ॥ " एवं गुरुणा भाणिए, सीसोऽपिटेभणइ सुन्तर्श 📙 तोऽहं सक्खं समग्गलेयस्स । गंतुं रायसहाप्ऽवणेति पंडिचगवं ते॥ ८॥ तो भणह गुरू अम्हं न जुत्ततेयं| ब | महणाओ। न य अस्थि तत्थ मिद्यी, गायाओ जेण भणियं च ॥ १०॥ " वादांश्च प्रतिवादांश्च, वदन्तोऽनिश्चतां-| " मुणेडं बिज्जाह्यस्त तं वर्न । आगंतुं गुरुपासे आलोएउं इमं मणह् ॥ ७ ॥ जह तुन्मे अणुजाणहि | क् जओ इहऽम्हाणं। धम्मो खमापहाणो विरुज्जहें सो वित्राएणं ॥ ९ ॥ न य परिभवोऽवि एसो अक्षोसफ्री पहिस्स समोसडो तस्य बाहिरुज्जाणे । सुडियनामो सूरी, तस्तीतो सुञ्जो नामो ॥ ६ ॥ गोयरचरियपतिडो च विविहमंगीहिं। मणह य जाणसा पुरओ, सहमानवित्रज्ञिया एए ॥ ५ ॥ अह अन्नया क्याहे जाइगवित्रों सो य। दहूण नयरमन्से, साहुजणं किंसड़े बहुहा ॥ ४ ॥ जिणसासणस्स गिण्हड् अत्रणणतायं नकेर निवसइ पुनो दियरम एकस्स । नोहमविज्ञाठाणाण पारमो जन्नदेगे नि ॥ ३ ॥ पंडियमाणी थहो सहगाहै मंतिखित्तमारो तीर्र समं विसयसोक्खडुळिओ । बोगुंद्युन्न देनो गयिष कालं न याणेइ ॥ २ ॥ तह्या य तिम नयरंपि खिड्पर्डे जियसच नाम आसि नरनाहो । सयळंतेउरसारा धाराणेनामा य से हेवी ॥ १ ॥ सो

्रिक्चल्लणे। ग्रुरुणाऽवि गुणं पिच्छंतएण न नियारिओ पच्छा ॥ १६ ॥ भाणिओ य तेण गंतुण जण्णदेवो जहा | १ । जिणसासणस्स निदं जं विस्यिति मूढजणपुरओ ॥ १५ ॥ तं कि अन्नाणाओ कि वा नाणेग गविवओ | १ । जह तावऽण्णाणाओ तो विस्मम्ज भद । एयाओ ॥ १६ ॥ जओ — "जिणसासणस्स निदं कुणंति अन्नाण | १ । जह तावऽण्णाणाओ तो विस्मम्ज भद । एयाओ ॥ १६ ॥ जओ — "जिणसासणस्स निदं कुणंति अन्नाण | १ । अग्रिवे जे जीवा । ते हुति दुक्तमागी भवे २ नाणगुणहीणा ॥ १७ ॥ " उत्तन्ध्य— "ज्ञानस्य ज्ञानिनां चैत्र, अग्रिवे जे जीवा । ते हुति दुक्तमागी भवे २ नाणगुणहीणा ॥ १७ ॥ " उत्तन्ध्य— "ज्ञानस्य ज्ञानिनां चैत्र, अग्रिवे जे जीवा । ते हुति दुक्तमागी भवे २ नाणगुणहीणा ॥ १६ ॥ अत्र ज्ञानस्य ज्ञानिना मिन्नमाग्रि । १९ ॥ जो तुम्हं अम्हं वा हारिस्सह तेण तस्स सीसेणं। होयव्यानेत प्रहणा ह्य | १ | १ | १ | १ । प्रवेति मिन्निकणं साह्रवि समागओ निययवर्सि । उद्दर्शसि दिवसनाहे उत्रिओ नर- |है| |है| बहसगासं ॥ २३ ॥ झर्णेंट च—राया सहाँ प्रामी सन्मा एए विसिद्धलोया य। ता इह पमाणसूमी पभणसु जं | है| |है| किप भाणयन्त्रं ॥ २४ ॥ एत्थंतरंमि भाणयं जन्नदेवेण—मो! मो! अहमा तुन्मे, वेयाणुहाणविरहियताओ । |हिम भाणयन्त्रं ॥ १४ ॥ एत्थंतरंमि भाणयं जन्नदेवेण—मो! मो! अहमा तुन्मे, वेयाणुहाणविरहियताओ । |हिम भाणयन्त्रं ॥ १४ ॥ एत्थंतरंमि भाणयन्त्रो ॥ १५॥ तयणुहाणं सन्दं सोयविहिपुरस्तरं जओ भाणयं । तुन्मे यअ-|अ|| राजा, ब्रह्मचारी सदा ग्राचिः ॥२९॥" हेजवि ते असिद्धो जम्हा बेए विवाक्जिया हिंसा। अम्हेवि तं न करिमोता कह| के बिर्जनाता, ब्रह्मचारी सदा ग्राचिः ॥२९॥" हेस्यात्मवेमूतानीति ' तयगुद्धाणामावो सोयाभावेण साहिओ जो य | अ बर्जनाविहिरहिया १ ॥३०॥ उक्त च बेदे- ' न हिंस्यात्मवेमूतानीति ' तयगुद्धाणामावो सोयाभावेण साहिओ जो य | अ बर्जनाविहरहिया १ ॥३०॥ उक्त च बेदे- ' न हिंस्यात्मवेभूतानीति ' तयगुद्धाणामावो सोयाभावेण साहिओ जो य | अ बर्जनाविहरहिया १ ॥३०॥ उक्त च बेदानुसारिणः-' सत्यं शौचं तपः शौचं, शौचिमि- | अ सोवि अजुनो जम्हा सोयं खु अणेराहा मणियं॥ ३१ ॥ तथा च वेदानुसारिणः-' सत्यं शौचं तपः शौचं, शौचिम- | अ 🍿 .... साधुसमागमः ॥ २८ ॥ वेदातुसारिभरत्युक्तम् — " कुचिभूमिगतं तोयं, कुचिनरि पतिव्रता । कुचिधेमैपरो । अहम्मया, मलमहालयदेहवत्येहि ॥२६॥ तो मुणिणा संलचं, लोयागमबाहिया पहण्णा ते । जम्हा जई पसत्या लोह-। | | वसत्ये य गिज्जांति ॥ २७ ॥ तथा चोक्तम्—' साधूनां द्रीनं श्रेष्ठं, तीर्थमता हि साध्वः। तीर्थं पुनाति कालेन,

मइला । जे पावकम्ममइला ते मइला जीवलोयांमि ॥ ३४ ॥ " इय एवमाइवयणेहिं जाव स कओ निरुत्तरो तेणं। ताहे से सीसत्तं पडिवन्नो भावरहिओऽवि ॥ ३५ ॥ उवसंहरिऊण तओ वायं साहू समागओ वसहिं । अभिवंदिऊण सूरिं दिनखं च दवावई तस्स ॥ ३६ ॥ पडिवन्नपालणं चिय महन्वयं होइ वीरपुरिसाणं । चितंतेणं तेणवि पडिचणा। सवियारो ॥ ४१ ॥ तो वयलोवभयाओ गहियाणतमो मओ समाहिए । संपत्ती सुरलोयं, अपिडकंतो दुगुंछाए दन्त्रओ दिक्सा ॥ ३७ ॥ भणियं च-"छिज्जउ सीसं अह होउ बंघणं वयउ सन्वहा लच्छी । पिंडवण्णपाल्लेगुंचु पुरिसाण जं होंई तं होंउ ॥ ३८ ॥ " अण्णया य-कत्थिवि अत्थे संचोइयस्त से देवयाऍ परिणामो । मानेणिवि मूढाए कम्मणं तस्स ॥४०॥ दिसं च भत्तपाणाइदाणवेलाए क्रहवि पन्छण्णं । अण्णाणाओ भुत्ते तयंभि सो जाओ रम्मो । तिमि पुरं रायिगहं गिहदेउलहट्टमोहिछं ॥ ४५ ॥ तत्थ संजाओ किंतु हुगुंछं न सो मुयह ॥ ३९ ॥ सन्नायओऽवि सन्वे, उवसंता तस्त सावया जाया । नवरं भज्जाऍ कयं ॥ ४२ ॥ तेणं चिय वेरग्गेण सावि पडिवञ्जिजण पन्वज्ञं । लज्जाएँ तमकहित्ता गुरूण कालेण कालगया ॥ ४३ ॥ पुन्वक्यसुक्यवसओ उववण्णा सावि देवलोयंमि । सुंजांति दिन्वलो (मो)ए दोवि ताहि देवभवजोग्गा ॥ ४४ ॥ इओ य-आंध्य इह भरहखेते मगहानामेण .जणवओ

क्ष घणसत्थवाहो वाहणधणधन्नसंपर्याकितिओ । महा यें तस्स भज्जा दासी य चिटाइया तेसि ॥४६॥ अण्णया य—से।

कणादेवदेवा तत्तो चिठिकण आउयस्वर्यासे । चेडीएं तीर्षे पुत्तो दुगुंकदोसेण संजाओ ॥ ४० ॥ कथवयदियहेहिं तभो | भी चिटाइपुतीति से कयं नामं। संवाहुओ कमेणं इओ य भज्जावि से चिन्छं।॥ ४८ ॥ । पंचण्ह सुयाणुत्रोरं जाया | भि दुहियन्तणेण महाए। उत्त्वेयसमयंसि अह संसुमति तीसे कयं नामं ॥ ४९ ॥ जुम्मंपच्छा बाट्यगाहो चिटाइपुती | भी पिकोह आण्नो । दिक्कि दिक्कियाएविह तीर्षे समं कुण्ह सोऽणार्ति ॥ ५० ॥ अह अण्णया य दिहो, पिउणा से मिलेहि आण्नो । दिक्कि दिक्कियाएविह तीर्षे समं कुण्ह सोऽणार्ति ॥ ५१ ॥ पिछिवहस्सीहनायं समिक्किजंग ठिओ य | भी पिछो । ममइंतो य कमेणं संपत्ती सिहगुहपिही ॥ ५१ ॥ तिव्वहगुणेहि पिछिवहस्सीहनायं समिक्किजंग ठिओ य | भी विच्चासे अहव इमं, सिस्सा सिसेस रज्जोति ॥ ५१ ॥ तिव्वहगुणेहि पिछिवहमओ जाओ । । । । विच्चासे मुक्ते पिछो सिका मुक्ते सिमा सिसेस रज्जोति ॥ ५१ ॥ उत्तज्ज मुक्ते पिछो पिछे । । । । विच्चासेस । ५१ ॥ अभी सम्भा तत्य । नियाविक्कमेण सो चेव चोरसेणावर्ष्ट जाओ ॥ ५६ ॥ इओ य-आऊरियट्ययणा निसंस कालावां स्थो तत्य । नियाविक्कमेण सो चेव चोरसेणावर्ष्ट जाओ ॥ ५६ ॥ हिंसे य तस्स पुरओ, रायगिहागं | अध्वेत कटाकट्यावसंपुण्णा । सा सुंसुमाऽवि जाया स्वाह्यगुणेहि विक्खाया ॥ ५६ ॥ सिष्टा य तस्स पुरओ, रायगिहागं |

लाभिया ते अब्सुवगंतूण संचिल्या ॥५९॥ पत्ता रायगिहंमी रवणीए घणागिहे पविहाय। अवसेवणीएं सोवित्तु गिहिः क्षे को हरियगिहसारा ॥ ६० ॥ नीहरिया गेहाओ पक्षीवहणा य संसुमा गहिया। नाक्षण घणो तव्य ह्ययं च आरिक्सए भणह ॥ ६९ ॥ चोरेहिं जं विद्धतं तं दव्वं सव्वमेव तुम्हाणं। गंतूण नियतावह मह दुहियं कि ममोणं ॥ ६२ ॥ तं प्रवंतरंसि य-घणसत्थवाहदुक्षं, सुयापं विरहंसि दारुणं नादं। चोराण दंसणत्थव्य उग्गओ विष्णुमं एकं ॥ ६४ ॥ सम्बद्धकद्धकद्वपृहिं तेहिं संपाविक्षण तं सिण्णं। ह्यविह्यं कारुणं सव्वं उहात्रियं दव्वं ॥ ६६ ॥ ह्यंतरंसि विर्थाते ॥ ६५ ॥ सम्बद्धकद्धकद्वपृहिं तेहिं संपाविक्षण तं सिण्णं। ह्यविह्यं कारुणं सव्वं उहात्रियं दव्वं ॥ ६६ ॥ ह्यंतरंसि के आरिक्षियतो ॥ ६० ॥ एत्थंतरंसि के आरिक्षिप्रहें भाणिओ घणो जहा अम्हे । सुक्षियतिसिया संता दूरं च विमुक्कनियदेसा ॥ ६८ ॥ विसमा य इमा हैं। तुष्ण केणावि । तत्पिडिबंधेण इमो चेरि सद्दाविंड भणइ॥ ५७॥ भो भो रायगिहंभी गच्छामो तत्थ घणवर्धे ॥ प्रवा । अस्थि घणसत्थवाहो तस्स सुया सुंसुमा नाम॥ ५८॥ सा मह भज्जा होही, तुम्हाण घणं बहुप्पयारं च । एवं

अड़वी एसोऽवि करालखगादुप्पेच्छो! तो कि इसीएँ एकाएँ कारण संसए पार्डमो ॥ ६९ ॥ नीतावप्युक्तम् । स्वजेदेकं कुळस्यार्थे, शासस्यार्थे कुळं त्यजेत् । शासं जनपदस्यार्थे, आत्मार्थे प्रथिवी त्यजेत् ॥ ७ ॥ गुनं क्ष्यं प्रणेण मो! मो! जह एवं तो पयाह नियमेहं । अहयं पुण नियदुहिंगं हेनूणं आगामिस्सामि ॥ ७ १ ॥ ध्वं धिणेण मो! मो! जह एवं तो पयाह नियमेहं । अहयं पुण नियदुहिंगं हेनूणं आगामिस्सामि ॥ ७ १ ॥ ध्वं श्वेण मो! मो! जह एवं तो पयाह नियमेहं तीसे सीसं खग्गेण गहिंद्रं (रित्यं समत्यंपि ॥ ७ १ ॥ वा होज मज्झ एसा मा हे इमे नियम् । ताब इमोऽविह तिसे सीसं खग्गेण गहिंद्रणं ॥ ७ ३ ॥ मा होज मज्झ एसा मा हे इमे विद्या पियपुत्ता सीसविरिहिंगं हे विद्या पियपुत्ता पितपिरिहंगं हे विद्या पियपुत्ता पितपिरिहंगं हे विद्या पितपिरिहंगं ॥ ७ ॥ ता प्रपेहं-एकं जराप् गहिंयं, असं ध्याप मरण- विद्या पितपिर्धा महिंव । महंजाप् पितपिर्धा वाह नियगेहं ॥ ७ ॥ प्रतेहं भाणिर्वेहा हा अञ्चत्तमं ताय । पर्यं विद्या महंवं व्यणं। एवं काउं अन्हे कस्स मुहं दंसहस्सामो १ ॥ ० ।। प्रतेह जेहपुत्तेण भासियं तीपि वारियं तीहं । ध्वं विद्या महंवाह । महणीप् वित्या मित्रपा । जे ॥ जह एवं तो पच्छा एयं चिय मयकलेवरं खाह । महणीप् वित्या ।

ाग मुणिटन वर्णापिडिमिच्छंता ॥ ८० ॥ तो भिक्तिकण तं ते पत्ता गेहं विकाइपुत्तोऽवि । तह वर्मतो पासह झाण- क्षे गयं मुणिवनं एकं ॥८१॥ तं भणद्द अहो समणा !, संखेवेणं कहेसु में धम्मं। अन्नह तुज्झवि सीसं छिन्दिस्सामी अह- क्षे मिनंत्र ॥८१॥ पखेबुक्सिहिन्दि उवअगेगपुठन्यं जाणिकण मुणिणावि । उवसमविनेगसंवर पयत्त्रं साहियं तस्ता ॥८३॥ है नायमुन- के सं सोउण्यनसंतो गंतूण विवित्त्रमूमिमार्थिम । सो वितिउं पयद्धे प्याण पथाण को अत्यो ! ॥ ८४॥ हं नायमुन- के समो ताव एत्थ केहिस्स जो पत्त्वाओ । उद्ययस्त विहक्करणेण अणुद्ध्यस्तेद्यनिरोहा॥८५॥जओ—"दुग्गह्ममणे सउणो कि समो ताव एत्थ केहिस्स जो पत्त्वाओ । उद्ययस्त विहक्करणेण अणुद्ध्यस्तिद्यनिरोहा॥८५॥जओ—"दुग्गह्ममणे सउणो कि समो ताव एत्थ केहिस्स जो पत्त्वाचा । अत्तप्तिभयसंतावदायगो दारुणो कि शिवसम्मणहेसु किण्हमप्तोच्च । अत्तप्तीभयसंतावदायगो दारुणो को ॥८६॥" जावज्जीव विद्ययेश विद्ययेश विद्यये विद्ययेश स्वाद्धे। तित्त्रयेश विद्ययेश विद्ययेश

के गंघागयकी डियाहि बज्जग्गथारतुं डाहि। सो भिक्त उमार हो 'पायतलार जाव सिरं॥ ९३ ॥ तहि वि न चाल भो

|निःशरणता प्राणिगणस्य, दर्शितः साधुश्रावकभेदेन हिविधः संसारसागरोत्तरणहेतुर्धभः, तं च समाकण्ये||﴿﴾| |प्रतिबुद्धा अनेके प्राणिनः, सौऽपि नन्दोऽत्रान्तरेऽभ्युत्थाय सगवन्तमभिवन्दा च श्रावक्त्वं प्रपेदे । अन्यदा| पुरा राजगृहपत्तने श्रेणिकराजकाले धनधान्यकनकरजताहिपद्चतुष्पदादिसम्पदुपेतो नन्दमणिकारो गृहपति-||वस्तुनि—सम्यक्त्वपरिभंशाज्जीवस्य दुःखसाजनसवनलक्षणे, इति गाथाऽक्षरार्थः ॥ भावार्थस्तु कथानकादवसेयः, च त्रेलोक्यबान्घवे मगवति सिन्धुविषयमुद्गयनराजेशावकस्य प्रवाजनार्थं गतवति नन्द्मणिकारशावको सायंतनावश्यकविधिः, धर्मध्यानरतस्य विहितः | शिष्मचतुद्दयां पौषधिको बभूव, अस्तंगते खौ ।तचेद्म-

|दारामा नवयोवनसुभगाङ्गनेव विशिष्टनरानन्ददायिनी वापी समुत्पादिता, इत्यादि स्ठाघादिकं च लोकेविधीयमानम्पर्कण्ये 👢 🔻 | प्रतिश्रयः, प्रवासिता दानशाला, एवं च प्रभूतद्रविणजातं व्ययित्वा तत्रेवातिमूच्छितः कद्मचिद्नुपक्तमणीयव्याधि 🕌 ं | कारितानि चत्त्रारि द्वाराणि, चनुष्विप द्वारेषु कारिताः महकाराचारामाः, तद्वासन्त एव विधापितो वेदेशिकयोग्यः कारियेथे, एवं च मिध्यात्वोद्यप्रतिपतितसम्यक्त्वरत्तरत्तस्यानुचित्तयतः कथमपि विभाता रात्रिः, प्रभातसमये 📲 | गादीन् जलाशयान् कारयन्ति, अतोऽहमिष यदि रजन्यां प्राणत्यामं न करिष्ये तदा कमिष जलाशयं 🖔 |यती जलमन्तरेण गाढराष्ट्रचेदनादोद्धयमानमानसा झियन्त एव प्राणिनः, अत एव लोका वापीकूपतडा- |

﴿
| प्रतिपन्नदेशविरतिमङ्जृतान्तं, तत्कृतं च कुयोनिपातं, गतो विषादं, ततश्च सैव देशविरतिः स्वीकृता, इतश्च प्रमृति | | प्रामुकजलं मे पानं कुष्कशेवालादिराहारः, एवं प्रतिपन्नवतस्यास्य व्यतिकान्तः कियानि कालः, अन्यदा तत्रैव | | | प्रामुकजलं मे पानं कुष्कशेवालादिराहारः, एवं प्रतिपन्नवतस्यास्य व्यतिकान्तः कियानि कालः, अन्यदा तत्रैव | | | प्रामनगरादिषु विहरत् पुनः समवसृतस्तत्र वर्द्धमानस्वामी. जाने जोकणनानः अवणतस्तस्यापि शालूरस्य जाता भगवद्दरीनवन्द्नादीच्छा, निर्गतस्ततः, गुभाध्यवसायो गन्तुमारच्धः, अन्तराले |तस्यान्यदा नन्दजीवस्य काचिदेवविधं श्रुतपूर्वं वचनमितीहापोहादि कुर्वतो जातिस्मरणमभूत, ज्ञातवांश्र पूर्वभवन ||च तुरद्वन्त्वरमुणितदेहो बतायुचारियत्वा स्वयमेव परिहत्याष्टादश पापस्थानानि मृतो देवलोकमुत्पन्न इति कथासङ्-| ं सम्यक्तिस्य ' उक्तक्षपस्य ' गुणः ' लाभः ' अयं ' एषः अचिन्त्यमाहात्म्यः चिन्तामणिरचिन्त्यचि-समासस्तरयेति, अचिन्त्यमाहात्म्यता चाचिन्तितमोक्षादिफळ-||क्षेपः, विस्तरस्तु ज्ञाताघमेकथातोऽवसेयः। उक्तं चतुर्थं दोषद्वारं सम्यक्त्वस्य, अधुना गुणद्वारं पञ्चममाह-सिवसम्ममणुयसुहसंगयाणि घणसत्थवाहोन्त ॥ १६ ॥ सम्मत्तस्स गुणोऽयं अभित्वित्तामिणिस्स जं दहइ। | न्तामणिरिति शाकपार्थिवादिद्शैनान्मध्यपद्लेगि

||ह्य|| नायुरं चालितः कहाऽपि तद्योग्यभाण्डमादाय । जनबोधनाय पटहेन बोषणां कारयामास ॥ ३ ॥ यथा-मो |थ्री ||ङ्क||भे लोकाः ! सम्प्रति धनोऽमुतः प्रस्थितो वसन्तपुरम् । तद् यस्य तत्र गमने वाञ्जाऽस्ति स तेन सममेत ॥ ४॥ ||जु अहैं || पालयति तत्तवानी, प्रसन्नवन्दे नरेश्वरे नीत्या । तत्र धनसार्थवाहो बसूव निजविसवजितधनदः ॥ २ ॥ स वस- |हु असिन् जम्बूहोपे, हांपे पश्चिमविदेहमत्क्षेत्रे । असित क्षितिप्रतिष्ठितनगरं सुरनगरममविभनम् ॥ १ ॥ | | थू|| प्रापकत्वात, चिन्तामण्युपमानं च विशिष्टभावरत्नत्वादस्येति भावनीयं, यतः कि १—यत् ' स्ठभते ' प्राग्नोति सम्य- | थु| भू ||इति भावार्थेः, क इव १ — धनसार्थवाह इव ' प्रथमतीर्थकरजीव इवेति गाथाऽक्षरार्थः ॥ भावार्थस्त कथानक- | ||ह्यामि-रामीण है: संगतानि-सङ्गाः शिवस्वर्गमहजामुखमङ्गतानि, तानि यह्यमते जीवः एष मम्यक्त्यगुण | 

भिरावां प्रहितों समागतावत्र । धनसार्थपतेः श्रुत्वा, वसन्तपुरसंमुखं गमनम् ॥ १०॥ तेन समं जिगमिषवोऽ- हि सम्तूरुया यदि च स बहुमति कुरुते । इत्युक्तः सोऽवादीद्युग्रहः सार्थवाहस्य ॥ ११॥ किन्तु—स्वयमेव गमन- हि समये सूरिभिरागत्य सार्थवाहोऽपि । भणनीय इति गदित्वा नत्वा तो प्रेषयामास ॥ १२ ॥ गत्वा तपस्वियुग्मेन हि तिन सवै निवेदितं सूरेः । तेनाथ तद्गुमन्य स्वधमेनिरतेन संतस्थे ॥ १३ ॥ अन्यस्मिन्नहिनि ततः हि प्रशस्तातिथिकरणयोगनक्षत्रे । प्रस्थानमेष चक्ते नगराद्विदूरभूभागे ॥ १४ ॥ तत्रस्थस्यायाता हि आचार्यास्तस्य दर्शेनानिमित्तम् । बहुमुनिजनपरिवारा, दृष्टा धनसाथविहेन ॥ १५ ॥ त्राज्ञायान्ताना परायणस्य खल्ड सार्थनाहस्य । तस्य सकाशे प्रहितं यतियुगलं सूरिणा तेन ॥ ८ ॥ युग्मम्। निजगृहसमागतं तत् 👭 ||साधुयुगं वीक्ष्य माणिमद्रोऽथ । अभिवन्च विनयसारं, पप्रच्छागमनहेतुमसौ ॥ ९ ॥ साधुभ्यामुक्तम—मो । धर्मघोषसूरि-||﴿ वोषमूरिः, कुते।ऽपि तद्घोषणां समाकण्ये । प्रेषयति स्म मुनियुगं, समीपमथ माणिभद्रस्य॥ ७॥ सर्वाधिकारिचन्तन- 🏻 📸

अहिद्धात । मुनियुड्ड वेम्य एभ्यः तत्सवे देयमविकत्पम् ॥ १८ ॥ एवं श्वत्वाऽज्ञायण पुनएयुक्त यथा न साथपत । ॥ है। ॥ वृद्ध श्वत्वात्तां कित्वाचित्तं मुहिणा ॥ है। ॥ वृद्ध कृतं नाहमतं न कारितं कित्वाचित्तं मुहिणा ॥ है। ॥ वृद्ध कृतं नाहमतं न कारितं कित्वाचित्तं मुहिणा ॥ है। ॥ वृद्ध कृतं नाहमतं न कारितं कित्वामास । परिपक्तप्रिर-॥ ॥ है। ॥ वृद्ध कृतं नाहमतं क्रिक्वित्वामास । परिपक्तप्रिर-॥ ॥ है। ॥ वृद्ध कृतं नाहमतं क्रिक्वित्वामास । परिपक्तप्रिर-॥ ॥ है। ॥ वृद्ध कृतं नाहमतं क्रिक्वित्वामास । परिपक्तप्रिर-॥ ॥ है। ॥ वृद्ध कृतं नाहमतं क्रिक्वित्वामास । परिपक्तप्रिर-॥ ॥ है। ॥ वृद्ध कृतं नाहमतं क्रिक्वित्वामास । दे ॥ अत्रात्तरे धनस्य प्रामृतिकं कश्चित्वामास । परिपक्तप्रिर-॥ ॥ है। ॥ वृद्ध कृतं नाहमतं मुह्मितं मुक्ते मुक्तं मुक्ते मुक्तं मुक्ते वृद्ध विनाम ॥ है। ॥ वृद्ध कृतं नाहमतं मुक्ते क्रिक्तितं मुक्ते वृद्ध ||ह्य||हत्युक्तवा प्राणियत्य प्रशस्य च प्राहिणोद्दती सूरीत्। तेऽप्युक्तवमेत्वामाः स्थाविहत्यमुत्तमागताः धुद्धम् ॥ २७ ॥||ड्र ||ॐ|| मिसहकारमत्महेः स्थालमापूर्णम् ॥ २१ ॥ तद्दक्ष्यि सार्थपतिना हुष्टेनोचे यथाऽत्यमुह्नीत । भगवन्तः ! संप्रति मासुचि-||﴿﴿|| |कि||सादिउं? मद्रा।। २४॥ तन्त्रुत्या तेन ततो, भणितमहो ! हुष्करं व्रतं भवताम्। शाश्वतसैल्यो मोक्षः मुकेन न प्राप्यते यद्या||. ||हुँ||स्वार्थे तत्कल्पतेऽस्माकम्॥ २३॥ कन्द्फल्पसूलकादि तु शस्त्रोपहतं न यत्वदस्माकम् । स्पष्टमिप नोचितं स्थात कि पुनरिह ||% थूं ||तफलग्रहणतो युवस् ॥ २२॥ आचार्येरुक्तम्—सम्प्रत्येव निवेदितमेवं भवतो यथा गृहस्येधेत् । आहारादि कुतं स्यात ||े

||श्रयत्यकरुणां नीचत्वमात्रम्बते । भार्योबन्धुसुहत्सुतेष्वपकुतीर्नानाविघाश्रेष्टते, किं किं यन्न करोति निन्दित- $||_{\hat{s}_0}^{\perp}|$ | | मार्गेहुर्गमताम् । आपृच्छ्य सार्थिकजनं तत्रैवाविस्थितिं चक्रे ॥ ३४ ॥ भाण्डादिविनाराभयाहिधाय किञ्चिच गुण-👑 वल्यं समस्तमुत्तापितं विलोक्यैव । तस्याश्वासनहेतोः पयोद्समयः समायातः ॥ ३२ ॥ ततः–तद्विदुच्चलप्रतापो ग्रीष्मं। 🐉 | गुरुगार्जितेन तजैयति । घारासारप्रहरणविभीषणो वीर इव जलदः ॥ ३३ ॥ एवंविषे च समये, विज्ञाय धनोऽति-🎉 | लयनिकादि । तस्युः सार्थिकलेकाः वर्षानिवीहणनिमित्तम् ॥ ३५ ॥ तदा च—सार्थस्य बहुजनत्यात् पथस्य बहुदि-🖑 || नाथ ! यथा संपन्नः सार्थजनः क्षीणपथ्यदनः ॥ ३८ ॥ कन्दफलमूलकाशी, तापसर्वात्तं समाश्रित इदानीस। लज्जां | विमुच्य परिहत्य पौरुषं मुक्तमयीदः ॥ ३९ ॥ यतः—मानं मुञ्जाति गौरवं परिहरत्यायाति दैन्यारमतां, रुज्जामुत्मुजति | सरलतमालतालहितालमछकेवृक्षेः । अवरुद्धकरप्रसरः सूरोऽपि न लक्ष्यते यत्र ॥ ३१ ॥ अत्रान्तरे-ग्रीप्मेण धरा-|एवंविधे च काले गच्छन् सततप्रयाणकैः सार्थः । विविधश्वापद्भीमां प्राप्तो विषमाटवीमेकाम् ॥ ३० ॥ सर्जाजुन-

भाषि प्राणी क्षुधापीडितः १ ॥ ४० ॥ " एतज्ञाकण्ये धनः क्षणमात्रं चिन्तया समाक्रान्तः । तामीण्येयेव निद्रा, शि तुनोद तदनन्तरं तस्य ॥ ४१ ॥ अत्रान्तरे रजन्याः, पश्चिमयामेऽश्वमन्दुरापालः । आर्यामेकामपठन्द्रनसार्थपति समाक्ष्यः । वण्डीभूतोऽपि शशी कुमुदानि विकाशय-। शि समुद्दिश्य ॥ ४२ ॥ 'पाल्यित प्रतिपन्नान् विषमदशामागतोऽपि सन्नाथः। वण्डीभूतोऽपि शशी कुमुदानि विकाशय-। शि समुद्दिश्य ॥ ४२ ॥ १२ ॥ १२ ॥ प्रत्येतां सार्थपतिः विमुच्य निद्रां विचिन्तयामास । स्तवनच्छलेन नन्यहमनेन संप्रत्युपालक्ष्यः । ॥ १४ ॥ तत्र्याताश्चित्तम् । ॥ १४ ॥ हा हा नैतावन्तं, काले तेषां मया महाव्रतिनास् । नामापि सङ्गृहीतं, प्रतिजागरणादि दुरेऽस्तु ॥ ४६ ॥ ॥ १० ॥ अहह । ॥ ॥ ॥ ॥ १० ॥ अहह । कि प्रमादमादिरादारुणता यत्सदा कुचिन्तासु । प्रेरयति जनं सहिषयजुष्डिचैतन्यमपहरति ॥ ४८ ॥ तादिदानीमपि 👹 🕯 गत्वा प्रतिजागरणं करोम्युषासि तेषास् । चिन्तयतस्तस्येवं पठितायी यामपालेन ॥ ४९ ॥ 'संसारेऽत्र मनुष्ये घटन 🎉 केनापि तेन सह लभते। दैवस्यानभिलषतोऽपि यद्दशात्पतति सुखराशै।॥५०॥१ एतां च पठ्यमानामाकण्ये धनोऽपि 👹 闠 चेतसा तुष्टः । मुनिसङ्मोऽनया मे सुखावहः स्वितो यस्मात् ॥ ५१ ॥ अत्रावसरे पठितं काळनिवेदकेन—' मुषित- 🅍

(होत्तुहुदुस्। संप्राप्यापि भवन्तं सद्धभैनिवेदकं सुगुरुस्।। ५९॥ न श्रुतमसृतसमानं वचनं न कृता जगत्प्रशस्या च । कि तब चरणकमळसेवा विहिता च न ते किचिचिन्ता ॥ ६०॥ युग्मस्। तिदेदं प्रमादकरणं सहनीयं नाथ। मामकं भवता । कि एतह्रचनावसितौ सूरिस्तमवेचिद्वित्तज्ञः ॥ ६१॥ यथा—सार्थवते ! सन्तापं मा गास्त्वं येन सर्वभेवेह । कृतमस्माकं कि पतह्रचनावसितौ सूरिस्तमवेच्यः ॥ ६१॥ आंहारादि यथासंभवं च देशादियोग्यतासहशम् । त्वत्ताधिकछोकेभ्यः सर्वे हि कि अवासंभवं च देशादियोग्यतासहशम् । त्वत्ताधिकछोकेभ्यः सर्वे हि | कृत्वा प्रमातकृत्यानि सार्थवाहोऽपि । अगमत् सृरिसमीपं बहुमिः परिवारितो छोकैः ॥ ५३ ॥ तत्र च गतेन | ﴿ |

, संपद्यतेऽस्माकम्॥ ६३॥ ततो धनेनोक्तम्—संस्थापना वनोभिः किममीभिनोथ । बहु।भिरप्युक्तैः १। लज्जे स्मस्तंथाऽहं अ । अपादनिहेन खल्वमुना ॥ ६४ ॥ तस्माद्युअहं मे विधाय संत्रेष्यस्य मुनियुग्मम् । तत्प्रायोग्यं किञ्चिद् येनाहं इतार्थमियन्यमानेन ॥ ७२ ॥ दनं घृतं मुनिभ्यः प्रमानन्देत्यपुर्वाकेना तावतः । परिपूर्णिमिति भण द्विशेवनेः श्रि मंब्तं पात्रम् ॥ ७३ ॥ अभिवन्द भावसारं तद्त प्रस्थापिताश्च तेनेते । प्रतितीर्णधर्मेलामा यथासमायातमुप मंब्तं पात्रम् ॥ ७३ ॥ अभिवन्द भावसारं तद्त प्रस्थापिताश्च तेनेते । प्रतितीर्णधर्मेलामा यथासमायातमुप-🌹 मिहपस्थापितं पात्रम् ॥ ७१ ॥ ततश्च-परिवर्दमानशुभकण्डकेन तत्त्रात्रसारिवतेन । निजजन्मजीवितधनं तस्तावहुपतस्थौ ॥ ७० ॥ उक्तवांश्र—यि कल्पनीयमेतत्तवाऽतुगृतीत कुरत मतीषम । कल्पत इत्युक्तवा नेमुनि- ॥ 🆞 गतो निजावासम् ॥ ६८ ॥ क्षणमात्रेणायातं निजानुमार्गेण नीह्य मुनियुग्मम् । अत्रकोकयति सम धनस्तदा 🤱 🖞 च तचोग्यमशनाहि ॥ ६९॥ मनितव्यतानियोगाद् न यावद्न्यितिक्षितं किञ्चित् । स्त्यानमुपादाय घृतं यतिप्रर-🕴 यतीनां यदिह कल्प्यम् ॥ ६६ ॥ तज्जानात्येव भवात् सोऽपि प्रतिवक्ति नाथ ! जानामि । यद्जुनितं साधुनों 🐉 तक्षेत्र विमो ! प्रदास्यामि ॥ ६७ ॥ तद्नन्तरमाचार्थरतपस्विसङ्घाटकः समादिष्टः । गमनार्थं तत्र धनोऽप्यभित्रन्य इंग्रयच्छामि ॥ ६५ ॥ अत्रतिपात्यं भावं गुरुरापे विज्ञाय तस्य तसुत्राच । एवं क्रियते सुन्दर ! किन्तु

🕷 नरकपशुत्वोच्छेदहेतुनेराणां, शिवसुखतरुमूळं शुद्धसम्यक्त्वलामः ॥ ८० ॥ उक्तञ्च—" सम्यक्त्वमेकं मनुजस्य यस्य, 🕷 🎳 📗 ७७ ॥ तत्त्रयोद्शभवसूचिका चेयं निर्युक्तिगाथा, यथा—ः' घण १ मिहुण २ सुर ३ महब्बल ४ लिलयंगय \| हिदि स्थितं मेर्कारवाप्रकम्पम् । राङ्गादिदोषापहृतं विशुद्धं, न तस्य तिथेङ्गनरके भयं स्यात् ॥ ८१ ॥ प्रस्तुताथों- 🛮 🗸 ||लधितीरापम् ॥ ७५ ॥ निवेतितः सुखौषः सुरमनुजभनेषु शिनसुखसमानः । संसारमहाजलधिमुक्तितरी निकट||४| हैं || मानीता ॥ ७६ ॥ युग्मम् । तदनूत्तरोत्तरगुणक्रमेण समुगाउये तीर्थकृत्वं च। तरमात्त्रयोद्शमवेऽसुभूय सिर्झि च संप्राप्तः ं||वाति ॥ ७९ ॥ तथाहि—अशमसुखनिधानं धाम संविमतायाः, भवमुखाविमुखत्वोद्दीपने सिद्धेत्रकः । नर-🖔 || जग्मु: ॥ ७४ ॥ ततश्च सार्थवाहेन—तन्नावसारदानप्रभावतो बोधिबजिजमुपवित्य । भव्यत्वपाककारणमपारभवज-| न्याख्यात सम्यक्त्वस्य पञ्चमं गुणहारमधुना कमप्राप्तं पष्ठं यतनाहारमुच्यते— |क्र|| || पयोग्येतिकिञ्चद्त्र निवेदितम् । वृषभाष्यानकाङ्मयः, शेषश्चरितविस्तरः ॥ ८२ ॥

' लोइयतित्ये ' नि तीयेतेऽनेनेति तीथे, तत्तेह दन्यतीथे नचादिसमभागरूपं, न भावतीर्थम्, अत एव रि लोह्यतित्ये उण पहाणदाणपेसवणपिंदहूणणाहे ।

ध्यमीर्थना धमीनिमिनं स्नानादि न विधय, तत्र स्नान—शपारप्य विवक्षितत्वातिपण्डप्रदानं—मृतपित्रादिनिमिनं पिण्डपा-अस्थ्यादेः प्रस्थापनं पिंड'नि अव्यवमात्रेण समुदायस्य विवक्षितत्वातिष्ण्यदानितिवासादिग्रहः, कदा चेदं न ति हवनं-वही घृतादिप्रभेषणं, आदिशब्दाहिशिष्योगानुष्ठानतित्रवासादिग्रहः, कदा चेदं न होके-जने साध भवं वा लोकिकं तच ततीर्थं नेति तत्तथा तत्र, किमित्याह—ह्यानद्वानप्रेषणापिण्डहवनादि, न 🖞 धमीथिना धमेनिमिनं स्नानादि न विधेयं, तत्र स्नानं—श्रारस्य शीचकरणं दानं—धिग्जातिभ्यो वितरणं प्रेषणं- |४ ै करीट्यामिति शेषः, पुनःशब्द्व्य विशेषणार्थः, तत एवं विशिनिष्ट—' लैकिकतीर्थे ' गङ्गाकुर्यावर्नेकनकखळादिके

ई तथा तेष्ठ, अयमर्थः—लैकिकतीर्थ गत्वा सङ्कान्त्यादिष्ठ स्नानादि न कत्तेव्यं, यद्धा पृथगेव हैं सम्बन्धः, लोकिकतीय स्नानादि न कर्नेट्यं, सङ्कान्त्यादिपु च यह्वोकिकेरितलदानादि क्रियते तन्न । करीव्यमित्याह—सङ्क्रान्तिश्र—उत्तरायणादि मं(उ)परागश्र—सूर्यवन्द्रमसोश्रेहणं तात्रादी येषां ज्यतीपातादीनां ते |

| पर्यालोच्य विघेयमिति सूचितम्, एवं च कुवेता सम्यक्त्वयतनाऽऽपराधिता मवतीति गाथाऽक्षरार्थैः ॥ १७॥ व्याख्यातं 🆓 |४|| कि १-शङ्का कास्क्या विविचित्ताऽन्यतीर्थिकप्रशंसा परतीर्थिकोपसेवा च, एताः पञ्च भवन्तीतिशेषः, जाताश्र कि '.अत्रे गीत सम्यक्त्वे चकारोऽनुक्तविशेषणसमुच्ये, ततो निश्चयतः प्रतिपतिते व्यवहारतो सांछनीकृते, एत्थ य संका कंखा विद्यािन्छा अत्रतित्थियपसंसा। परतिस्थिओवसेवा य पंच दुसंति सम्मनं ॥ १८॥ यतनाहारं षष्टं, सम्प्रत्यतिचारहारं सम्यक्त्वस्य सप्तममभिषीयते-

कुर्झन्ति इत्याह—' दूष्यन्ति ' विक्वति नथन्त्यपनयन्ति वा सम्यक्त्वं, तत्र शङ्का—भगवद्द्रिप्रणीतात्यन्तगहि- भूभ नथमीस्तिकायादिपदार्थेषु मितदोबेह्यात्सम्यगनवधार्यमाणेषु किमेवं स्थान्नेवामिति संशयकरणं, उक्तं हि— सम्यमितकायादिपदार्थेषु मितदोबेह्या, वृश्यात्वाद्वा देशविषया, यथा किमयमात्माऽसङ्क्येयप्रदेशोऽप्रदेशो भूभ विति, सर्वश्वङ्का समस्तास्तिकायज्ञात एव किमित्यं नेत्यं वेति, काङ्का अन्यान्यसुगतादिप्रणीतदर्शनामित्वारः, वित्तं व प्रधानमुक्त्युगयत्वादिति, सर्वकाङ्क्षा तु सर्वाण्येव कपिरुकणमक्षाक्षपादा- क्षेकं अत्र चित्तज्ञयप्रतिपादनात्, तस्य च प्रधानमुक्त्युगयत्वादिति, सर्वकाङ्क्षा तु सर्वाण्येव कपिरुकणमक्षाक्षपादा- विविक्तिता। 👑 विषया, इयं तु क्रियाविषयेत्र, अथवा ' विउगुच्छ ' ति विहज्जुगुप्ता, विहांसः—साघवो ज्ञातभवस्वरूपत्येन

शाक्याद्य एव तेषामुपसेवा—उपासना तत्पाक्षेगमनतद्यचनश्रवणतत्समीपावस्थानादिरूपा, तैः सह परिचय हित योऽर्थः, अत एव परपाषण्डसंस्तव इति संस्तवश्चनेनान्यत्र परिचयो व्याख्यातः, यथोत्कम्—" तेहिं सह हि परिचयो जो स संथवे। होइ नायव्यो ।" सम्यक्त्वातिचारत्वं च शङ्कादीनां चित्तमालिन्यजिनाविश्वासादिहेतुत्वतो हि भावनीयामिति गाथार्थः ॥ १८ ॥
अत्र च सूत्रातुपात्ता अपि शङ्कादिपदेष मल्वत्तौ प्रपञ्चितज्ञानग्वनाय मणनान्याना स्वात्तात्ता अपि शङ्कादिपदेष मल्वत्तौ प्रपञ्चितज्ञानग्वनाय मणनान्याना स्वात्तात्ता 🖔 यदि प्राशुकजलेनाङ्गक्षाळनं कुर्युऐति । 'अन्यत्ति श्रिक्पशंसे ' ति अन्ये—परे सर्वज्ञप्रणीततीर्थवार्तिम्यरते च सुखावगमाय सविस्तरा एव लिख्यन्ते, तत्र शङ्कायां तावञ्जाताघमीकथाप्रासिङ्गृहीतमयुराण्डकसार्थवाहपुत्रक-॥\\ ँ∥त्यक्तसर्वसङ्गारतेषां जुगुप्सा–निन्दा, यथाऽस्नानतः प्रस्वेदजलोपचितबहुल्मलगन्घवपुषोऽमी, को वा दोषः स्यादेतेषां||

भू वनमयूरी बभूव, सा चान्यदा स्वकालकमोपाचितं कललताधारमनुपहतमस्वण्डपाण्डुरमण्डकयुग्ममसूत, इतश्च तस्या-भू मेव चम्पायां तदा जिनदत्तसागरदत्तपुत्रो सहपांशुक्रीव्हितो परस्परं मित्रत्वसंपन्नो सार्थवाहसुतावभूतां, १ ते च कदाचित सुभूमिमागोद्यानमुद्यानिश्रयमनुभवितुमशनपानस्वाद्यस्वाद्यपुष्पगन्धादि समादाय गणि-कया देवद्त्तया परिगतो समागतो, तत्र च पुष्करिणीषु नानाविधभङ्गीभिजेलक्रीडां विधाय देव-द्त्यया सार्द्ध कामभौगलालसौ चिरं स्थित्वा तस्यैवोद्यानस्य सम्यरम्यतरान् प्रदेशानवलेकियन्ती तमेव मालुकाकक्षं प्रविविशतुः, ततश्च सा वनमयूरी तावालोक्य त्ररतमानसा महतः केकारवान् कुर्वती ततो निष्कम्य तद्नतिदूरवर्तिवृक्षशाखाधिरूढा सार्थवाहपुत्री मालुकाकक्षं चानिमेषया दृष्ट्याऽवलोक्यन्ती तस्थी, ती तु तां वनमयूरी तथा दृष्टा परस्प्रं मन्त्रितवन्ती—यथा भवितन्यमत्र केनचित्कारणेन येनागतमात्रविवावां हष्ट्रेयं वनशिखण्डिनी खण्डितेव महादुःखाभिभूता जाता, न चैतावतैव स्थिता, किन्तु त्रासवशविवशहाधिरितो इहैव जम्बूहीपे भारतकेत्रालङ्कारभ्ता चम्पा नगरी, तस्या उत्तरपूर्वस्यां दिशि सुरभिशीतलच्छायविविध-वनखण्डमण्डितं सबेत्तुकप्रसवफलप्रचयकलितं सुभूमिमागाभिघानमुघानं, तदेकदेशवर्तिमालुकाकच्छनिवासिन्येका

\_

ve

🌋 युराण्डके राङ्कां कृतवान् यथा किमिदं निष्पत्स्यते नवेति, राङ्कापरिगतश्च स निस्यमागत्यानेकाभिरुद्वत्तेनादिभिस्तद्धा- \iint 🗳 🙀 घिकाभिः प्रतिजागरणाभिः परिजागर्ति स्म, अन्तःसारपरीक्षणार्थं च तत्कणेमूलमानीयानेकघा खल्जखल्यति स्म, एवं ||पालितवान्, अन्यद्ग च स्वकालक्रमेण निष्पन्नो मयुरपोतो हष्टः तेन हष्टमानसेनाकारितो मयुरपोषकः, सन्मानपुरस्सरं तद्रक्षणार्थमनया बुद्धवा, यथा निष्पन्नमेतन्मयूरयुग्ममावयोः कीडांयै भविष्यति, तयोश्च सागरद्त्तपुत्रः स्वगृहीतम-||খु  $\|$ स्यति तथा विघीयतां, तेनापि तद्यचनमनुमत्य गृहीतो मयूरपोतो नीतः स्वगृहं प्रार्ड्यः पोषितुमनेकद्रव्योपचारेः $\|\psi\|$ | बन्तौ ताबद् याबद्वलोक्यांबभूवतुरतद्ण्डक्युग्मं, गृहीत्वा च तत्तावागती निजवेश्म, समर्पितं च स्वर्वदासानामेकैकं \iint  $\|$ मणितश्च—यथाऽयं मयूरपोतो विशिष्टप्रायोग्यद्रन्यपरिपोषणाभिः शीघ्रमेत्र परिपुष्टो भवति नृत्तकलां च विशिष्टामभ्य- $\|\S\|$ |कि|| शिक्षितश्च वित्रिधमङ्गीमिलेस्यलीलं तावद् यावदुन्मुक्तबालभावः परिपूर्णमानोन्मानप्रमाणो विचित्रगुरुकलाकलापीपेत | ||अ|| ||\*|| 🎳 दिमित्यं मयोद्यत्तीनादिमिः खेदितं १ । जिनद्तपुत्रस्तु तत्र निःशङ्क एव नोद्यत्तिनादि किञ्चित्कृतवान्, केवलं विधिना निगैत्याऽऽवां कक्षां च निरीक्ष्यमाणाऽऽस्ते, तद्लोक्यावः कक्षान्तरं किमत्र कारणमित्यालोच्य सर्वेतः कक्षान्तरं दष्ट-|| च गच्छत्स दिवसेषु तत्तथाऽननुकूळचेष्टाभिविशुष्कमालोक्य विषण्णः सागरद्तपुत्रो गतश्च पश्चात्तापं, यथा-किमि

| एकताळेनैवानेकप्रकारनृत्यकारी संपकाः, दृष्टा च तं तथोपात्तकत्वाकत्वापेपश्वाभितं कर्लापेनं स मयूरपीषको नित्वा किन्द्वत्युक्रपार्श्व समर्पितवानेनं, तेनापि तं तथाविधमात्योक्य हर्षप्रकर्षोक्षिकरोमाञ्चकञ्चकावन्जादितवपुषा दर्च विपुर्व तत्मनोमोददायि तस्मे पारितोषिकं, संगोपितश्च स्वमयूरः, तेन च स्थानस्थानप्रवर्तितपुर्वापूर्वेत्यस्यतिवापनोदिन कित्तद्वयुक्रतः समस्तश्चम्पानगरिलोको जिनद्व्यसुरेति । शङ्कामावामावाम्यां दोषगुणौ परिमान्य विषयशङ्का कित्तद्वयोक्कतः समस्तश्चम्पानगरिलोको जिनद्व्यसुतेति । शङ्कामावामावाम्यां दोषगुणौ परिमान्य विषयशङ्का कित्तद्वयोक्कतः समस्तश्चम्पानगरिलोको जिनद्व्यसुतेति । शङ्कामावामावाम्यां दोषगुणौ परिमान्य विषयशङ्का कित्तद्वाप्ति । शङ्कामावामावाम्यां दोषगुणौ परिमान्य विषयशङ्का कित्तद्वाप्ति । शङ्कामावामावाम्यां देव्याप्ति । स्वाप्ति । स्वाप्तवाप्ति । स्वाप्तवाप्तवाप्ति । स्वाप्तवाप्ति । स्वाप्तवाप्ति । स्वाप्तवाप्ति । स्वाप्तवाप्ति । स्वाप्तवाप्ति । स्

हिरिष दिवतैः स्वनगरम् । ततो राज्ञा क्षुधा बाध्यमानेन कारियत्वा सर्वमाहारजातं प्रेक्षणकदृष्टान्तेन मनसिक्कतेन।

अस्तिमाकण्ठं, तेन चोत्पादिता महती पिपासा जनितोऽन्तदृष्टिः कृता शूलन्यथा, ततः समासन्नलोकेन तदुपश्यमनाय

श्रि विधीयमानेऽप्यिप्रेक्षेदादौ निरुपक्रमणीयसंचिटितदृषैः क्षपितमस्यायुः, अभाजनीबभूवैहल्वैकिकसुखानामेष आका
श्रि क्षादोषेण, अमात्यस्तु वमनविरेकादिकरणरूपां सदैचोपदेशेन विधाय कायशुर्द्ध तत्कात्वानुरूपल्ड्याहारादिक्रमेणो
श्रि पर्वेद्य शरीरमाकाङ्गाविमुक्ताश्यः समस्तसुखपरम्परापात्रमभूत्, एवं धभीवष्येऽपरापरदशेनाकाङ्गां कुर्वाणः प्राणी ||सावओ अहिगयजींवाजीवो उंवलेंद्रपुण्णपावे। दुवालसविहसावयघम्मविहिसमुवेओ आगासचारी य, अण्णया णं-| 🎇 वरं, तत्र कृतरनानादिन्यापारी विश्रम्य क्षणमात्रं समासन्नतंहवरेम्यः फलान्यादाय भुक्त्वा च पत्रशय्यायां सुती, हितीयदिने च ततः स्थानादुरिथतै स्वनगराभिमुखं व्रजन्तै। प्राप्ती तुरगपदानुसारसंमागतसैनिकलेंकैः नीतै किय-विचिकित्सादिपदेषु यथा दृष्टान्येवोदाहरणानि प्रदृश्येन्ते, तत्र विचिकित्सायाम्—सावर्थीए नयरीए जिणद्त्ता नाम ||तत्साध्यसुदेवत्वादिसुखानि नाप्रोति, प्रत्युत मिध्यात्वमुपगतो नारकादिभवपरम्परामासाद्यति, न कायोति।

| श्री क्षारवरदीवं जिणमहिमदंसणत्यं गओ तिहै, सो य देवपिसकेन वासिओ जिणाण पूर्य पेच्छंतो जनमहिमान- श्री क्षा माणे सपुरे समागओ, तत्य य तस्त महेसरदनो णाम मिनो निष्ठह, तस्त मिलिओ तेण पुड़े ।-किमेरिसो अज्ञ है वाणे सपुरे समागओ, तत्य य तस्त महेसरदनो णाम मिनो निहह, तस्त मिलिओ तेण पुड़े गओ, तत्येस देव- श्री तेण परिकहियं-जहाऽहं नंदीसरवरचेह्यपूर्यं दहें गओ, तत्येस देव- श्री तेण परिकहियं-जहाऽहं नंदीसरवरचेह्यपूर्यं दहें गओ, तत्येस देव- श्री तेण परिकहियं-जहाऽहं नंदीसरवरचेह्यपूर्यं दहें गओ, तिथेस देव- श्री श्री कि परिमलो में लग्गो, महेसरदनो मण्ड-कहं तत्य गओऽसि १, जिणदनो भण्ड-आगासगीसगीए विज्ञाप, महे- श्री का मण्ड-मम देहि विज्ञं, पसायं कुरु, जेणाहमवि आगासेण गन्छािस, सावर्ण भणियं-पयन्छािस, कि उ श्री श्री व त्या का प्राप्त ने अद्याहिय मेतं अद्यस्य- श्री है व व अगारखाइया कीरइ, पच्छा सिक्कगे आहिय मेतं अद्यस्य- श्री है व अगारखाइया कीरइ, पच्छा सिक्कगे आहिय मेतं अद्यस्य- श्री है  # संतो, बहुणं च दिणाणं चाउदसी आगमिरसद, तओ युणोऽवि आरहिऊण सिक्कां हेडुओ पेक्खद खाद्दरअंगारिचेदं, भी संतो, बहुणं च दिणाणं चाउदसी आगमिरसद, तओ दक्खेण चोरेण रादणों अंतेटरे खनं दाऊण रयणकरंहिया विश्वा पाविया, गेणिहटं णिग्गओ, कुढिया पिडओ छग्गा, तओ सो ताण भएण तिमें चेव उज्जाणे पविदे, कुढिएहिं चि- भी पियं—सो एस णासिही मोरसद वा, तओ उज्जाणं वेिडऊण चिडामि, युणों पच्चसे गहिरसामि, सोऽवि तं णाठं कि उज्जाणा परिसक्द जाव जरुतो दिट्टो अग्गी मणुरसी य उत्तरचंद करेमाणो, चितिठं पवची—किमेयंति, तओ तरस सिने गओ, प्रुडं च—कओ तुमं किमस्थं वाऽऽगओ १, तेण मणियं—अहं एयाओ णयराओ विज्ञासाहण्युओ कि विज्ञा साहेटं, चोरेण मणियं—एयाचिताणं णिप्पकंपाणं विज्ञा सिव्हाद, ण उण उत्तरचढाए, तेण मणियं—सचमेयं, कि विज्ञा सिव्हाहित नवित, चोरेण मणियं—केण विज्ञासाहणों मंतो दिण्णों १, तेण भीणयं—सावगण, सो य सिनो मडझं, चितियं च तेण—सावगा कीहियायुवि पावं णेच्छंति, अओ सचमेव, एस साहेटं न सक्झ, तओ तेण मणियं—अहं साहेमि, मम साहणोवायं मंतं च पयच्छ, अहं तुब्झ रयणकरंडियं देमि, कि तेण पडिवणं—एवं होउ, माहेसरे वितिगिच्छासमावण्णो चित्ह—इसा विज्ञा सिज्झेन्ज ण वा १, एसा उ पचच्चक्षफळंति, कि

अहवा विउगुच्छिति वक्खायं, तत्थोदाहरणं—पज्ञंतिवसए सास्तिगामो णाम गामो, तत्थ वर्णमित्तो णाम सावगो वसइ, घणामिरी णाम घूया, तीसे विवाहे साहुणो आगया, तओ तेण हिर्सं गएण णिमंतिया, वेलाकाले आगयाण साहुणं सा घूया पिउणा भणिया—पुत्ति! तुमं चेव साहुणो पिडेलाहेहि, तओ सा मंडिया विह्निसिया गयपुरिसेहिं पभाए गहिओ सलेनी य पाविओ रण्णो निवेहओ, रण्णा वड्हो आणनो, सलीए आरोनिंडं णीओ, क्षे त्या पेन्छह वज्हं णिजंतं, तओ णयरस्प्रविरिं कि तओ प्रयस्प्रविर्धि सम्भे विज्ञासिद्धेण उवओगो दिण्णो—िक मम गुरुणो वहह १, जाव पेन्छह वज्हं णिजंतं, तओ णयरस्प्रविर्धि सम्भे विज्ञासिद्धेण उवओगो दिण्णो—िक मम गुरुणो वहह १, जाव पेन्छह वज्हं णिजंतं, तओ णयरस्प्रविर्धि सिछं विज्ञासिद्धेण उवओगो दिण्णो—िक मम् गुरुणो वहह १, जाव पेन्छह वज्हं जाया, एए वितिगिन्छाए दोसा कि सिछं विज्ञासिद्धे अगासित्यो छोयं भणइ—एस णिहोसो, पूएजण मुक्को, दोऽवि सह्डा जाया, एए वितिगिन्छाए दोसा कि तओ समिष्या रयणकरेडिया, तओ चोरेण द्ढिचित्तेण विज्ञा साहिया, साहेडे आगासेण उप्पड्डो, इयरोऽवि

। रूवसंपओववेयावि दु• क्वतंपया, गंधो पुण एरिसो, ता गंतूण भगवंतं पुच्छिस्सं—कस्स कम्मरस एरिसं फलं १, तओ गंतुं भगवंत| वंदइ परमेण विणएणं, वंदिउं उवविद्वो पुच्छइ्--भयवं! किं ताए पुव्यभवे कयं जेण रूवसंपओववेयावि दु-|गंधा-१, तओ तीए तिलोयणाहेण पुव्यभवो कहिओ, वेइयं च संपयं कम्मं, तओ तेण भणियं— गिहे णगरे गणिया पीट्टे उववण्णा, गडभगयाए चेव तीए गणियाए अरई उप्पण्णा, तओ अणाए अणेगाणि गड्भ-कहमह एगेण भणियं—जहेत्थ दारिया अईगंधजुता, चितियं चऽणेणं—अहो एयाए पाडणाणि कारिया, तहावि आज्यबल्यियत्तणेण ठिया जाव जाया, तओ तीए दासचेडीए समप्पिया जहा छड्डेऊण समोसिरिओ, सेणिओ य तं णाउं सन्वबलेण वंदिउं गच्छइ, जाव अग्गिमसेण्णं तीए गंधमसहमाणं अण्णमग्गेण वाहिस्सइ तं जाणेजाहि आगच्छ, जस्थ य सा तीए छिड़िया सो पएसो अमुइगंधेण अईव वासिओ, तंमि णगरे तत्थ काले ল ডি तीए गन्धमसहंतो अण्णमग्गेण गच्छइ, तओ रण्णा कुतूहलेण गंतूण दिहा, सावय ! सा तुब्झ पहाणभज्जा भविरसङ् व्यं पासपृहिं जिणिउं पद्टीए लग्गं, ताहे रण्णा पुर्ड-किमेस लोओ अण्णपहेण गच्छर् १, तओ भणियं—जा का गई भविस्सइ !

हिरिया, अओ अभयकुमारेण पचक्लेण होऊण मणुरसा सहाविया, जहा केणड् राइणो मुद्दा गिहिया, वरिष्ठ, विद्ध, प्रकें निर्वित हो कयं, जाव तीए दारियाए ओढणए दिष्ठा, राहणो कहियं—चीरिति है एकें माणुस पासिऊण मेछह, तेहिं तहेव सन्वं कयं, जाव तीए दारियाए ओढणए दिष्ठा, राहणो कहियं—चीरिति है एकें माणुस पासिऊण मेछह, तेहिं तहेव सन्वं कयं, जाव तीए दारियाए ओढणए दिष्ठा, राहणो कहियं—चीरिति, जो य कि 🎉 जिप्पड् सो पिट्ठीए बाहेयव्वो, तओ तीए राया जिओ, तओ सेसराणियाओ जह रायाणं जिणंति तओ पिट्ठीए 📳 करिसा सा, तओ घम्मं सोउं मगवंतं वीदिता नगरं पविद्ये, साऽवि गयगंधा जाया, तओ सा आमीरेहिं कारणा-जहिसा सा, तओ घम्मं सोउं मगवंतं वीदिता नगरं पविद्ये, साऽवि गयगंधा जाया, मयहरपुत्तेणं द्वहेण परिपालिया गएहिं गहिया, गयगिहं कित्यपुत्रिमाए कोमुइचारो णाडगणिट्याहिं पेच्छणए पेच्छंती विद्यह, तओ सीणओ गया श्रीव्या अध्यावित्यणो—कहं अमाउए समं पेच्छया आगया, तओ मयहरमज्ञाए समं एक्झेमि पेच्छणए पेच्छंती विद्यह, तओ सीणओ गया श्रीव्या अस्त्रीवव्यणो—कहं अमाउए समं पेच्छया सागया, तओ मयहरमज्ञाए समं एक्झेमि पेच्छणए पेच्छंती विद्यह, तओ सिणओ नग्हं अस्त्रीव्यणो—कहं अस्त्रीव्यणो—कहं अस्त्रीव्यणो—कहं अस्त्रीव्यणाहें सिल्या सिल्यों सिल्या सिल्यों सिल्या सिल्यों सुहं कंघेत्रण मण्डिया, द्योरेस विदृह्, णै एसा मम भविरसइति, छलेण परिथओ कामो, तीसे उत्तरीए णामिंकियं मुहं बंधेऊण भणड्—मम केणावि मुहिया

🌡 नंदांभि रज्जघुरं घारयंते करपगवंसपसूओं चेव सयडाळों नाम मंती, तरस य पुन्वं सिरिवच्छोन्ति नामं आसि, 🦓 प्रेचित्र प्राप्त समुत्य कायभोयद्गिक्षण्णला 👼 प्रेचित्र प्राप्त समुत्पणणे राहणा सयडाळोन्ति नामं कयं, पसरियसयसाहोन्तिकाउं, तरस य चायभोयद्गिक्षण्णला 👼 केवलं सयडालमुहमालोएइ, सो य मिन्छन्तीत काउं न पसंसइ, तओ वररुइणा तमहं जाणिऊण सयडालभज्जा हैं आलिश्चा निकास ने वररुहरस कोलिग्या, प्रन्छिओ तीए, कहिं मिन्छन्ती, ताहे तीए कहिंचि पत्थावे भाणिओ भत्ता—कीस तुमं वररुहरस कि || पुन्वभवाइयं जिणभणियं कहियं, तओ सा संवेगमावण्णा रायं विण्णवेइ—मुंचाहि दिक्खं पवज्जामि, तओ राइणा 🕷 या पुन्छड्—कि तए हसियं १, राइणा भणियं--न किंचि, तहावि सा णिन्बंघेण पुन्छिउं पत्रता, तओ रण्णा सन्बं परपाषण्डप्रशंसायां शकटालकथानकं यथा—पाडल्षिपुत्ते नयरे कप्पगवंसे णंद्वंसेण सममणुवत्तमाणे नवमे ||वण्णाइगुणेहिं पुत्तसयस्तवि पहाणतमो थुलभदो नाम पुत्तो सिरिओ य सन्वकणिहो, इओ य-तत्थेव नयरे वररुई नाम घिज्जाइओ, सो य नवनवेण अहुत्तरसएण सिओगाण नंद्रायं ओल्क्ग्गइ, तुद्घोऽवि राया न किंचि से देह, मुक्का पन्वइया य। अओ दुगुंछाए विवागं जाणिऊण ण कायन्वा दुगुंछित

हैं। संकेयाओ अंतेडरे जविषयंतिरियाओ धरियाओ सत्ति कण्णगा, समार्गओ बरहहे, पहियं सिलोगडुसयं, निसुयं तािहें, 🐉 मिनयं मंतिणा—देव ! जङ् तुब्मे आह्मह तो नियषूयाओऽवि हम्हारिऊण एयं पढावेमि, राह्णा मिनयं—तुरियं 約 जिसे पहाँति, क्रिमंग पुण अण्णो लोओ १, तस्सय मंतिणो सत्त ध्याओ, तंजहा—जक्षिणी १ जक्खदिण्णा २ भूहणी | श्री राया भणइ—कहं लोइयकव्त्राणि एस पढइ १, संक्कयकव्त्रपाढगो छ एसो, सयंदालेण भणियं—मम घ्याओऽवि । | अ|| तओ मतिणा चितियं—निहेही गयकोसो एवंविहवएण, ता करेसि किचि उवायं, तओ नंदं भणड्—महारगा ! कि ♥ उन्मे एयरस देह १, तेण माणियं—तुमे पसंसिओत्ति, सो भणइ—अहं पसंसामि लोइयक्तज्ञाणि आविणहाणि पढइ, | अ|| मिणयं मंतिणा—अहो सुभासियंति, तओ राह्णा दीणाराण अहसयं दिण्णं, एवं चेव दिणे २ दाउमाढिनो राया, | हु|| अगणाहेयहाँमे पुणो मणिओ, ताहे पुणो २ महिलाए मणिक्तामाणेण अगणया राइणो पुरओ पढंतस्स बरहइणो |

हक्कारेचा पढावेसु, तओ जहाऽऽणवेड् देवोचिभाणिऊण मंतिणा आणची अंतेडरमहछुओ, जहा—भहमुह। एत्थ कहिंिए जह कि मह ध्याओ आगयाओ संति ता सिग्धं रायसमीवमाणेसु, एवं करेमिचि भणिऊण गओ सो अंतेडरं, दिहाओ तत्य ताओ, निवसमीवं, पायवडणुद्धेयाओ य नरवहस्स उवविहा पिउसमीवं, भणिया जिक्खणी मंतिणा— कि वन्छे। जमेबंविह्यण्णायाओ निवसमीवं, पायवडणुद्ध्याओ य नरवहस्स उवविहा पिउसमीवं, भणिया जिक्खणी मंतिणा— कि सुणावेसु रायाणं, तओ अक्खलिय्यलिय्याणीय सुणावियो राया, जक्खादिणाय द्योणि परिवाहीओ जायाओ, तओ सावि तहेव भणिया अमचेण, तीयुवि तहेव सुणावियो राया, जक्खादिणणाय द्योणि परिवाहीओ जायाओ, तओ सावि तहेव भणिया अमचेण, तीयुवि तहेव सुणावियो राया, जक्खादिणणाय द्योणि परिवाहीओ जायाओ, तो स्थलावियओ, कालंतरे य निसुयं राहणा, तओ भणिओ सयडालो—जह लोह्यकन्दाणि पढह वररहे तो कहं गंगा कि हा दावा मणियं—जह खंद लोह किमेस सव्योठपि जणो तग्गुणगहणवावहो कि पाओ, हिंडह धुतो चउप्पाओ ॥ १,॥ गराइणा भणियं—जह एवं तो किमेस सव्योठपि जणो तग्गुणगहणवावहो  अणवस्यं चिड्ड १, मंतिणा भिषयं—देव ! अविण्णायपस्मत्यो जणो, जह पुण न एवं तो तत्थेव गंतुं पेन्छामो कि कोठ्यंति, तओ तमत्यं पढिवज्जिकण राहणा भिषयं—पमाए चेव गमिस्तामो, एवं कीस्टांत भिणकण उद्दिओ कि कोठ्यंति, तओ तमत्यं पढिवज्जिकण राहणा भिषयं—पमाए चेव गमिस्तामो, एवं कीस्टांत भिणकण उद्दिशो कि वर्ष्यहें मंती, गओ नियगेहं,वियात्वेवण्य आहाइं मंतिणो, पहाया स्वणी, कयगोत्तकायन्ये गओ मंती राउलं, रायिव समं मंतिणा गओ तहंसणत्यं, गंगं युणंतो दिहो वर्र्यहें, थए निञ्चते मिग्गिंदं पयहो जंते पाएण हत्येण य, समं मंतिणा गओ तहंसणत्यं, गंगं युणंतो दिहो वर्र्यहें, थए निञ्चते मिग्गिंदं पयहो जंते पाएण हत्येण य, प्राप्ति, दंसिकण राहणो समित्या तस्स, सोऽति ओहामणाए नियमुहं दंसिजमपायंतो नीहरिओ तहाणाओ, विणारपोती, दंसिकण राहणो समित्या तस्स, सोऽति ओहामणाए नियमुहं दंसिजमपायंतो नीहरिओ तहाणाओ, विणारपोती, दंसिकण राहणो समित्या तस्स, सोऽति ओहामणाए नियमुहं दंसित्यमपायंतो नीहरिओ तहाणाओ, विणारपोती, देसिकण राहणो समाय्या सिर्यस्य विणारपोती हेव्याप्तिण कहेह, अण्णया सिरियस्स विवाह्मते रण्णो ढोह्यन्वंति बुद्धिए तग्गेहे आओगो सिज्जिह, परहे सम् तिला कहे छहेति चित्रं, तेण चेव्य्व्याप मियगेहिं उत्यरिकणाहचाणि पढावेदं, "रहि को तिलाहे के सयहालु करेसह । राय नंदु मरिविट सिरियट रिज ठवेसह ॥ र ॥" तं च परंपराए सुयं राहणा, के को कोठ काण्हें जं सयहालु करेसह । राय नंदु मरिविट सिरियट रिज ठवेसह ॥ र ॥" तं च परंपराए सुयं राहणा,

परिक्खावियं पत्रह्यपुरिसेण मंतिगिहं जाव दिहाइं आओगाइं सिज्जिजाया य सिरिओ नंदस्स पिहहारो, सो हक्काज्ञी र सथबलो पाष्ट्रमु पद्ध तत्तो र परम्मुहो ठाइ राया,ताहे गओ वरं मंती,तया य सिरिओ नंदस्स पिहहारो, सो हक्का(रिज्ञण मणिओ—वच्छ ! राया तेण विज्ञाइएण बुम्गाहिओ अम्होवरिं, तो जाव कुळक्सवयं न करेंद्र ताय कुळरक्स्लानि(रिज्ञण मणिओ—वच्छ ! राया तेण विज्ञाइएण बुम्गाहिओ अम्होवरिं, तो जाव कुळक्स्लयं न करेंद्र ताय कुळरक्स्लानि(रिज्ञण मणिओ—वच्छ ! राया तेण विज्ञाइएण बुम्गाहिओ अम्होवरिं, तो जाव कुळक्स्लयं न करेंद्र ताय कुळरक्स्लानि(रिज्ञण मणिओ—वच्छ ! राया तेण विज्ञण सुम्भ कर्य च तहेव, एवं च सयडालेण अवि जीवियं परिचर्त, न स्मिर्ण परिवर्त्त, न स्मिर्ण सुम्भ न समिर्ण सुम्भ न समिर्ण सुम्भ न सम्भ समिर्ण सुम्भ न समिर्ण सुम्भ समिर्ण सुम्भ समिर्ण सुम्भ न समिर्ण सुम्भ सिम्भ सिम्भ सिम्भ सुम्भ सिम्भ सिम्भ

📳 आनाविधविहगावलीविराजिते मण्डिकुक्षिनाम्न्युचाने तरुमूलव्यवरिथतमसमझमसमाधिनिषण्णमानसं परित्य-👸 स चान्यदाऽश्ववाह्रनिकायां निर्गतो विकसितविविधकुसुमसमूहावन्छादितानेकद्रुमलतोपशोभिते समुत्पतन्त्रिपत- शामिद्मित्यादिवचोभिसतहुणोत्कीतैनरूपा, तस्यां अणिको निद्दीनं, यत उपबृहितोऽसी देवादिभिः मद्भतगुण-| है| ॥ १॥ " अत एषामच्युदाहरणानि श्रोतृणां सुखावगमाय दशेनीयानि, तानि च यद्यपि साधम्येवैधम्येभेदाद् | अस्ति ॥ अत एषामच्युदाहरणानि श्रोतृणां सुखावगमाय दशेनीयानि, तानि च यद्यपि साधम्येवैधम्येभेदाद् | अस्ति ॥ अत एषामच्युदाहरणानि श्रोणकराजा स्थिरीकरणे आयोषाढो वात्सत्ये वज्रस्वामी प्रमा- | अस्ति हिधा संभवन्ति तथाऽपि मूलवृत्तिकृता 'उपबृंहणायां श्रीणकराजा स्थिरीकरणे आयोषाढो वात्सत्ये वज्रस्वामी प्रमा- | अस्ति हिधा संभवन्ति तथाऽपि मूलवृत्तिकृता 'उपबृंहणायां श्रीणकराजा स्थिरीकरणे आयोषाढो वात्सत्ये वज्रस्वामी प्रमा- | पुरा मगघजनपढ़े राजगृहनगरस्वामी चतुरद्गयूथिनीबलोह्दलितनिखिलारातिचकः श्रेणिकनामा नृपतिरासीत, 👸 नामोपबृंहणाया अक्रणस्वभावम्, उपबृंहणा च ज्ञानद्शैनादिगुणान्वितानां मुलब्धजनमानो यूयं युक्तं च भवाह-। "| वनायां विष्णुकुमारादयो दृष्टान्ता यथायोगमन्यूह्य वाच्या ' इत्युक्तमतो मयाऽपि तान्येव प्रपञ्च्यन्ते, अत्र चानुपबुंहणं | || परिणामविशोषाः सम्यक्तं दूष्यनित तेऽनुक्ता अप्येतज्ञातियकत्वादााक्षिताः, न चैते न सम्यक्तवदूषकाः, यथाऽऽहुः 👹 प्रयणादाः—'' नो खलु अप्परिवाडिए निन्छयओऽमहन्छिए व सम्मत्ते । होइ तओ परिणामो जत्तो अणबूहणाहेया 👹 स्माघया, अथवा श्रेणिकेनोपबृंहणा संजयसाधोयी कृता सा दृष्टान्ततया वाच्या, यतस्तरकथानकमेवस्–

🖁 || बोचत, यथा-भगवन् ! भवान् किमिति तरुण एव विषयसौरूयोपसोगकाले विशिष्टरूपवित्रहोऽप्यवित्रहः सकल- \iint || एतचाकण्ये किञ्चत्संप्रहासवदनः श्रेणिकोऽवदत्—भगवन् ! एवंविघाविशिष्टाऽऽकृत्युपऌक्ष्यमाणगुणवत्त्व- || ॥ 🖐 || घनाच्छो: श्रीमत्याज्ञा ततो राज्यम् ॥ १ ॥ " एवंविघश्चान्यजनस्यापि नाथो भवति, यदि चानाथतामात्रमेव प्रबज्या- 🕅 || किनिखिलपापस्थानं तपरिवनमेकमद्राक्षीत्, द्युा च तमसौ अहो ! अपूर्वा काचिदेतस्य रूपलक्ष्मीः अनन्यस- $\|$ माना सौम्यता असाधारणा क्षान्तिः अनन्यतुत्या निःसङ्गतेत्यादि चिन्तयत् परं विस्मयमगात्, विस्मितचित्तश्च नृप- $\| ravetwidty \|$ तिस्तव्नितकमागस्य प्रदक्षिणाकरणपूर्वमभिवन्द्यानतिदूरदेशविहितासनपरिप्रहो विनयविराचिताझछिपुटस्तम-वशीकृताशेषसम्पदोऽपि तव कथमनाथत्वं १, यतो " यत्राकृतिस्तज्ञ गुणा वसन्तीग्गति लोक-प्रवादः, तथा " सरे त्यागिनि विदुषि च वसति जनः स च जनाद्वणीभवति । गुणवति धनं

्र प्रतिपनिहेत्तराऽहमेव नाथो भवामि भवतः, मिथे च नाथे न कश्चित्तव प्राभवावधाता, अता ानराङ्ग्य एव ।वण्य-|| भू||इ हे प्रतिपनिहेत्तराऽहमेव नाथो भवामि भवतः, मिथे च नाथे न कश्चित्तव पराभवावधाता, अता । भूभेभेयते, नापि ||भू||इ हे मुखमतुभव, इत्युक्तवति राजनि मुनिरवादीत—राजत् ! सीथेदायोदिग्रणसूचकाकृतिमात्रेजेव न नाथेभ्रेयते, नापि ||भू||इ के पिता में बसूब, तत्पुत्रश्चाहं सजयाभिधानोऽतीच प्राणिषयः पितुरभूवं, अन्यदा च ममाऽऽकस्मिको जनितसवीङ्गीणदा-||हु। 🏋 घनेदनोऽक्षिक्काक्षिपश्चेकासु गाढशूलन्यथाप्रवर्तकस्तन्त्रमन्त्रमूलिकादिमिरापि सुदुर्वारो महान्याधिरुद्धमूत, तद्मिमूतस्य 🕌 🦉 लोकाः, प्रारब्बासीरात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीयात्मीया सम्बासानमानसाभीष्टपञ्चविधविषयतील्योऽपि कथमनाथः १, कथ्य, मुनिराह—नरनाथ ! यथाऽनाथता मया विश्विता ||अत्। 🌘 च मम प्रगुणीकरणार्थमाह्रताः वित्राऽनेके चिकित्साशास्त्रविशारदा वैद्या मन्त्रतन्त्रज्योतिष्कादिविदोऽन्ये च बहनो 🎚 🧳 न तादशी त्वया परिमाविता, मया हि स्वानुभृतानाथत्त्रविवक्षयेयमुपद्र्यते, तथाहि—पुरा कीशाम्ब्यां प्रभृतंघनसञ्जयः ||∝ मत्र चतुरङ्गबलक्रकितराज्यसम्परसमध्यासितोऽपि प्रतापवानमितानेकसासन्तोऽप्यवद्गितेवेरिनिकरोऽप्यप्रतिहताज्ञोऽपि || स्त्रयमेवानाथो भवात् मम नाथवतां कहुँ राक्नोति, न च त्विथ समाश्रितेऽप्यमी अरातयो मम पृष्ठं मुझन्ति, अतः कथं 坑 🦓 निराकुलो विषयसुखमनुभवामि १, इत्युक्ते मुनिना नृपतिराह—भदन्त ! आस्तां ताबद्परम्, एतावन्मात्रं पुन्छामि, अह-॥

|किन्तु सकलस्यापि संसारिणो जीवरात्रोः, अतो यदि कथिबिदितो विमुच्येयं ततः परित्यक्तसकलसावद्यः स्वस्य परस्य च | श्री दुःस्तमुपहृतवान्, इत्थं चानाथतादुःस्वदुःस्वितस्य मे न कश्चित् किञ्चित्परित्राणं कृतवान्, ततोऽहं चिन्तयामास—| श्री तीव्रगादुक्व नाभिभूतः स्वतु अहमिदानीं, न चेहैवेयं मे, किन्त्वन्यत्रापि नरकादिभवे विचित्रवेदना अनुभूत-| श्री वान्, न चैतत्पीडितस्य माभीप्रदाता कश्चित्संभान्यते, एतन्मूलं च मेऽमी दुवाराः कषायारातयो, न च ममैत्रैवं, | किन्तु सकलस्यापि संसारिणो जीवराशेः, अतो यदि कथञ्चिदेतो विमुन्येयं ततः परित्यक्तसकलसावद्यः स्वस्य परस्य च प्रभातसमये विहिततदुचितकतेंच्य आपृच्छ्य पितृप्रमुखं बान्धवज्ञनं पारियक्तमकलपापस्थानोऽनगारतां प्रपन्नः,
 तद् मो राजन् ! इदमत्र तात्पर्य-संसारिणां जीवानामनेकभव्यारिवर्तनाखिन्नानां शारीरमानसानेकदुःखसम्पातपीडि-💹 नाथताहेतुं व्रतं कषायारातिद्पपिहं चिरेष्यामि, एवं च विचिन्तयतः परिगळन्त्यां रात्री क्षयं गता मे बेदना, ततश्च 🕷 काश्चदेनं प्रगुणीकरोति तस्य सकलमेव स्वहस्तेन स्वगृहसारं प्रयन्छामीति प्रतिपादयन् माता च मम दुःखदुःखिता 🎉 हा वत्स ! कदा प्रमुणो भविष्यसीत्यादि विरुपन्ती आतस्श्र ज्येष्ठकनिष्ठा नानाविधान् अङ्गसंबाधनाद्युपचारान्

हैं तानां नाम न कश्चित्परित्राणहेतुः मुक्त्वा धर्मम, अतो मयाऽयं समाश्चित इति, श्चरवा च ओणकः प्रहष्टचेतास्तमुपर्छ-||श्व||हि हितवात्-भदन्त ! सत्यमनाथत्वसुपद्दितं भवता, मुळब्वं हि भवतो मातुषं जन्म, बेनैवं सक्रत्यमि||कु||हि अस्थ वन्छाभूमीए अज्जासाढ़ा नामायास्या बहुस्सया बहुसीसपतिवारा य, तेसि गन्छे जो कालं करेति तं | | | | | | | | | | 💆 जिज्जावंति ते भत्तपत्रमस्त्राणाङ्गा, तओ बहवे जिज्जामिया, अण्णया एमो अप्पणतो सीसो आयरतरेण भणितो-||﴿ 🍔 देवलोगाओ आगंहे मम द्रिसणं देजास, ण य सो आगतो वक्षित्तित्त्ताभित्ताणओ, पन्छा सो क्षिति-सम्बंही 🖟 👸 चाम्युपगतधमीनुष्ठानं प्रति विधीदतां स्थेयीपादानमसिधीयते, तत्र चार्योषाढसूरिः स्वक्षिप्यस्थ्ररीक्रतो दष्टान्तः, तत्कथा \iint है स्वाश्रयं जगाम, यथा च श्रोणकेन तस्योपखंहणा छता तथाऽन्येनापि कायी, यो न करोति सोऽतिचरति सम्यः||आ || (व्याप्तातिक्षेक्कारी निःशेषशारीपमानसदुः जिन्तिक्णक्षे अमेः ।(व्याप्तातिक्षेक्कारी निःशेषशारीपमानसदुः जिन्ताक्रणक्षे अमेः ।(व्याप्तातिक्षे जिन्ताय प्रमनाथः क्षायारातिक्षे जेक्कारी निःशेषशारीपमानसदुः जिन्ताक्रणक्षे अमेः । 🔻 क्त्वामिति प्रस्तुतार्थयोजनेति । इयं चोत्तरत्रापि योजनीयेति, अस्थिरीकरणमपि स्थिरीकरणस्याकरणरूपं, स्थिरीकरणं 🖟 🖑 समाशितः, इत्याद्युपंबुद्याभिवन्य च यो सया प्रश्नविधानेन भवतो स्वाध्यायविज्ञः कृतः स क्षमणीय इत्यभिधाय 🖟

भणइ—सुणेमि, सो भणइ—एगो कुंभकारो, सो महियं खणंतो तडीए अक्कंतो, सो भणति—' जेण भिक्यं बर्लि हिं। देमि, जेण पोसेमि नायओ । सा मे मही अक्कमइ, जायं सरणओ भयं ॥ १॥ एत्युवणओ-वोराइभयाओ है। अर्ह तुमं सरणमागओ, तुमं च एव विद्धंपिस, अओ ममि जायं सरणओ भयं, एवमण्णेसिवि उवणओ भाणि- अर्ह तुमं सरणमागओ, तुमं च एव विद्धंपिस, अओ ममि जायं सरणओ भयं, एवमण्णेसिवि उवणओ भाणि-न्यति, संजमपरिक्खत्थं, दिहा तेण ते, गिण्हामि एएसिमाहरगाणि, वरं सुहं जीवितोत्ति, सो एगं पुढविदारयं भणइ— पच्छा तेण तस्स पहे गामो विउन्वितो, णडपेच्छाए सो तत्य छम्मासे पेच्छंतो अच्छिओ, ण छुहं ण तण्हं∥्र् कालं वा दिन्वपमावेण वेष्ति, पच्छा तं सहरिउं गामरस बहिं विज्ञणे उज्जाणे छहारष् सन्यालंकारियभूसिष् विज-इयािंग आउक्कायदारओ बीओ, सोऽिय अक्लाणयं कहेंद्र, जहा—एगो तालायरो कहाकहओ पाउलओ नाम, सो वहड् पाडलं कालं किलिडोऽहं, सालिंगेण चेच ओहावइ, पच्छा तेण सीसेण देवलोगगएण आमोइतो, पेच्छति ओहांवेते, अण्णया गंगं उत्तरंतो उवरिवुद्वोदएण हीरइ, तं पासिऊण जाणो भणइ—बहुस्सुयं चित्तकहं, गंगा

इयाणि वाउक्कायदारओ, सोऽभि तहेव अक्खाणयं कहेइ—जहा एगो जुवाणओं वणनिचियसरीरो आसि, सो पच्छा वाएण गहिओ, अण्णेण भणइ—' लंघणपवणसमस्यो, पुन्ति होऊण संपयं कीस?। दंडगहियग्गहत्यो, वयंस ! किं-उड्ओ दड्डो, पच्छा सो भणड्— अमहं दिया य राओ य, तत्पेमि महुसप्पिता । तेण मे उड्ओ दड्डो, जायं सरणओ भयं ॥ १ ॥ अहवा-वग्घरस मए भएिण, पावओ सरणं कओ । तेण अंगं ममं दड्डे, जायं सरणओ भयं ॥ १ ॥ अहसयाणोऽसि वच्छगत्ति भणंतेणं सोऽवि मुसिओ, एस तेउक्काओ ।॥ । ॥ अहसयाणोऽसि वच्छगत्ति भणंतेणं सोऽवि मुसिओ, एस तेउक्काओ ।॥ तस्स मन्झे विवज्जामि, जायं सरणओ भयं ॥ २॥ अइवियम्खणोऽसि दारयित भणंतेण सोऽवि तहाचिय मुसिओ, नामओ बाही ? ॥ १ ॥ तेण भण्णइ-जेष्टासाहेसु मासेसु, जो सुहो बाइ मारुओ। तेण मे भज्जए अंगं, जायं सरण-बुज्झमाणय भद्दं ते, छव किंचि सुभासियं ॥ १ ॥ तेण भाणियं-जेण रोहंति बीयाणि, जेण जीवंति कासया । एस आउक्काओ बीओ र ॥ इयाणि तेउक्कायदारओ तइओ, तहेच अक्खाणयं कहेइ-एगस्स ताबसस्स अगिगणा ओ भयं ॥ २ ॥ अहवा-जेण जीवंति सत्ताहं, निरोहांमि अणंतए । तेण मे मज्जए अंगं, जायं सरणओ भयं॥ ३ ॥ अइविसारओऽसि सुंदरींच भणंता तस्तवि तहेव गेण्हइ, एस वाउक्काओ गओ । इयाणि वणस्तइकायदारओ

70 En- En

||ॐ|| खड्या, पच्छा सेसगा भणंति—'जाव बुत्थं सुहं बुत्थं, पायवे निरुवहवे। मूलाओ उद्विया वछी, जायं सरणओ भयं ||ॐ|| ||ॐ|| ॥ १ ॥ ' अड्मेहावंतोसि पुत्तयित भणंतो तस्तवि तहेव गिण्हड्, एस वणस्तइकाओ५ ॥ इयाणि तसकायदारओ छडेो, ||ॐ|| ||ॐ|| सेऽवि पारद्रो तहेव अक्खाणयाड् कहेड्, जहा एगं नयरं परचक्रेण रोहियं, तत्थ बाहिरनिवासिणो मायंगा ते नगरः 🕷 पंचमो, तहेव अक्खाणयं कहेड्, जहा—एगांमि रुक्खे केसिंपि सडणाणं आवासो, तार्हि च णं तेसिं पिछ्ठगाणि जायाणि, पच्छा रक्खल्भासाओ बह्यी अडिया, रक्खं वेढंती उविर लग्गा, तयणुसारेण अण्णया सप्पेणार्राहेऊण ते पिछ्या।

ं । गयसंको घूयाए सह भोगं भुंजिउं पथत्तो । एत्थ अण्णंपि तिविक्कमकहाणयं तेण कहियं, तं पुण मिच्छत्त- कि विस्तियं कि कि कि प्रत्येवणओं जहां तीए भट्टिस्स य तिविक्कमस्स सरणमसरणं जायं एव- कि सम्हाणंपि तुमं सरणं चितिओं जाय तुमं चिय मुससि, अतिवियङ्गोऽसित्ति भणंतेण मुद्रोतसकायदारओऽविद, पुणोऽति कि विक्वातेण विद्रा अलंकारभूसिया संजती, तेण भणिया—कडगा य ते कुंडला य ते, अंजियक्खि। तिल्य्यए य ते कए।

हैं ते बहुण दावियं निययरूवं चेह्नयसरेण, भणिओ य एसो-किमेयं तए समाहत्तं १, न जुजाइ खलु तुम्हाण सयले- हिं है सुओयहिपारगयाणं एवं विबुहजणगरहणिजं इयरजणबहुमयं ववसिउंति, सूरिणा भणियं-किं करेमि १ न केणइ देवतं हिं है सुओयहिपारगयाणं एवं विबुहजणगरहणिजं इयरजणबहुमयं ववसिउंति, सूरिणा भणियं-किं करेमि १ न केणइ देवतं हिं ं नकायन्यों चित्ताल्यमों, सम्बहा दढांचितेण होयन्त्रं, अस्रों भण्णड्—जहा तेण चेल्लयमुरेण आयरिस्रों धम्मे थिरीकसो 📳 तेणं कालेणं तेणं समएणं अवंतीजणवए तुंबवणसीत्रवेसे घणागिरी नाम इन्मपुत्तो, सो य सड्डो पवंत-🍴 नोचितप्रतिपातिकरणं, तत्र वज्रस्वामी दृष्टान्तः, तत्कथा च मूलावश्यकविवरणे विस्तरेणोक्ता, अत्र तु स्थानाशुन्यार्थे ঙ तहा कायन्त्रं । अवात्सत्यमि वात्मल्याकरणस्वभावं, वात्सल्यं च वात्सल्यभावेन साधभिकजनस्य भक्तपानादि- 🖟 "संकंतादेव्वपेम्मा विस्थपसत्ताऽसमत्तकत्वा । अणहीणमणुयजम्मा (कव्वा) नरभवममुहं न इंति मुरा॥१॥ "ता ြ 📳 साहियं, तेण दूरं विष्वलद्योऽस्हि मोहपिसाएणं, चेह्ययमुरेण भीणयं—न संपयं बाहुह्वेण तियसावयारो, जओ भिणयं— |

हमीष्वि नवण्हं मासाणं साइरेगाणं दारओ जाओ, तत्थ य महिलाहिं आगयाहिं भण्णऱ्—जङ् से पिया न पन्न- हिंगे होतो तो लड्डं होंतं, सो सण्णी जाणऱ्—जहां मम पिया पन्नहओ, तस्स एवं चिंतंतरस जाईसरणं समुप्पण्णं, हिंगे ताहे राने दिवा य रोवइ जेण निन्वज्ञंती अंवा ममं मुयइ,तओ सुहं पन्वयामि, एवं च छम्मासा वोलीणा,अण्णया अति वाहे राने दिवा य रोवइ जेण निन्वज्ञंती अंवा ममं मुयइ,तओ सुहं पन्वयामि, एवं च छम्मासा वोलीणा,अण्णया वाहे राने वाणागिरी य आयरियं आप्रुच्छंति जहां जङ्ग तुन्मे संदिसह तो सन्नायगाणि वि पिन्छामोत्ति, प्रत्यंतरंमि सञ्जेण वाहितं, आयरियहिं भणियं—महालामो तुम्हं, अज्ञ जंसिचेतं अचित्तं वा रुहेह तं वि पिन्छामोत्ति, प्रत्यंतरंमि सञ्जेण गया ते सन्नायिगेहं, जवसागिज्ञिजमाहत्ता, प्रथंतरंमि अण्णमहिलाहिं भणिया वि सिनंदा—हला । एयं दारगं एयाण समप्पेसु, तो किंह नेहिति १, पच्छा ताए भणिओ [प्रन्थायम—२०००] धणिरिरी— 🌠 मए एवइयं कालं संगोविओ एचाहे तुमं संगोवाहि, पच्छा तेण भाणियं—मा ते पच्छायावो भविस्सइ, ताहे सार्केख <equation-block> 👸 काऊण गहिओ छम्मासिओ चोलपट्टएण पत्ताबंधिउं, न रोवइ, जाणइ सन्नी, ताहे तेहिं आयरिएहिं 🕌 मणइ-एस ते गब्मो बिह्जओ होही, अहं पन्त्रयामिति, तओ ती ए अणुनाओ सीहिगिरिसयासे गंतुं पन्त्रहुओ,  $\|$ भाया अज्जसामिओ नाम पुठ्यं पठ्यङ्ओं सीहगिरिसयासे, सा अन्नया आयन्नसत्ता संपन्ना, ताहे घणगिरी $\|rac{s_0}{s_0}$ 

देवकुमारोवमं दारगंति, मणइ य—ंसारक्खह एयं, पंवयणस्त आहारो भविस्सइ एस, तत्थ से वइरो चेव विकास क्यं, ताहे संज्ञीण दिन्नो. ताहिं सेज्ञायरक्के समिष्यओ, सेज्ञायरगाणि जाहे अप्पणगाणि चेव्हरुवाणि क्रियाणित मंडीत वा पहिगं वा देति ताहे तस्स पुवित, जाहे उज्ञाराती आयरह नाहे आगारं दंसीत क्रियाणीत मंडीत वा पहिगं वा देति ताहे तस्स पुवित, जाहे विहरंति, ताहे सा पमिण्या, ताओ य क्रियाणित न देति, सा आगंतूण थणं देह, एवं सी जाव तिवरितो जाओ, अन्नया साह्र विहरंता आगया, विवर्षकांगीत न देति, सा आगंतूण थणं देह, एवं सी जाव तिवरितो जाओ, अन्नया साह्र विहरंता आगया, विवर्षकांगीत न देति, सा आगंतूण थणं देह, एवं सी जाव तिवरितो जाओ, अन्नया साह्र विहरंता आगया, विवर्षकांगीण, रणणो पासे ववहारच्छेदो, तत्थ पुर्वाष्ट दिणाओ, नगरं सुनंदाए पिस्वयं, ताहे बहूणि खेळ्ळागाणि क्रियाणि, रणणो पासे ववहारच्छेदो, तत्थ पुर्वाष्ट दिणाओ, नगरं सुनंदाए पिस्वयं, वाहे बहूणि खेळ्ळागाणि क्रियाणि, रणणो पासे ववहारच्छेदो, तत्थ पुर्वाणित नाम कर्षण तुक्ये जओ चेवो जाति तस्स मवतु, पिहरसुयं, को पढमं वाहरउ ?, क्रिय—माया क्रियादीयो धभ्मोगेत्त पुरिसो वाहरउ, ततो नगरज्ञणो आह—एर्शमे संवित्ति माया सद्देवसमे गहिय मणिकण-भाणं भरियंति हत्थो पसारिओ, दिन्नो, हत्थे भूमि पत्ते भणति-अन्नो णज्जइ वहरंति, जाव पेच्छंति

|गविविहचित्तेहिं बालभावलोभावपृहिं पासधरिएहिं भणइ—एहिं वहरसामी ! पृहिं, ताहे पलोइंतो अच्छइ, जाणइ—जइ || संघं अवमन्नामि दीहमंसारिओ भविस्तामि, अविय-एसावि पन्बह्स्सइ, एवं तिन्नि वारा सहावितो न एइ, ताहे से पिया घणगिरिणा संजईणं चेव सयासे मुक्को, तेण तासिं पासे एक्कारस अंगाणि सुयाणि पढंतीणं, ताणि से उचगयाणि, सणिति—जङ् सुकयञ्चनसाओ धम्मज्झयभूसियं इमं वहर ।। गेण्ह लहुं रयहरणं कम्मरयपमज्जणं धीर !।।| ताहेऽणेण तुरियं आगंतूण गहियं, लोगेण जयह धम्मोति उक्कुडी सीहनाओ कओ, ताहे से माया चितेइ—मम भाया भत्ता पुत्तो य पन्वर्शो, अहं कि अन्छामि १, एवं साऽवि पन्वह्या, सो वहरसामी पन्नाविरुण पयाणुसारी सो भगवं, ताहे अडवारिसओ संजड्पडिस्सयाओ निक्कालिओ आयरिअसयासे अन्छड्, आयरिया उज्जेणि गया, तत्थ वासं पडह अहोधारं, से य पुन्यसंगह्या जंभगा तेणंतेण वोलेता तं पेन्छंति, ताहे ते फुसियमरिथ ताहे पिडिनियतो, ताहे तीप ठियं, पुणो सद्दावेति, ताहे बङ्गे गंतूण उवउत्तो दन्त्रओ पुरसफछादि े खेत्तओ उज्जेणी कालओ पाउसो भावओ घरणिछिवणणयणिनेमसादिरहिया पहरुतुहा य, ताहे देवांत काऊण परिक्खानिमिनं उइण्णा वाणियरूनेणं, तत्थ बह्छे उछिदिता उवक्खडेंति, सिन्दे निमंतिति, ताहे पिंडिओ

🕍 महपहियं निसीहियं करेंति, मा से संका भविस्सह, ताहे तेण तुरियं विटियाओं सडाणे ठिवयाओ, निग्गंतूण दंडयं गेण्हह,||🦓 जिच्छह, देवा तुड़ा भणंति—तुमं दहुमागया, पच्छा वेजन्वियं विज्ञं देति, पुण्एवि अज्ञया जेहमासे सन्नाभूमि गयं। अश्व विच्छह, देवा तुड़ा भणंति—तुमं दहुमागया, पच्छा वेजन्वियं विज्ञं देति, पुण्एवि ज्ञा दिन्ना, एवं सो विहरह, जाणि। । है। पाए पमजाति, ताहे आयरिया चितेति—मा णं साह परिहविस्संति, ता जाणावेसि, ताहे रिनं आपुन्छड्—असुगं गामं । के | त्या भणंति—बह्सांचे, बिणीया, तहांचे पहिसुयं, आयरिया चेत्र जाणंति, भणियं च— ध सीहमिरिसुसीसाणं भहं | । । 🎉 वचामि, तत्य दो वा तिन्नि वा दिवसे अन्छिस्मामि, तत्य जोगपडिवन्ना भणंति—अम्हं को वायणायरिओ १, आय- 🖟 ाड़ी सिनेति-लहु साह् आगया, मुणंति सदं मेघोघरसियमिव, बहिया सुणेता अच्छंति, नायं जहा बहुरोत्ति, पच्छा ओसरिजण 🕌 । 🖟 य ताणि पयाणुसारिलदीए गहिआणि एकारम अंगाणि ताणि से संजयमन्हे थिरयराणि जायाणि, तत्य जो अज्झाइ 🛮 📳 💹 रएता मज्झे अप्पणा ठाउं बायणं देति, ताहे परिवाडीए एक्हारसिव अंगाणि वाण्ति पुन्तमयं च, जाव आयरिया आगया 🕪 🕎 मञ्झाहे साहुम् भिक्खं निग्गतेम् मन्नाभूमि निग्गया, वयरसामीवि पडिस्सयवालो, सो तेति साहुणं विदियाओं मंडलीए 🕪 हिं पुरम्पं तिप्रणेण सन्वं गहियं, जाहे बुचति पढाहि ततो सो एंतगंपि कुर्हेतो अन्छइ अण्णं सुजेतो, अण्णया आयिरिया

|तहा विणयं पउंजाति, ताहे सो तेसि करकररस सन्वेसि अणुपरिवाडीए आलावए देइ, जेऽवि मंदमेहावी तेऽवि सिग्धं ||अ |पढेउमारखा, ततो ते विम्हिया, जोऽवि एइ आलावगो पुन्वपहिओ तंपि विन्नासणत्यं पुन्छंति, सोऽवि सन्वं आइ-गहियं, अओ एयरस उरसारकप्पे करेयन्त्रो, सो सिग्यमुरसारेड्, बितियपोरसीए अत्थं कहेड्, तदुभयजोगे कप्पोत्ति-क्खड़, ताहे ते तुड़ा भणंति—जड़ आयरिया कड्चयाणि दियहाणि अच्छेज्ज तो एस सुयक्खंघो लहु समप्पेज्ज, जं गुरुवयण सद्दहंताणं । वहरो किर दाही वायणत्ति न विकोवियं वयणं॥१॥ ( उप॰माला ) ते गया, साह्रवि पए पडि-अम्ह वायणायरिओ भवतु, आयरिया भणंति—होहिई मा जाणाविओातिकाऊण आगया, अवसेसं च वरं अञ्झाविज्जडांत्त, पुच्छंति य-सरिओ आयित्यसगासे चिरेण परिवाडीए गेण्हंति तं इमो एक्काए पोरुसीए सारेड, एवं सो तेसि बहुमओ जाओ, अतो जाणावणानिमित्तं अहं गओ, न उण एस कप्पो, जओ एतेण सुयं कण्णाहेडएण काऊणं, जे य अत्था आयरियस्सऽवि संकिया तेऽवि तेण उग्घाडिया, जाबङ्यं दिधिवायं जाणंति तात्तिओं गहिओं, ते लेहिचा वसहिकालनिवेयणादि वह्रस्स करेंति, निसेज्जा य से रह्या, सो तत्थ विनिविद्दो, तेऽवि जहा आयरियस्स सज्झाओ १, ते भणंति—सरिओ, एस चेव तु<sup>ु</sup>मे परिमेवेस्सह आयरियावि

तुडेहिं अवगूहिओ, ताहे तस्स सगासे दस पुन्ताणि पढियाणि, तो अणुण्णानिसिनं जाहें उदिडो तहिं चेत्र अणु-जाणियन्त्रोत्ति दसपुरमागया, तत्य अणुण्णा आरदा तात्र नवरं तेहिं जंभगेहिं अणुण्णा उत्रद्वविया, दिन्त्राणि पुप्फ-चुन्नाणि य से उत्रणीयाणित्ति, तया य सीहगिरी वहरस्स गणं दाऊण मत्तं पत्त्रक्ताइउं देवलोगं गया, वहरसामीति पंचाहें अणगारसपृष्टिं संपरिचुडो विहरइ,जत्थरवचइ तत्थरउरालवकाकित्सिहा परिसमंति—अहो भगवंति, एवं भगवं भ-चितित-जइ सो मम पती होउज तोऽहं भोगे खंजिरसं, इयरहा अलं भोगेहिं, वरमा एंति, सा पाडिसेहावेइ, ताहे साहुणीओ ठियाओ, ताओ पुण वहरस्स गुणसंथवं करेंति, सन्भावेण य लोगो कामियकामियओ, सेहिघूया समासासिओ य, पभाए साहूणं साहेड, ते अन्नमन्नाणि वागरेति, गुरू भणंति—ण याणह तुब्भे, अज्ञ मम पाडि— च्छओ पृहिइ, सो सन्त्रं सुत्तत्यं घेच्छिहिति, भगवंपि बाहिरियाए वुच्छे ताहे आगओ, दिद्ये सुयपुन्ते एस सो वहरो, वियजणविबोहणं करेंतो विहरइ। इस्रो य-पाडल्यिपुत्ते णगरे घणो सेट्टी, तस्स घूया अतीत्र रूववती,तस्त य जाणसालाए गतो तस्स सगासं, भइगुत्ता य थेरा सुविणगं पातंति, जहा किर मम पाडेग्गहओ खीरभरिओ आगंतुगेण आवीओ विहरंता दसपुरं गया, उडजेणीए भद्मुत्ता णामायरिया थेरकप्विया, तेसि दिधिवाओ अरिथ, संघाडओ से दिण्णो,

साहेंति पव्वह्याओ-सो न परिणेड, सा भणड्—जह न परिणेइ अहंपि पव्यक्तं गेणिहरसं, भगवंपि वेहरंतो पाडालेपुत्तमागओ, तत्थ से राया सपरियणो अम्मोगङ्याए निग्गओ, ते पन्त्रह्यगा फडुगफटुगेहि $\|\|$ जाव अपिकमं वंदं, तत्थ पविरत्नसाहुसहितो दिहो राह्णा, वंदिओ, ताहे उज्जाणे ठिओ, धम्मो यऽणेण| किहिओ, खीरासवळदी भयवं, राया हयहियओ कओ, अंतेउरे साहह, ताओ भणंति—अम्हेवि वचामो, सच्वं अंतेउरं निग्गयं, सा य सेहिध्या लोगस्स पासे सुणेत्ता किह पेच्छज्जासित्ति चितंती अच्छिति, अणेगाहिं घणकोडीहिं सहिया णीणिया, घम्मो कहिओ, भगवं खीरासवलद्धीओ, लोओ भणति—अहो ! सुसरो भगनं सन्वगुणसंपन्नो, णविर रूवविह्रणो, जङ् रूवं होतं सन्वगुणसंपया होन्ता, भगवं तिसि मणोगयं नाउं तत्य एंति, तत्थ बहवे उरालमरीरा, राया पुन्छड्-इमो भगवं वह्रसामी १, ते भणंति—न हवड्, इमो १, तरस सीसो, सयसहरसपत्तं पउमं विउन्नति, तरस उनिर निविद्यो रूनं विउन्नति अतीन सोमं, जारिसं परं देवाणं, लोगो आउद्यो बितियदिवसे पिया विन्नविओ—तस्स देहि, अह णवि अप्पाणं विवादेमि, ताहे सञ्जालंकारविभूसियसरीरा कया, सातिसओति पत्थिणिज्जो होहामित्ति तो विरूत्रेण भणति – एयं

🎒 अंवासगाण य विरुद्धेण मह्यारहणाणि बहुति, सञ्बत्य ते उवासगा पराहुज्जंति, ताहे तेहि राया पुप्तमाणे वारावि-||जि हैं। ताहों मणति—अहो मगवओ एयमवि अस्थि, ताहे अणगारगुणे वसेह, पभूयमंखेरजादीवसमुहे हिंह है। विकास किरान क | अहित्या जाया, निर्धि पुष्पाणिति, ताहे सबालग्रङ्घा बहुरसापि उत्रहिया, तुन्मे जाणह जह|| | अहित्या अहणा जाया, निर्धि पुष्पाणिति, ताहे सबालग्रङ्घा वहुरसापि उत्रहिया, तुन्मे जाणह जह|| | अहणा जाया, निर्धि पुष्पाणिति, ताहे सबालग्रङ्घा वहुरसापि उत्रहिया, तुन्मे जाणह जह|| | | | पन्नयड, ताहे पन्नतिया, तेण य मगनया पयाणुसारित्तणओ पम्हुडा महापरिण्णाओ अरझ्यणाओ आगास-थं || माओ उत्तरावहं गओ, तत्य डुन्भिक्षं जायं, पंथावि बोन्छिणणा, ताहे संबो उवागओ, नित्यारेहिन्ति, ताहे पड- ||धु 🎒 विज्ञाए संबो चांडिओ, तत्य य मेडजायरो चारीए गओ एइ, ते य उप्पतिते पासइ, तांहे सो असिष्ण सिहं छिदिना। 🖟

||&||आगातेण आगओ, तस्स पडमस्स वेहे वह्स्सामी ठिओ, ततो तै तच्चिणया भणंति—अम्ह परं पाडिहेरं, अग्धं गहाय ||४|||निकाया, तं वोलिता विहारं अरहंतघरं गया. तत्य हेवेहिं मिता का किया के कुंभा पुप्पाण उट्टेड, तत्थ भगवतो पितिमिचो तडितो, सो संभंतो भणइ—किमागमणपओयणं १, ताहे भणंति-|| कुमा अप्पाण उष्टइ, तत्य मगवता ापतामचा ताडता, सा समता मणइ—ाकमागमणपत्रायण १, ताह मणात-|| जुफोहि पओयणं, सो भणइ—अणुग्गहो, मगवया भणितो—ताव तुन्मे गहेह जाव एमि, पन्छा चुछहिमवंते सिरिस-|| जुण्फोहि पओयणं, सो भणइ—अणुग्गहो, मगवया भणितो—ताव तुन्मे गहेह जाव एमि, पन्छा चुछहिमवंते सिरिस-|| जुणितासं गओ, सिरीए य चेतियअचणियनिमित्तं पउमं छिण्णगं, ताहे वंदित्ता सिरीए निमंतिओ, तं गहाय एइ अगिगघरं, | तत्यऽणेणं विमाणं विउन्तियं, तत्य कुमं छोढुं पुष्फाणं ततो सो जंभगगणपरिबुडो दिन्त्रेणं गीयगंघन्त्रणिणाएणं 🕼 🚙 जिसे हिं नाहे हिं पवयणं ओहाभिडजड्, एवं भणिते बहुप्पयारं गया उप्पइऊण माहेसरिं, तत्थ हुयासणं नाम नाणमंतरं,तत्थ अप्रभावनाऽपि प्रसावनाऽकरणस्वरूपा, प्रभावना तु [यथा२] तीर्थपराभवादावुपस्थिते तदुन्नतिहेतुचेष्टाप्रवर्तना- शायावि आउट्टो समणोवासओ जाओ, सेसकहासंबंधो तत्तो चेव नायव्यो, पगयं च इमं, जह
 दुव्भिक्से संवं नित्थारेंतेण साहिम्मियवच्छछं कयं तहा कायव्यं, जह न कुणइ तो अइयारोित । |सिका, तस्यां विष्णुकुमारो निदर्शनं, तत्कथा चेयम्—

विबुधजनानन्दकरं सद्ोप्सरोनिवहरमणीयम् ॥ ३ ॥ ( आयी ) तस्मिन्नरातिभूपालमत्तमातङ्गकेशरी । शरणायातसा-मन्तसन्तापजलवे। दयः ॥ ४ ॥ उद्यप्रतापराजिष्णुविष्णुसमः श्रिया । निजान्वयसरःपद्योऽभवत्पद्योत्तरो नृपः जीवलैकिसारं पञ्चप्रकारं विषयसुखमतुभवतोऽतिक्रान्तः कियानिष् कालः, अन्यदा च सुखराच्यायामनाकुल-निद्रातुविद्यनयनयुगला ज्वाला महादेवी यामिन्याश्वरमयामे स्वप्ने निरभरजनीरजनिकरकरनिकरावदातदेहं स्कन्ध-वासगृहम् ॥ ६ ॥ (आयो ) तया च सह तस्य चृपतेर्जन्मान्तरोपार्जितपुण्यसंभारसंपादितं बुधजनप्रशंसनीयं कथितवती, तेनापि स्वप्नशास्त्रानुसारेण प्रधानपुत्रजनमादेशसंजनितासमानमनःसम्मदा सा तत्काळे समुद्धतं सुखं विश्वविश्वम्भरासारः, साराब्यजनताकुलः। कुलकोटेमिमाकणिषुरत्राममनोरमः॥ १॥ रमानिवासराजीवराजीवर-हष्ट्रा च प्रामातिकप्रहतानवचनाद्मतिबोधिता विघाय तत्काले।चितं सकलकरणीयं परमानन्द्निभेरा भर्तेसकाशमागत्य ॥ ५ ॥ सकलान्तःपुरसारा तस्य ज्वालाभिषा प्रियतमाऽभृत् । निजरूपनिर्जितरातिलावण्यविलास— देशविराजमानकपिलसटाकलापं शारदाभ्रमिव तडिद्रलयालङ्गतमुपलस्यमाणनिजोत्सङ्मागतं सिंहपोतं दृद्शे, सरोगणः । गणातीताकरोहेशो, देशोऽस्ति कुरुनामकः ॥ २ ॥ त्रिदिवमिव तत्र सुरसुवनभूषितं हस्तिनागपुरमस्ति

| है|| कदाचिद्दिवस इव मित्रमण्डलसमन्वितः प्रश्नोत्तरादिविनोदेन अन्यदा च लक्ष्मण इव रामानुगतो नानाविघविलास-| भिवेत्तेनेन एकदा च ममस्नगतिक मन्मक्ष्यतिक मन्मक्ष्यतिक मन्मक्ष्यता व लक्ष्मण इव रामानुगतो नानाविघविलास-मुखेन बभार गर्भ, मंपाद्यमानयथासमयोपजायमानसकलदोहदा च पारिपूर्णसमये प्रसूता देवकुमारोपमं दारकम्, तिथिनक्षत्रयोगकरणवारेषु गुभायां लग्नहोरायां प्रतिष्ठितं दारकस्य विष्णुकुमार इत्यभियानं, वृद्धि गतो देहोपचयेन भ्यमाणवारविल्ञासिनीसार्थेनृत्यप्रबन्धं वाद्यमाननानाविषातोद्यनाद्बधिरिताखिलज्रह्याण्डं बन्दिनिवहविधीयमान-विविधप्रस्तावपाठं सकल्लोकप्रमोदोत्पादुकं प्रार्च्धं राज्ञा वद्धोपनकं—यत्र प्रदानमयमिव सम्मद्मयमिव सदुत्स-| अन्यदा च पुनरिप ज्वाला चतुदेशमहारवप्रसूचितं सुरकुमाराकारं सुकुमारमसूत तनयं, तस्यापि जन्मिन निर्वतितो अभिनिद्तो नृपितः प्रियङ्करिकाभिधानया चेट्या, दत्तमिन्छातिकान्तं पारितेषिकं, तद्नन्तरं च स्थानस्थानप्रार कलाकलापेन च, संप्राप्तः सकलजनस्थावनीयं यौवनं, तत्र च वत्तमानो मातापितृसमाराधनपरः परोपकारपरायणः वमयं वा । समजानि नगरमशेषं गीतादिविलासमयमिव तत् ॥ १ ॥ समुचितसमये च प्रशरतेषु निवेत्नेन एकदा च समृद्रनृपतिरिव सम्पूर्णविषय्यामोऽसमानसुखसन्दोहासेवनेन कियन्तमपि कालं निनाय,

||| राज्ञा महातुत्सवः, कृतं चोचित्तसमये तस्य महापद्म इति नाम, शुक्कपक्षक्षपाकर इव सह कलाभिः प्रवृत्तो देहोप-||

क्येमं, क्रमेणाऽऽससाद सकळजनमनोहरं तारुण्यं, निवेशितश्र सजिगीष इति जनकेन यौवराज्ये । इतश्रास्त्युज्ज- विक्यां नगयी श्रीधमेनामा नृपतिस्तस्य च नमुचिमेन्त्री, अन्यदा तत्र समवससार मुनिसुकतस्वामिनः शिष्योऽनेक- विक्यां नगयी श्रीधमेनामा नृपतिस्तस्य च नमुचिमेन्त्री, अन्यदा तत्र मावामार मुनिसुकतस्वामिनः शिष्योऽनेक- विक्यां नगरी श्रीकः, मणितं च यथा-केष लोकोऽकाल्यात्रायां गच्छति १, नमुचिनोस्तं- विवानिस्तरमान्वितेन राज्ञा नगरीलोकः, मणितं च यथा-केष लोकोऽकाल्यात्रायां गच्छति १, नमुचिनोस्तं- विवानिस्तरमान्वितेन राज्ञा नगरीलोकः, मणितं च यथा-केष्य लोकोऽकाल्यात्रायां गच्छति १, नमुचिनोस्तं- विवानिकरमान्त्रे गच्छति, राज्ञोस्तं-चयमित अन्यामे अभ्यामे भर्मे, नृपतिनाऽवाचि—सत्यमेतद्, भवता कथ्यते धर्मेः, केष्ये १३ श्रीय्यामान्त्रे त्र व्यान्तिकरमानः, तथात्र्यान्तिक्यान्तव्यं च कीहर्य विस्ता निरुत्यरान्ति १, तेनोस्तं-यधेतं तिरिपत्रे नृपेण क्ष्यामित्राविद्यक्षित्रमात्रे गतास्ते, तत्र च हष्टः प्रथमागतनागरकजनस्य धभेदेशनां कुर्याणे सुतिपम्पल्यम्यविद्यि । अधार्यान्तागरकजनस्य धभेदेशनां कुर्याणे सुतिसम्पलं नमु- क्ष्यास्ते नमु- क्ष्याविद्यानिकरपरिकरितः सुवताचिरे, प्रणम्य तं यथास्थानमुपविद्ये नरेन्द्रादिष्यकरमादिवोक्तं सुरिसम्मुलं नमु- क्ष्ये

||है|| रुषपूजा न समस्ति हविभुजो न वा हवनम् । न दिजजनप्रदानं धर्मः स कथं भवति मूढ ? ॥ १ ॥ इत्याकण्यं ||है|| ||है|| अहो ! मूर्खशठोऽयमसमीक्षितवादी तिकमस्योत्तरदानेनेति विचिन्त्य तूर्णी स्थितः सृरिः, यत उक्तम्—' विद्यानृजुर-पादयोर्निपत्य विज्ञतं साविनयमेकेन विनेयेन, यथा—भगवन्! कीऽयं १ यदस्योपारे एवं संरम्भः समारम्यते —मो भोः किमेवमसम्बद्धमुद्धपिस १, यदि जत्पसामध्येमारित तदा कुरु पूर्वपक्षं पत्रावयववाक्योपन्यासेन, अत्रान्तरे 🔯 विषयसुखमुत्मुज्याङ्गीकृतः सर्वेपाषिडभू(दु षितो विशिष्टजनपरिहतो जिनधर्मः, तथा निजिश्ययं परित्यज्य स्वीकृता $\| \| \|$ 🍘 तस्य कमः किमु चकास्ति हर्भेगेषु ।। १ ॥ " तदलमाक्षेपेण, दीयतामादेशो मह्यं येनापनयामि वादगविमेतस्य, 🕌 🆑 || भविन्द्रः, यतः——" गण्डस्थलोछ्ठसद्मन्दमद्मवाह्गन्धावबद्धमधुपोद्ध्रवारणेन्द्राः । एकैकघातवशतोऽपि पतन्ति यस्य, <equation-block> 🏅 | मुण्डे। न किञ्चिदुत्तरं दातुं राक्नोतीति चिन्तयंसतदुत्प्रासनार्थं पुनः पुनस्तदेव भिणतुमारेभे, ततो भाणितः सारिणाऽसौ चिमन्त्रिणा—यथा भो ! भो ! यावत्सम्बग्विभाव्यते तावद्ज्ञातपरमाथों यूयं, यतः प्रत्यक्षानुभूयमानानन्दस्वरूपं

परित्यज्येत्याचुक्तं तद्द्वणमेव न भवति, लक्ष्मीपरित्यागभिक्षाटनाङ्गीकारयोः सकञघार्मिकाभिप्रेतत्वात्, तथाहि— सम्मत एव, तथा चोक्तम्—" पञ्चेतानि पवित्राणि, मवेषां धर्मचारिणाम् । अहिंसा सत्यमरतेयं, त्यागो मैथुनवर्जे-नम् ॥ १ ॥ " 'विशिष्टजनपरिहतामिति यदुक्तं तद्प्यसङ्गतं, यतः सर्वस्यापि धर्मस्य दया मूळं, सा चाविकलाऽ-त्रैव, यथावज्जीवतत्त्वपरिज्ञानात, नान्यथा, अतोऽयमेव विशिष्टजनैराद्रियते सम्पूर्णधम्मेफलकाम्यया, यज्ञ निजिशियं यचोत्तं 'सर्वपाषण्डद्षितो जिनधर्मेः,' तद्च्ययुक्तं, यतः सकलपाषण्डिनामपि प्राणातिपातादिपरिहारात्मको धर्मेः किञ्च-' सुरतसुखं खल्मैत्री सन्ध्यारागः सुरेन्द्रकोद्ण्डम् । कलिकालयीवनं जीवितं च सर्वोण्यनित्यानि ॥ १॥" व्यासेन-' एकैकशोऽपि निप्नन्ति, विषया विषसंनिभाः । कि पुनने विवेकात्मा, यः समं पञ्च सेवते ॥ १॥" अन्येषां तु मोहावष्टब्घचेतसां यद्यप्यानन्द्ररूपं प्रतिभाति तथाऽपि तेषामपि विद्युह्यताविलसितमेव स्तोककालिकमेतद् , ततोऽनुंजातो गुरुणा स मन्त्रिणं भणितुमुपचक्रमे—भो यत्वयोक्तम्—आनन्दरूपं विषयसुखं, तद्सम्बद्धं, यतः यत उक्तम्—" सुखास्वाद्छवो योऽपि, संसारे सत्समागमात् । सिवयोगावसानत्वादापदां धुरि वर्तते ॥ १ ॥ ग केषाञ्चिद्समसमुष्ठसितसिं देकानां विषविकारसममेव विषयसुखमाभाति, तथाहि—त एवं चिन्तयनित, यथोक्तं

तत्रापि मुनिजनस्य शास्त्रे साननिषेघान्मत्रघारित्वं न दूषणं, यथोत्तं भवदाषें—" स्नानं मददपेकरं, कामाङ्गं प्रथमं घूतां च पूतां च, मूखीचैः परिनिन्दिताम् । चरेन्माधुकरीं बुत्तिं, सर्वेपापप्रणाहिानीम् ॥ १ ॥ " तथा—" एकान्नं नैव मुझीत । बृहस्पतिसमादपि । चरेन्माधुकरीं वृत्तिमपि म्लेन्छकुलादपि ॥ २॥ "यदा (च) ' मलमलिने 'त्याबुक्तं 🏉 स्मृतम् । तस्मात्कामं परित्यज्य, न स्नान्तीह दमे रताः ॥ ३ ॥ " अग्रुचित्वं च ब्रह्मचारिणां भवदागम एव बद्, रागाद्यनुगतत्वं चाङ्गनादिपरित्रहादिछिङ्गन्यथानुपपत्तेः, तथा चोक्कम्—" कश्चिद्रागी भवति हसितोद्रीतनृत्य-॥ थ्र∥तासां कि यन दुःखाय, विपदामिन सम्पदाम् ।। १॥ " इति, भिक्षा तु विशिष्टगुणेत्यु गदेया, तथा चार्षम्—" अन-| ं बहाचारी सदा शुचि ' रित्यादी निषिद्धम् । शिरस्तुण्डमुण्डनमपि ब्रितिनां शास्त्रीक्तमनुपालयतां भूषणं, न दूषणं, यच ' यत्र त्रिपुरुषपूजा न समस्ती ' त्याचुक्तं तत्र विवक्षितत्रिपुरुषीपू(जा पू)जैव न भवति, रागाचनुगतत्वादितरपुरुष-| |प्रपञ्चः, प्रहेष्ट्यन्यः प्रहरणगणन्यप्रपाणिः पुमान् यः । विभ्रन्मोही स्फटिकविमलामक्षमालां यतस्ते, तछिङ्गानामभ-|ॐ||वनमतः सर्ववित्वं विरागः॥ १॥" हविभुजो हवनमपि प्राणातिपातकारणत्वान्न सुन्दरं, प्राणातिपातकारणत्वं चास्य 🚜 | लक्ष्मीः तावत्प्राणिनां सकलञ्यसनमूलामिति त्याज्या, तथा चोक्तम्—"या गम्याः सत्सहायानां, यामु खेदो महन्द्रयम्

भवदागमे हिक्छिंजः शूनापञ्चकमध्ये पाठितत्वाद्, यथोक्तम्—" कण्डनी पेषणी चुछी, उद्कुम्मः प्रमाजैनी। विश्व श्रे में स्वर्ग न यात्यती ॥ १॥" न च हिंसानुगतमध्येतिहितिनानुष्ठानत्वात्स्वगियिति वच- निमं, यदाह व्यासः—"युपं कित्वा पश्चत हत्या, कृत्वा हिस्कर्नम्म। यथेवं गम्यते स्वर्गे, नरके केन गम्यते १॥१॥" न च हिसानुगतमध्येति स्वर्गे, नरके केन गम्यते १॥१॥॥ निमं, यदाह व्यासः—"युपं कित्वा पश्चत हत्या, कृत्वा हिस्कर्नम्म। यथेवं गम्यते स्वर्गे, नरके केन गम्यते १॥१॥॥ निमं, यदाह व्यास्कर्मा सारम्मे, न तुष्यदोषस्त तारयिति ॥ १॥ विषयि विषयित्तस्तं, सधनोऽसधनं गृही गृहिणमेव । सारम्मे, मारममे। निषयित्वस्त । सारम्मे। निषयित्वस्त । सारमे। निषयित्वस्त । सहाप्यस्य मन्ति । । विषयित्वस्त सहान्त्रस्य सार्गे। सहाप्यस्य मन्ति । । विषयित्वस्ति तथाऽपमानिते विरुक्षित्वते। गतो हिस्तिनागपुरं, महाप्यस्य मन्ति । । सिप्तान्तिः तथाउपमानिते विरुक्षित्वते। गतो हिस्तिनागपुरं, महाप्यस्य मन्ति । । । । सिप्तान्ति विषयदुर्गेबल्चेन देशसुपद्रविते, तती महाप्येन पृष्टे नमुन्दिः। । ।

||॥|| यथा—जानासि कमच्युपायं सिंहबल्ज्यहणे १, नमुचिनोक्तं—सुष्टु जानामि, ततो गत्वा तहेशं निषुणोपायेन ||सौरुयेन अन्यदा रात्री सुप्तोऽपहतो विद्याघराङ्गनया वेगवत्या, निद्रावसानावेदितापहारकारणयावत्तदा (च तया) नीतोऽसौ | विज्ञातन्यतिकरोऽसौ राज्ञा तत्रत्येन परिणायितः कन्याशतं, मनसा च समुद्रहति सदैन मदनावर्ली, तिष्ठंश्र विशिष्ठ-| ||®||महाटवीं, तत्र स्थित्वा तापसाश्रमे कानिचिद्दिनानि जनमेजयनरपतेः पुत्रिकायां नागवतीकुस्युत्पन्नायां मदनायल्यां ||%||कालनरेन्द्रेण सह युद्धे समापतिते निज्ञपितुः पत्नायिते दिशो दिशमन्तःपुरादिपरिकरे भयेन तत्रेव तापसाश्रमे| ||४|| समागतायां प्रथमदृशेन एव दृशितानुरागायां जातानुरागः कुळपतिना विसर्जितो गच्छन् प्राप्तः सिन्धुनन्दनपुरम्, 🍴 💒 || तदा दचाः, एवं च योवराज्यमनुपालयति महापद्मः, कदाचित्तदीयमात्रा ज्वालया कारितो जिनस्थः, अन्यया ∥तत्रोद्यानिकामहोत्सवे मदोन्स्तमहाकरिणे। विमोच्य क्रीडन्तं नगरनारीजनं समानिनायालानस्तम्ममेतं महाकरिणं, ||भङक्त्वा दुर्ग सिंहबळं च ग्रहीत्वा समागतो नमुचिः, अतितुष्टेन राज्ञा वरं वृणीष्वेत्युक्तोऽबवीन्मन्त्री-यदा याचिष्ये च लक्ष्म्यभिघानया विसात्रा बह्मरथः, तयोश्वान्योऽन्यं विवादे प्रथमरथभ्रमणविषये समुत्पन्ने पद्मोत्तरेण नरपतिना इयोरिप निवारिती रथी, ततो महापद्मकुमारस्तमेवापमानं मन्यमानो निजमातुर्गेतोऽकथयन्नेव

। 🐉 तपःश्चियः स्वामी संयमसेवकस्य महायः मत्यवन्धोः पारिजातप्रसवः शैचिकेजल्कस्य पणितभूमिराकिञ्चन्यपण्यस्य 📳 🦞 औवनं ब्रह्मचर्थमण्डनस्य, तस्य च निजोद्यानपाळकाद्वगम्यागमनं नरपतिः सपरिवारः समं विष्णुकुमारमहाप- 👹 || अ| यायम अल्यायमायमे, त्रास्थानमातेन च करकमलकलितया मुखवाक्षिक्या मकरध्वजाविजयम्हीतजयपताकयेव || || अ| यायमं वन्दनार्थमायमे, तरस्थानमातेन च करकमलकलितया मुखवाक्षिक्या मकरध्वजाबिजयम्हीतजयपताकयेव || ||हूँ|| वैताह्यप्वेते सूरोह्यं नगरं, समपित इन्द्रधनुनित्रो विद्याधराधिपतेः, पारेणायितस्तेन स्वभायोयाः श्रीकान्तायाः सुनां |हूँ|| । ||ह्य| सुत्रताचायों यः कुलगहं क्षमाङ्गायाः नन्दनवनं मादेवसुरतरोनिधानमाजेवधनस्यालम्बनं मुक्तिवल्याः कीडागृहं || करणेन चिरवियोगद्रनमानसे जननीजनके विष्णुक्रमारं च, अत्रान्तरे समवसृतः स एव मुनिस्डवतस्वाक्तित्यः । 🌾 विद्याधरचक्तवर्तिसम्बद्धिसमेतो गतो हस्तिनागपुरं, प्रविष्टो बन्दिजनस्तूयमानः, आनन्दितवांश्च प्रणामायुचितप्रतिपत्ति- 🎼 शिवानिस्ति महाप्रमोद्मुहहताऽनेन सा, ततो महाप्रिस्त्या ।
 शिवा च महाप्रमोद्मुहहताऽनेन सा, ततो महाप्रिस्त्या । 🖗 च जगाम केनापि मिवेण तमेब तापसाश्रमं, तत्र तापसैः प्रबरपुष्पफल्लादितिदितिदस्य सन्मानः, द्ता च तत्रै- 🖟 ||ह्यू | समुणांजैतसमस्तविद्याध्याधिषत्यो वशीचकार वैताह्यश्रेणिहयं, न च परितोषं कमप्युवाह मदनावलीविरहितः, अन्यदा | 🖓 जयकातां, तत्परिणयनोपजातकोपावागते च गङ्गाघरमहीधरी तदीयमातुलभातरी प्रवरविद्याधरी विजित्य सङ्ग क्रमेण 🎼

|| शारीरमानसानेकदुःखसङ्घातानवीक्परपारनीरपारिपूर्णश्चतुर्गतिमहावत्तैभीमा मनोदुष्पवनप्रेरणाविषयावर्ताघूर्णमान- 🛚 🎉 मुखदेशविनिवेशितया विराजमानो दक्षिणपाश्चेमागस्थापितेन रजोहरणेन शोभमानो विरिचतपद्मासनः सूरिरिमेव- $\parallel^{rac{N}{2}}$ |न्दिताह्मिः प्रदाक्षिणीक्रत्य सपरिवारण नरपातेना, सूरिणाऽप्यानन्दितः पापमलपटलप्रक्षालनजलेन धर्मेलाभेन, समु-तस्मादेत त्तरणबाञ्छया 🛚 |पविधो नृपतियेथोचितस्थाने, भणितं च मगवता—मो मन्याः ! दुरन्तः खल्बेषः जन्मजरामरणरोद्रजलजन्तुभीषणः| 🏽 | यसुखं, वीचय) इव निरन्तराः प्रसरन्ति कर्मपारिणतयः, नकादिकूरजलचरा इव समुच्छलन्ति भयावहा रागद्रेषा-|विधीयतां विधिधवतफळकनिवहानिबद्धे ज्ञानकर्णधारविराजिते सम्यक्तवकूपस्तम्भशोभिते प्रशस्ताध्यवसायवायुपरि-|| |चटुलेन्द्रययानपात्रः संसारसागरसमुद्रमध्यपतितरत्नमिव दुष्पापमत्र मानुषत्वं, विषमित्र विपाककृदुकं विष द्यः, गम्मीरपातालमिवातीबदुःखबहुलं श्रूयते नरकजालं, वडवानल इव बहलदाहहेतुः 🍅 सदमेयानपात्रे यत्नः, अपिच-अत्र चतुर्दशरज्ज्वात्मकेऽत्र लोके जनस्य संवसतः । अस्ति न कुत्रापि सुखं विमुच्य 🐉 प्रणिविविधतपोऽनुष्ठानसितपटकल्विते परतीरवात्तिपरमगतिपुरीनिवासार्थिमुनिजनविणक्सार्थपरिकरिते परमगुरुप्रणीते प्रवर्देते कषायद्हनः, विषकन्द्र्य इव विवशं जनं विद्धति स्नियः

|पालयामि, तेनोकं-तात ! प्रतिपाद्य विष्णुकुमाराय येन तस्य भृत्यो भवामि, राज्ञोकं-वरस ! नाङ्गी-कर्मेच्याधिनिर्मूलनदक्षं दीक्षामहौषधं प्रतिपत्स्यते l, तदहमपि त्वरितमेवानुचरिष्यामि, ततो राज्ञा तस्यापि $\|ar{l}\|$ राज्याभिषेकः, स्वयं च त्रिकचतुष्कचत्वरादिष्वाधोषणापूत्रं दापितं दीनानाथादिलोकेन्यो कुरुते विष्णुकुमारः, स हि मंथैव सह प्रवाजिष्यंति, ततो यदाज्ञापयाति देव इत्यभिषाय तूष्णी स्थितवाति ||﴿ महापद्मे पित्रा सर्वोपाधिविशुद्धे वासरे महाविमदेन समस्तसामन्तचकसम्मत्या समागते स्विशुद्धत्वये तस्यैव गतः सूरिपादान्तिकं 🎼 प्रव्याग्रहणनिर्वेन्धमत्वुष्याह्वाधितो महापद्मो भणितश्च—पुत्र ! प्रतिपद्मस्व राज्यं येनाहं स्यक्तिनिःशैषसद्गः प्रवज्यां 🖙 र्णितमेव भवक्सिभेगवता वर्ण्यमानं संसारासारत्वं, तिदेदानीं सहद्यस्य नात्रावस्थानं युष्यते, किन्तूच्छेद्नमेवास्य∭् किमनिटोऽहं भवतो येन किम्पाकफलमित्र मुखमघुरं परिणामदारुणं राज्यं मयि निघाय स्वयं परिणतिपेश्चलं सकल-महादानं, प्रजितो महाराध्यस्य भगवतस्तीर्थङ्करस्यापि पूजनीयः श्रीश्रमणसङ्घः, कारितः सर्वेजिनम्यतने 📙 श्रेयः, अतो विष्णुकुमारं राज्येऽभिषिच्य करोमि प्रज्ञायहणेन सफलां मनुजत्यादिसामग्रीं, तत उक्तं कुमारेण-तात ! विष्यक्षिकामहोत्सवः, प्रशस्तवासरे चानुगम्यमानोऽनेकैनेरेन्द्रादिभिः समं विष्युकुमारेण विरिचनो

|४|| प्रज्ञाजितश्च भगवता यथोचितविधानेन, ततो वन्दितः पद्मोत्तरः सविष्णुकुमारो नरेन्द्रादिभिः, गुरुणा च घमेदेशना |४|| विध्याजितश्च भगवता यथोचितविधानेन, ततो वन्दितः । मान्तुषत्वं श्वतिः श्रन्धा, संयमे [च] वीर्यमेव चेत्यादिः, क्षिण्णे प्रार्थ्या, यथा—चत्वारि परमाङ्गानि द्वलेभानीह देहिनः । मान्तुषत्वं श्वतिः श्रातो विष्यविरक्तत्या परित्यक्तगीता- श्विण्णे क्रमेण च तथाविधक्षय्योपशमवशतः स्तोककालेनैव गृहीता हिविधाः शिक्षाः, जातो विष्यविरक्तत्या परित्यक्तगीता- श्विणे क्षेत्रेण चोत्पादितं सक्लवातिकमेविगममाधायातीतानागतवर्तमानिखिखप्रयेशिवास्यः । हिन्द्रमेमाराधयतां साधुनां लज्धयः समुत्पद्यते, तथा चोत्तं-' च्रणरजसा प्रशमनं सर्वेरुजां साधवः क्षणात | चारित्रपर्यायेः प्रबर्दमानस्योत्पन्ना नानाविधवौक्रियकरणगगनगमनादिल्ज्घयः, न चेतित्त्रित्रं यद्तुकलमविकलं सक-|क्र| विहत्य कियन्तमपि कालं गतो निर्वाणं। विष्णुकुमारसायोश्र विविधतपोविशेषितश्रीररस्य ज्ञानद्शीन | पर्यट्य विहिता समं जननीतोषेण जिनप्रवचनप्रभावना, परन्युः, पद्योत्तरमुनिरतु केनिरुप्ययिण किन्निर्यायेण किन्निर्येण किन्निर्यायेण किन्निर्येण किन्निर्यायेण किन्निर्येण किन्निर्यायेण किन्येण किन्निर्यायेण किन्निर्या | प्येट्य विहिता समं जननीतोषेण जिनप्रचचनप्रभावना, तत्प्रमृति चानेको लोकः प्रपन्नो जिनशासनं, कारिता 💖 साधितं षट्खण्डं भरतक्षेत्रं जातो नवमश्रकनतीं, यो चैतावत्कालं स्थितो स्थो तयोश्र प्रथमं जिनस्थं नगयी सितलोकालोकाविभीवकं केवलज्ञानं, महापद्मराजस्याप्यायुघशालायामुद्पादि चकरतं, कृतः सकलदिग्विजयः

|दवगतयथाऽवस्थिततीर्थकरवचनाः प्रव्रजिता, अपरे च श्रावका जाताः, अत्रान्तरे पूर्वेवैरसस्मरणोपजातगाढकोपस्य |सामध्येम् । अद्भुतमीमोर्हाकासहस्नसम्पातशाक्तिश्च ॥ २ ॥" इत्यादि । इतश्च—मुत्रताचार्यः स्विशि-|स्यपार्कारतो मासकल्पेन विहरन् संप्राप्तो वर्षासन्नदिनेषु हस्तिनागपुरं, समवसृतो बाह्योद्याने, समागता |वन्द्नार्थं नरेन्द्राद्यः, प्रारब्धा धर्मकथा, निन्दिता मिध्यात्वाद्यः पदार्थाः, प्रशंसिताः सम्यक्त्वाद्यः, ततश्च केचि-|पूर्वप्रतिपन्नवरो, दत्तश्च नृषेण भिणतं च ॥ र ॥ ब्रुहि तव यदभिलिषितं स आह वेदोदितेन विधिनाऽहम् । |ह्न्छामि यज्ञयजनं तन्मे तावन्ति दिवसानि ॥ ३ ॥ देहि स्वकीयराज्यं दुनं राज्ञा च सत्यसन्धेन । अन्तःपुरं कुर्युः । त्रिमुवनाविस्मयजननान् द्युः कामांस्तृणाग्राद्या ॥ १ ॥ धर्माद्रत्नोन्मिश्रितकाञ्चनवर्षादिसर्गे | प्रविश्य खयं च तस्थी मनुजनाथः ॥ ८ ॥ राज्यस्थिते च तास्मित् वद्धांपनकार्थमागतास्तस्य । सर्वे पाखण्डस्थाः ||जाता मासविहारिणोऽपि हि पुरा स्थानस्थिताः साघवः ॥ १ ॥ एवंविघघनसमये, मुनिजनकोपेन याचितो राजा ।

||| १ || " लोकन्यवहारबाघाऽपि न काचिद्स्माभिविहिता, राजविरुद्धाधनासेवनाद्, यज्ञोक्तं देशत्यागं कुरुत यूयमिति, || १ || " लोकन्यवहारबाघागं कुरुत यूयमिति, || १ || " लोक्यंन्यकं, यतः—" बतिनो जङ्गमं तीर्थं, सदाचारपरायणाः | न सन्ति येषु देशेषु कुतस्तेषां पवित्रता १ || १ || " किञ्च—"यमु- || पार्जयन्ति धमें, कायक्केशं विधाय मुनयोऽमी | साधयति तपःक्केशेन, नरपतिः पालनात्तेषाम् || १ || " अपिच—परैरप्यनायैः

||अनायैः परिभूतानां, सर्वेषां पार्थिवो गतिः ॥ १ ॥ " किञ्च—मतुनाऽपि सामान्येनैत्रैयमुक्तम्—" प्रजानां धर्मषङ्भागो, |बुध्य मुनयः स्वस्थानमाजग्मुः, समारब्धश्च सूरिणा साधुभिः सार्द्ध पयीलोचः—भो! भो! किमधुना कर्तेव्यं १, अयं हि | |विष्णुकुमारमेतत्समीपं प्रेष्यतां, ततः सूरिणोक्तं-कस्तत्र गन्तुं शक्ष्यति ? दूरदेशवर्ती नः स शैलो, यदि च कश्चिज्ञ-,||राज्ञो मवित रक्षतः। अधमदिपि षड्मागो, भवत्यस्य ह्यरक्षणात् ॥ १ ॥ " अतः किमिति निरपराघानेव साधन्निष्का-||निर्गेच्छत, तदुपरि तु बान्धवसममपि यदि विलोकयिष्यामि तदाऽवश्यं महानिग्रहेण निग्रहीष्यामि, एवं च तान्निर्बन्धमव-|वादकालविहितोत्तरदानप्रकोपितौ मिथ्याभिनिवेशादेवमस्मान् खलीकरोति, अत्रान्तरे भाणितमेकेन साधुना—विष्णु-||श्यसि देशात् १, अथैवमेव भवतो न प्रतिभान्त्यमी तथाऽपि वर्षाकालं यावन्न किञ्चिन्नणनीयं, तदूध्वै निर्भाभिष्याम | ङ्वाचरणे विद्याचारणे वा भवति स एव तत्र गन्तुं शक्नोति, नान्य इति, ततोऽन्येन मुनिनोदितं—यथाऽहमाकाशेन ||इत्युदितवित सूरै नमुचिरवाच-भो! भो!किमत्र बहुना वाक्कल्हेन १ यदि जीवितेन कार्थ तदा दिनसप्तकाद्वांगितो |कुमारवचनादेष द्वतमुपशमिष्यतीति संभान्यते, ततो यचनेनोपशान्तेन प्रयोजनं तदाऽविलम्बेन मन्दरशैलादाह्य ||पराभूयमानानां तपारिवनां पार्थिव एव शरणं भवति, तथा च स्मृतिवाक्यम्—"दुवैलानामनाथानां, बालवृद्धतपरिवनाम्

|अ| त्वरितं मम राज्यं मुखत यदि जीवितेन कार्ये, ततस्तद्त्यन्तासहिष्णुताविह्यक्नेन्धनप्रज्वाकितकोधवाहिना भणितं| |अ| है। जस्य न किञ्चत्प्रतिभातं तहचः, केवलं सल्जिमिव क्षेप्रविष्टं शुलमुपजनितवत, ततश्च तेनोक्तं () किमत्र पुनः पुनक्केन १, दिनपञ्चकमध्यवस्थानं नातुमन्यामहे, विष्णुनोक्तं—नगराद्वहिरुद्याने तिष्ठन्तु, ततः पुनर-🌠 दितोद्दीपितकोपेनोक्तं नमुचिना—तिष्ठन्तु तावदेतन्नगरोद्यानं, मम् राज्येऽपि सर्वपाषिडनामधमैरभिनं स्थातन्यं, तस्मा । भे विष्णुना-वर्षोकालं यावातिष्ठन्तु मुनयसतदूधंत्रै यज्ञणिष्यथ तत्करिष्यामः, तस्य च महामत्सरभराज्ञान्तान्तःकर-तमादायाऽज्जाद्ययानेन प्रयुत्तो गजपुराभिमुखं गन्तुं, गतः क्षणमात्रेण, वन्दिताः सूरयः, साधुद्दितीयो गतो न- मुचिद्शेनाथ, किञ्च-तं विमुच्य बन्दितः मुवैरिप महानरेन्द्रादिभिः, मुखासनासीनेन च धर्मकथनादिपूर्वं भिणतं। | एव समायातः, सोऽप्येवं चिन्तयन्तं तं विधिवत् प्रणम्य कथितवानागमनप्रयोजनं, स्तोकवेलायां च विष्णुकुमारोऽपि | । मार्टी समयों नागन्ते, स्रिणोक्त-यदोवं गच्छ स एवानेष्यति, ततः (सः ) समुत्पतितस्तमाळदळक्यामलं गगनम् मण्डलं, । । अणमात्रेण प्राप्तरतमुहेशं, दृष्टो विष्णुकुमारेणागच्छन्, चिन्तितवांश्च, गुरुतरं किञ्चित्सङ्घादिकार्थ तेनायं वर्षाकाल

च-" एकः श्रीखण्डलेपेन, लिम्पत्यागत्य माक्तितः। अन्यो वासी समादाय, संतद्गोति क्षणं क्षणम् ॥ १ ॥ एको \iint द्रदाति वन्दित्वा, मोजनाच्छादनादिकम् । ताडयित्वा करीरन्यो, निष्कारायति गेहतः ॥ २ ॥ एकः संस्तोति सुश्लो-||अ |दारुणकोपो वर्ष्टितुं प्रवृत्तः, विवर्ष्टमानश्च योजनलक्षप्रमितदेहः संवृत्तः, तर्सिश्च स्वर्गमत्येलोकयोरन्तरालमान-||कोघः सुगतिहन्ता ॥१॥ कोघो नाम मनुष्यस्य, रारीराज्जायते रिष्ठः। येन त्यजनित मित्राणि, धर्माच परिहयिते ॥२॥ " अपि 🕌 सकलम् । व्यन्तरसुराश्च सह भवनवासिभिदूरेमुत्त्रस्ताः ॥ ३ ॥ अत्रान्तरे विहितभुवनत्रयक्षोभं महामुनि कुपित-|| |लाऽपि । उच्छलिता जलनिधयस्तरलतरङ्गस्कुरच्छफराः ॥ १ ॥ उत्मृष्य मदं नष्टाः, भयविवशहशो दिशो गजे-| ||मालोक्य सौधर्माधिपतिः प्रेषयामास तत्सकाशं स्वकीयगीताविद्याकुशलं गाथकमुरसुन्दरीसमूहं, स च समागत्य मुनेः| मिव ग्रहीतुं तथा प्रवृद्धे कृते चानेन गाढमाक्रमेण कमद्देरे-आक्रिमिता सकाननशिलोचया वसुमतीयमाखि-|न्द्राश्च । प्रतिपथगमनाः सारितः सवी अपि झागिति संपन्नाः ॥ २ ॥ त्रासवशीकृतचित्तं ज्योतिश्वकं च विघाटितं ||कर्णमूले कोपहन्त्रसिवनोभिगतिं प्रवृत्तः,यथोत्कं—"कोषः परितापकरः सर्वस्योद्धेगकारकः कोघः। वैरानुषङ्गजनकः कोघः| ||केहेदयाल्हाददायिमिः । निर्भत्तीयति दुर्वाक्यैरन्यः कोपमुपागतः॥ ३ ॥ इष्टानिष्टकरेप्वेवं, प्राणिषु प्राणवत्सत्आः

| अत्वासमायातसमस्तमङ्गसमन्त्रितेन प्रसाधमानः स्तूयमानश्च देवादीनामुपरामकस्ताबकवाक्यगीतकाव्यादिबन्धैः कथ-📉 मीताचित्तास्त्रेलोक्यक्षोभद्रीगताः ॥ ६ ॥ इतश्च—आरब्धा जिनपूजा निःशेषसुराळयेषु शान्तिकृते । कायोत्सर्गेत्थो-🖟 ऽजाने चतुर्विधः श्रमणसङ्घोऽपि ॥ ७ ॥ " अत्रान्तरे नमुचिस्तस्य क्षामणानिमित्तं यावदागत्य पाद्योत्ठेमस्तावत्पा-🍰 दांग्रेणेबोत्पाट्य प्रक्षिप्तः पश्चिमसमुद्रे, विज्ञातवृत्तान्तेन तु भयवेपमानेन समागत्य महापद्मचक्रवर्तिना शान्तिनिमि-||४| केवलज्ञानो विनाशितभवोपग्राहिकमैचतुष्टयुः प्राप्तोऽनन्तैकान्तिकात्यन्तिकसुखं विगतजरामरणादिनिःशेषदुःखं ||३| लोकाग्रवर्तिपरमपदम्, तद्भाताऽपि महापद्मो विपाककटुकं चक्रवर्त्तिपदमालोच्य नरपतिसदृस्तसिहतो गृहीत्वा अ प्रवच्यां विहितदुष्टाष्टकमेक्षयो मोक्षं गतः । उक्तं प्रमावनायां विष्णुकुमारचरितं, प्रस्तुतार्थोपसंहारस्तु यथा 📳 हास्यति तत्समस्तं मुहूर्त्तमात्रेण कोपगतः ॥ ५ ॥ एवं किंनरखचराद्योऽपि कोपापहारिभिवेचनैः । गायन्ति 📝 रागहेषो न कुर्वन्ति, समभावाः सुसाघवः ॥ ४ ॥ " अन्यच्च—" देशोनपूर्वकोटी, विहत्य यदुपाजेयेन्नरश्चरणम् ।

तिशयदुष्प्रापमिदमित्युक्तं, केन किमिव दुष्प्रापमित्याह—' रोरेण ' रङ्गेण निघानमेव निघानकं तदिव—निघानक- 🕪 भी मम्पक्तं ' ज्याख्यातस्वरूपं ' प्राप्तमृषि ' लब्धमृषि ' हुशब्दः पूरणे, ' अंतरिख्ड ' ति सम्बन्धाद- प्रिक्ष्यते, कस्य १-- ' जीवस्य ' प्राणिन, किविशिष्टम् १-- ' अतिदुर्लभं ' दुःखेन लम्यते यत्तत्या, अतिशयेन | विष्णुकुमारसाधुना प्रभावना कृता तथा सित सामश्येंऽन्येनापि करणीया, तदकरणे त्वतीचार इति ॥ उक्त सप्रस-कत्वाहेशविरत्यादिगुणानां, कीदशैरतैः १–' पृषिः ' पापहेतुत्वाद् , यहा पापप्रकृतिरूपैरिति गाथाऽक्षरार्थः । भावाः॥ | थैस्त्व(यम)त्र-क्षायोपद्मामिकौपद्मामिकसम्यक्त्वापेक्षमेतद्राथायां भङ्गद्वारं निर्दिष्टं, न क्षायिकापेक्षं, तस्य कुद्धाकुद्धभेदेन | मिव, कै: !- प्रश्नमक्षायै:' अनन्तानुबन्ध्यास्यैः, प्रथमता चैषां प्रथमगुणघातित्वेन, प्रथमगुणक्ष सम्यक्तं, तन्मूल-दुर्लेममितिविग्रहः, भावार्थस्त्वयमस्य-अनादौ संसारे परिवर्तमान एष जीवोऽभिन्नकमैग्रनिथने कदाचिद्वाप्तवानतोऽ-पावेहि अंतरिजाइ पढमकसाएहि जीवर्स ॥ १९॥ संमनं पत्तीप हु रारेण निहाणगव अइदुलहं | क्रोदाहरणं सप्तमं सम्यक्त्वातिचारहारमधुनाऽष्टमं भङ्गहारमभिधत्ते---

मिक्षायोद्ये, तत्काले तहुद्यामावात्, तत्क्षय एव तस्योत्पत्तिरियलं प्रसङ्गेन गर्मानिकामात्रफल्त्वादार- म्यस्येति, दृष्णनताश्रात्र कुरुडोत्कुरुडप्रमृतयः स्वमत्याऽभ्युत्याः ॥ १९ ॥ गतमष्टमं मङ्गद्वारमधुना नवमं । "| चारिणी सा सादिसपर्यवसाने " ति, केवल्ज्ञानोत्पत्तावपायक्षये, अपायो—मतिज्ञानांशस्तरक्षयेऽसी भवति, न प्रथ- |ह है। जुन्दं क्षायिक, तस्य च साहिपयेत्रसानत्वाद्दित प्रतिपातः, यहुक्तं गन्यहास्तिना-'' तत्र याऽपायसह्व्यवन्तिनी, है। जुन्दं क्षायिक, तस्य च साहिपयेत्रसानत्वाद्दित प्रतिपातः, यहुक्तं गन्यहास्तिना-'' तत्र याऽपायसहव्यवन्तिनी, है। जुन्दं क्षायिक, तस्य च साहिपयेत्रसानत्वाद्दित प्रतिपातः, ं मोहनीयसप्तकक्षयाविभीता सम्यग्हाधः सादिरपथेवसाने " ति, या त्वपायसहचारिणी ऋणिकादेरिव सम्यहगा्ष्टिस्तद् । । विवसानत्वान्नास्त्रेव मङ्गः, यदाह गन्यहस्ती-मवस्थकेवालेनो हिविधस्य सयोगायोगभेदस्य मिद्धस्य वा द्वीन् । | अपेक्ताय, तत्रापायसहन्याविकला भवस्थकेवलिनां मुक्तानां च या सम्यग्डाष्टरतन्छुन्दं क्षायिकं, तस्य च साध-हर चितेना महमं, कत्तियमेडी उयाहरणं ॥ २७ ॥ मिन्छतकारणाहं कुर्णात नो कारणेऽवि ते धना। । भावनाहारमुच्यते —

. कुर्वेन्ति ' विद्यति यत्तदोर्नित्यसम्बन्धाद् ये ' नो ' नैव ' कारणेऽपि ' हेताविप, राजादिजनिते जात इति | |नेगमसहस्ससारो मणिरयणहिरण्णपुन्नभंडारो । दीणजणब्भुद्धारो पसिद्धसुविद्धद्वववहारो ॥ २ ॥ अवगयजीवा-|| होषः, ते 'धन्याः' पुण्यमाजो, वर्तन्त इति शेषः, " हाति ' एतत् " चिन्तयेत् ' मावयेत् ' मतिमान् ' घीयुक्तः, अत्रार्थे को दृष्टान्तः १ इति चेद् ब्रुमः—कार्त्तिकाभिधानः श्रेष्ठी—वणिक्पतिः कार्त्तिकश्रेष्ठी ' उदाहरणं ' दृष्टान्त हित्थिणपुरंमि नयरे जियसन्तू नाम आसि नरनाहो । तस्स य कित्तियसेडी विसिड्डिचिड्डासु पत्तहो ॥ १ ॥ दूरचत्तमिच्छत्तो । बारसिवेहेऽवि सम्म सावगधम्मंपि अपमत्तो ॥ ४ ॥ अन्नोऽवि गङ्गद्त्तो तत्थेव सुसावओ तया सा य । मुणिमुन्वयाजिणपासे पन्वड्ओ भवविरत्तमणो ॥ ५ ॥ तड्या य तंसि नयरे बहुमासखमणकरणवि-∬क्खाओ । भागवयवयपहाणो वसइ परिव्यायगो एगो ॥ ६ ॥ सो य-पविसइ पुरस्स मज्झे जङ्यचिय पारणाए जीवो नायासवसंबरो विऊ बंधे । निज्जरवियारनिउणो मुक्खपयत्थंमि उज्जुत्तो ॥ ३ ॥ निम्मथे पावयणे अगुरत्तो मिध्यात्वस्य--प्राग्व्यावर्णितस्य कारणानि-हेतवो मिध्यात्वकारणानि-परतीर्थेकादिपरिचयोपारिचयप्रभृतींनि इति गाथासमासार्थः॥ २०॥ व्यासार्थः कथानकगम्यस्तचेदम्---

鸞 लनपुनिमहीमने। पने मंजमरजं मुणिष्टव्ययसामिपासीस ॥ १८ ॥ तद्य चिय पव्यजं जद्द किण्हंतो अहंपि 🗓 थि। १२॥ तो तक्तिमंतणाई कहड् पारेवायगस्स बुनंतं। पांडेभणाति कांतिओ देव ! अम्ह एयं न जुनंति ॥१३॥ थि। े विरख जीवाण भागसिद्धाणं। संबसणं मिहबासे एबंविह्यारिभवावासो ॥ १७ ॥ घन्नो स गंगदनो जो बत्तक । | मे। नाहाइ मज्म एमुनिनिति कोवमावण्णो ॥ ९॥ अण्णीम दिने मामस्स पारणे राहणा स सयमेव। सागेहं सि मिंहे | कि मार्ग ने नाहांह मज्म एमुनिनिति कोवमावण्णो ॥ ९॥ अण्णीम दिने पार्थे कि निया सिक्ते। मज्में तो उत्म निर्धे | कि मार्ग ने नाहां कि मार्ग के मण्डे महिने ॥ १०॥ मण्डे य नियहत्थेणं जह परिवेसेंह कि निया कि मार्ग निर्मित भी ने न्छ है कहि ।। १०॥ मण्डे य नियहत्थेणं जह परिवेसेंह कि मार्ग कि मार्ग निर्मित भी ने न्छ है कहि ।। १०॥ मण्डे य नियहत्थेणं जह परिवेसेंह कि मार्ग कि । मण्डे मार्ग कि । मण्डे मिंहि । मण्डे मिंहि भी ने न्छ है कहि ।। १०॥ मण्डे य नियहत्थेणं जह परिवेसेंह कि मार्ग कि । मण्डे मिंहि । मण्डे मिंहि भी ने न्छ है कहि ।। १०॥ मण्डे य नियहत्थेणं जह परिवेसेंह कि मार्ग कि । मण्डे मिंहि भै पारेमि न अन्नहा राय ! ॥ ११ ॥ पहिनन्नं तं रज्ञा सिद्धिसयासं गओ सयं चेव । दिण्णासणोननिहो हिहो आमासितो । थूँ। पटड् हिडमणो । कोऽवि हु वंद् संधुणड् कोवि परिपूयए कोऽवि ॥ ८॥ नवरं कित्यसिंही उवविहो केव किहुह तओ । ि को कार्जण। तह्यां सम्बन्ताणों अन्सुहाणाह से कुणाइ ॥ ७ ॥ तहााहि कोऽवि निमितंह मेहे कोऽवि य पाएस । अ

निक्कलंकमणुचरिउं । पन्छा विहियाणसणो कांक काऊण सोहम्मव-। विविहदाणं च ॥ २२ ॥ पूड्जाइ सिरिसंघो एत्थंतरयंमि सुन्ययाजिणिदो । तत्थेव पुरे पत्तो समोसढो बाहिरुज्जाणे कुडुंबं तयाहिवते ठिवय पुत्तं ॥ २१ ॥ आढताओं जिणवरिगेहेसु अद्वाहियाओ पवराओ । दीणाणाहाईणं पयिष्टियं विन्नविओं नर्नाहो पन्नज्ञमहं पवज्जामि ॥ २०॥ ताहे से निन्नंधं रन्ना नाउ निस्जिओ संतो । आपुनिञ्जं नेगमसहरससाहिओ धम्मं सोऊण पन्नइओ ॥ २४ ॥ थोवेणावे कालेणं जाओ सो बारसंगसुयघारी । संगहियविहियसिक्खो गीयत्थो परमसंविग्गो विउन्न आरुहड् जोणेदी॥ २९॥ ताहे विमंगनाणेण जाणिउं एस सिडिजीवुत्ति। न विउन्पड् क्रारिक्नं, हृदेण ता इणिंह । सम्मत्तमहळणाइपराभवं नेव पावितो ॥ १९ ॥ एयं विचितयंती भुंजाविता गओ निवसगासं डिंसयविमाणे ॥ २७ ॥ आवज्जियामिओगियकम्मो अह गैरुओऽवि मरिज्जण । अभिओगिय देवेसुं जाओ तन्त्राहणनाए ॥ २८ ॥ भाणिओ य तन्निओगियसुरेहि लीलाए विलसमाणो उ । प्रावणकारिक्वं बत्तीसिविमाणसयसहरसवहे । इंदत्तेणुववणो ॥ २३ ॥ नाऊण जिणागमणं वंदणवाहियाए आगओ सिट्टी । बारस सामण्णं सुहझाणो ॥ २६ ॥ दोसागरोवमाऊ ॥ २५ ॥ संवच्छराङ्

 तह्याल्यानाच समाप्तं नवघाऽपि दितीयं मलदारं सम्यक्तं, एतच चित्रयुद्धी भित्तियुद्धितत्प्रासाद्गिथरते गची-🦉 | तत्पसरभंजणत्थं च किंचि रोसागएण सक्नेण। बज्जेण हओ पन्छा ठियो य साहावियगहेए॥ ३२)॥ एवं च—सम्मत्तासा-🌶 | बणाए कत्तियसिष्टिस्स साहियं चरियं। सुयएविपसाएणं होट सुणंतो थिरो धम्मे ।। ३४ ॥ ज्याख्यातं सम्यक्त्वभावनाद्यारे हैं। मिलेओ विरुव्वह य ॥ ३०॥ दो कारिवरक्वाइं, सक्केणवि जाणिजण से मावं। दो रूवाइं काउं पुढ़ी र तेषु अ 🀉 | आरूढो ३१ ॥ एवं च जातियाइं करेड् सो तत्तियाइं सक्कोऽवि । रूबाइं विउच्चेउं, आरोहड् तेम्र सन्त्रेम् ॥ २१ ॥

🐐 | प्रावक्त्रतानि पञ्चाणुत्रतत्रिगुणत्रतच्तुःशिक्षात्रतमेद्भिन्नत्वाह्दाद्य, एतानि च मलोचरगुणरूपाणि सर्वाण्यपि । रस्यावसरः, एतच सामान्योदिष्टमि ' आद्यानामनुत्रहार्थं वक्ष्य' इति सम्बन्धाऽन्यथानुपपत्तेः आवकव्रतिविषयं । निधः । दिषट्कस्यास्य धमैस्य, सम्यक्तं परिकीर्नितम् ॥ १ ॥ " अतस्तदनन्तरोहिष्टस्य व्रतानीत्यस्य तृतीयद्या-प्रकबन्धवद्रताङ्गीकारे मूलकारणम्, एतदन्तरेण तद्भावात्, तथा चोक्तम्—" मुलं हारं प्रतिष्ठानमाधारे। भाजनं हुनि सया तेयाला पाणहवाए पमाउ अहविहो। पाणा चउराहेया परिणामेऽहुत्तरसयं च ॥ २९॥ 🏌 | क्रमेणाभिधातुं प्रथमं प्रथमाणुबतमेव नवसिहरियेहिशादिसिविवरीषुः प्रथमहारं तावदाहि

तथा ' पमाओ अट्टविहो' नि प्रमाचति—मोक्षमार्ग प्रति शिथिलोचमो भवत्यनेन प्राणीति प्रमादः, किंवि-सह नव ९, ते च मनोवाक्कायळक्षणेन करणात्रेकेण गुणिताः सप्तविशातिः २७, भूयः करणकारणातुमतिरूपयोगत्रयता-डिता एकाशीतिः ८१. पनरतीतानागत्रत्रीतानाम्यताः प्रथमद्वारेण तावदाह—" दोम्न सया तेयाला " हे शते त्रिचत्वारिंशद्धिके, मेदानामिति गम्यते, 'पाण-षावनास्थानं, स्मृतो धर्मेष्वनाद्रः ॥ १ ॥ योगदुष्प्रणिधानं च, प्रमादोऽष्टविधः स्मृतः । तेन योगात्प्रमत्तः स्याद-| इवाय ! ति प्राणाः—वस्यमाणरूपास्तवोगात् प्राणिन एव प्राणाः, दण्डयोगादण्डः पुरुषो यथा, तेषामतिपातो—| शिष्टः ? ' अष्टिविधः ' अष्टप्रकारः, तथा चोक्तम्—" अज्ञानं संशयश्रेव, मिष्याज्ञानं तथैव च । रागहे-प्राणा यदतिपाताविषयमेतत्त्वरूपं प्ररूप्यते, ! उच्यते, ' पाणा च्उराह्मं ' ति 'प्राणाः' इन्द्रियादयः ' चतुराद्यः ' विनाशः प्राणातिपातस्तस्मिन् प्राणातिपाते—प्राणातिपातविषये, स्वरूपमित्युपाहतपदेन योजना, मणितसङ्ख्या चेत्थमानीयते—पृथ्वीकाथिकादयो वनस्पतिकायिकान्ताः पञ्च ५ जीवमेदाः, द्वीनिद्रयादिपञ्चेन्द्रियावसानैश्रतुभिः ४ प्रमत्तरतोऽन्यथा ॥ २ ॥ '' इति, अयमपि प्राणातिपाते स्वरूपमिति पूर्ववत्तम्बन्धः । नतु केऽमी

श्री चतुःप्रमृतयः, आदिशब्दात्षडादिपार्भ्रहो, यथोक्तम्—" इंदियबलऊसासा पाणा चउ छच सत्त अहेन । इगि कु

न्तीतिशेषः, सूक्ष्मत्वं च सूक्ष्मद्यष्टिगम्यतया न तु सूक्ष्मनामकर्मोद्येन, तह्यतामतिपातनासम्भवात्, स्वायुःक्षयेणैव तन्मरणा-| तेन प्राणातिपातभेद्द्रारेऽपि जीयभेदाभिघानमदुष्टमेवेति सूत्रार्थः सूक्ष्मधिया भाज्यः, अन्यथापि प्राणातिपात-भ्युपगमात्, अनेन जीवहैविध्येनाश्रयाश्रयिणोरभेदोपचारात् प्राणातिपातो हिविघः स्थूलः सूरम्ब्रेत्येतदुक्तं भवति, ' स्थूलाः ' द्रीन्दियाद्यश्रक्षुरिन्द्रियप्राह्याः ' सूक्ष्माः ' तद्विपरीता एकेंद्रियाः ' जीवाः ' प्राणिनो, दिविधा भव-हैविध्यमाह-'संकपारंमओ य सो दुविहोगीत सङ्कल्पश्च-मारयाम्येनं कुलिङ्गिनमित्येवं विकल्पः आरम्भश्च-कृष्यादिरूपः सङ्गल्पारम्भै ताभ्यां जातः सङ्ल्पारम्भजः, चश्वन्दः पूर्विपक्षया समुचये, भाः' पूर्वोक्तः स्थूळसूक्ष्मभेदेन हिविघोऽपि प्रत्येकं हिविध इति सम्बन्धः, यः सङ्कल्पजः सोऽपि हिभेद इत्याह—सापराघो निरपराधः, 'सबराहगित यतिश्रावकयोः सामान्येनैव स्वामित्वप्रद्शैनार्थं, निवृत्तिस्तु यथासम्भवं भान्येति गाथार्थः ॥ २१ ॥ न्याख्यातं थूला सुहुमा जीवा संकप्पारंभजो य सो दुविहो। सवराह निरवराहो, साविक्खो तह य निरविक्खो ॥ २२ ॥ याहराद्वारमधुना भेद्द्वारस्यावसरस्तर्प्रांतेपाद्नायाह——

िक्ष प्रायः—अप्राप्तसम्यग्दर्शनस्य विरतिपरिणामो न जायत एव, अतः प्राप्तेऽपीत्युक्ते, ' द्वितीयकषायाणाम् ' अप्रत्याख्या-| नामिधेयानां ' उवसमम्बर्णणं ' ति प्राक्रतत्वात्परनिपातः ततः क्षयोपशमेनेत्यर्थः, ' तद्विरतिपरिणामः ' प्राणा-सूत्रत्वाल्लुप्तविभक्तिकं पदं, ततः सहापराघेन वर्तत इति सापराधः—प्रतिकूलकारी जीवस्तद्विषयो वधोऽपि सापराधः, सूत्र पूर्वोक्तादेव हेतोर्निगेतोऽपराधाकिरपराधः, शेषं प्राग्वत, एष च सवोऽपि सापेक्षस्य कर्नुर्येदा भवति तदा सापेक्षो, अस्त्र व श्रावकेण स्थूलप्राणातिपातस्य निवृत्ति कुत्रेता संकल्पजान्तिरपराधान्निवर्तितव्यं, अस् च श्रावकेण स्थूलप्राणातिपातस्य निवृत्ति कुत्रेता संकल्पजान्तिरपराधान्निवर्तितव्यं, अस्त्र च श्रावकेण स्थूलप्राणातिपातस्य निवृत्ति कुत्रेता संकल्पजान्तिरपराधान्निवर्तितव्यं, अस्त्र च श्रावकेण स्थूलप्राणातिपातस्य निवृत्ति कुत्रेता संकल्पजान्तिरपराधान्निवर्तिवव्यं, किन्त 'सुम्यक्ते' सम्यग्दर्शने, अपिराब्दस्य भिन्नक्तमः सम्बन्धः, स च ' प्राप्तेऽपि ' लब्धेऽपि, अयमिभ-क्षे सापराधे तु गुरुल्डालोचनया सापेक्षिकियया प्रवर्तितव्यं, न तु निरपेक्षता कार्यो, आरम्भजे तु न नियमः, किन्तु किन्तु तत्रापि यतनया प्रवर्तितव्यमिति गाथार्थः ॥ २१ ॥ गतं दितीयद्वारमिटानी माजा नार्यात्रे ।। ११ ॥ गतं दितीयद्वारमिटानी माजा सम्मनीमीव पने वीयकसायाण उवसमस्वएणं । तिवर्षेपरिणामो एवं सवाणवि वयाणं ॥ २३ ॥

पहमारिया य इत्थं जत्तादमगो य दिइता ॥ २४ ॥ प्राणातिपाती—हिंसा तस्या अनिवत्तेनमनिवृत्तिस्तिस्मिन् प्राणातिपातानिवर्तने, इहत्लेकश्च परभवश्च इहलो-||कपरमवं, समाहारत्वादेकवचनं, तारिमन् इहलोकपरमवे, यहा प्राक्कतत्वाह्यचनव्यत्ययः—इहलोकपरमवयोः ' दोषा ग ||तिपातिवरतेः परिणामो, जायत इति शेषः, पूर्व सन्याणिव वयाणं'ति एवं उक्तरूपेण दितीयकषाय-यात्रादमकश्च ' दृष्टान्ती' उदाहरणे, चराब्दी परस्परापेक्षया समुचये, इति गायार्थः ॥ २५ ॥ भावार्थः कथान-लाटदेशे भुगुकच्छपत्तने गङ्गकाभिध एक उपाध्यायो बहुच्छात्रपाठको बभूव, भायी तस्य नर्भदाभिधा तरुणी, दुषणानि, भवन्तीति शेषः, अत्र च को दृष्टान्तः १ इति चेत् आह-पितमारिका च ' अत्र ' प्राणातिपातानियत्तेने सम्बन्ध क्षयोपशमलक्षणेन सर्वेषामपि—समस्तानामच्युक्तशेषाणां—मुषावादाविरत्यादीनां, प्राप्तिरित्यध्याह्रतपदेन पाणाइवायअनियत्तणीं इहलोय प्रमंबे दोसा। इति गाथार्थः॥ २३॥ उक्तं तृतीयद्वारमधुना चतुर्थमुच्यते---कगम्यः, तयोश्रायं तावत्कथ्यते---

िक्ते सा चान्यदा तमुक्तवती, यथा—वैश्वदेवपुजाकाले बल्जिप्रक्षेपं कुवेन्तीं मां काका उपद्रवनित तत्त मां तेभ्यो रक्षय, सांऽाप् ||अ |अ|| |अ||| तस्याः कुटिलस्वभावतामजानानः छात्रान् अभाणीत्, यथा—प्रत्येकं भवद्भिभेटिनी बल्जिविधानकाले काकेभ्यो वार-||अ| 🌯 मीति विचिन्त्य तयाऽलक्षित एव तह्यापारं निरीक्षितुमारेमे, यावहिकालवेलायां घटं गृहीत्वोदकानयनाय नमेदां 🕌 🖞 प्रति प्राधिता, सोऽपि पृष्ठतो लगस्तचेष्टां विलोकयितुं, साऽपि तत्तीरमासाद्य कक्षाबन्धं विधाय घटमबाङ्मुखं ग्रहीरवा 🎼 🕎 तरीतुमारब्धा, सोऽपि तयाऽविज्ञात एव तीत्वी परं तीरमापत् क्षणमात्रेण, साऽपि परतीरमागत्य तहेशवर्त्तिन एकस्य \iint ैं। जातः, तेन चिन्तितं—नेयमतिसुग्धा, किन्तु वैशिकमेतद्स्याः, तद्हमदातनमहोरात्रमस्या गत्यागती विलोकया-ें केण रक्षणीया येनेषा सुक्तेन तत्करोति, तथेति प्रतिपन्ने तैस्तथा गच्छत्स दिवसेष्यन्यद्। विदग्धच्छात्रस्य वारको

👸 तरणगोपालस्य समीपं गत्वा चिरं रन्त्वा तथेबाऽप्यातुमारच्या, अन्नान्तरे चौराः कुतोऽपि कुतीथोदिविसाग- 🕌 🎙 नानवलोक्य तयोक्तं—यथा भो भद्राः ! भवन्तः कुतीथवितीणोः मुम्पारेण मृहीताः, न चायमेवंविध के पृष्ठहननादिभिद्रमयसपेति, कि न श्रुतः मुद्यमारयहो युष्माभिः १, तदेनमहणोः कुञ्जत, ततस्तैरतथा कृते दुरं

स्वमत्या परिमाच्य रात्री सुखप्रसुत्तो व्यापादितः श्रुरिकया, बहूनि खण्डानि कृत्वा क्षित्तो जरिपटिकायां, परिस्थापनार्थे च विभातप्रायायां रजन्यां पिटिकां मस्तके कृत्वा गताऽटव्यां, परिस्थापनवेलायां च कुलदेवतया मस्तक एव क्षया दोदूयमाना लज्जां विहाय पत्तनं प्रविष्टा, भिक्षार्थं च गृहे २ ददत भिक्षां पतिमरिकाया इति प्रलपन्ती रुदती च पर्यटितुमारब्धा, लज्जादयश्च गुणास्तावदेव प्राणिनां, प्रसपेन्ति यावद्धभुक्षा पिशाचीव नोच्छलति, तथा चोक्तम्— स्यापि न लज्जसे १, तया चिन्तितं—अस्यैतं वद्तोऽयमाश्यः—उपाध्यायः कण्टकप्राय आवयोस्तदेनं व्यापाद्येति " रूवं सिरि सोहग्गं, नाणं माणं परक्कमं सत्तं । रूज्जा इंदियविसओ, नविर य एका छुहा हणइ ॥ १ ॥ " काल्यापनां विद्धामि, इतः प्रभृति तु त्वमेव मम प्राणनाथ इति गदितः, तेनोदितं—आः ! पापे ! किमुपाध्याय-स्तिम्मता पिटिका, ततो ळज्जावशाङ्गगरमागन्तुमशक्तुवती कतिचिहिनानि तत्रैव निनाय, अन्यदा तु बाढं गाढबुसु-श्रि सया दोद्यमाना ळज्जां विहाय पत्तनं प्रविष्टा, भिक्षार्थं च गृहे २ ददत भिक्षां पतिमरिकाया इति प्रलपन्ती रुदती पलायितोऽसौ, तच छात्रेण सात्रिविलसितं सर्वं विज्ञाय काकरक्षणवेलायां विजने जाते——दिवा बिसेषि ततस्तया विज्ञाताऽहमनेनेति विचिन्त्योक्नं——भवाहश्विद्ग्धाप्राप्त्येद्मनुष्ठीयते, किं करोमि ! यथा तथा काकेम्यो, रात्री तरिस नर्मदाम् । कुतीथानि च जानासि, नेत्रकुञ्चनकानि च ॥ १ ॥ इति पठता ज्ञापितं

| जिकस्य हननार्थमेकस्याः शिलाया अधः खनित्वा कोपाहिस्स्तात्मा तद्धःस्थित एव तां पातियेषुमारच्यः, तया ्रह्मासित । जिन्न प्रतन्या स एव चूर्णितः, लोकश्च प्रत्यकात्रचित्रचटनावनचण्टाचोरचोषानुकारितदीयखटखटारवज्ञासित । | है|| हेबादि गृहीता अच, ततस्तेत्रेव गत्ता याचस्वेत्युक्तो गत उचानं यावतावत्तत्र सक्लोऽपि लोको युक्ता प्रेक्षण-|| प्रीटितुमारेमे, न कश्चिदिक्षां प्रयच्छति, वक्ति च गृहरक्षपालादिः—यथोचानं गतः सवीऽति लोकः खाचनेयचूष्य- | इ हितीयकथानकम्-राजगृहनगरे कश्चिहमकः प्रतिवसति स्म, अन्यदा च तत्र कस्मिश्चिहत्सने लोको 🗟 |अ||| वेभाएनितिम्बवातिकि विवधवनखण्डमण्डिते सबेतुकोद्याने क्रीडानिसित्तमुच्यानिकायां निर्मतः, | |अ||वेभाएनितिम्बवातिकि विवधवनखण्डमण्डिते सबेतुकोद्याने |अ|| काममोगा याः सर्वसावद्यतिवृत्तिं गृहीत्वा प्रकृष्टसन्तोषम् खतृतातित्वति, मया प्रनः पापिष्ठया इहपरत्योकविरुद्धमी- ||अ| ||अ|| काममोगा याः सर्वसावद्यतिवृत्तिं गृहीत्वा प्रकृष्टसन्तोषम् खतृतातित्वतिते, मया प्रनः पापिष्ठया इहपरत्योकविरुद्धमी- ||अ श्री कियताऽपि च कालेन तस्मित् कमील क्षयोपश्यमं गते साध्वीः संमुखीहेच्चा चित्तितमनया—घन्याः खत्वेता विरक्त- । । हैं। हिर्मा सुर्म स्थान्ते न वा सहीते शक्यते, पाइयोः पतितुकामायात्र्य विटिका सूमी निपतितेति ॥

उपप्रदर्शने, 'सूव गत्ति पदावयवेन पद्समुदायापेक्षणात्सूपकारगृहीतदारकस्य, सूत्रत्वाब्छप्तषष्ठीकं पदं, |मिति सम्बन्यः ' लोगेऽग्नीति ' अपिश्बद्स्य भिन्नक्रमत्वात् प्राकृतत्वेन वचनव्यत्ययाच, यथाश्बद इतरततो नष्टः, स च रीद्रध्यानो मृत्वा नरके दुःखभाजनं संबुत्तः ॥ एवं च यथाऽसौ पतिमारिका द्रमकश्च प्राणाति-पुरा धान्यपुरयामे महासम्माद्धमतो माणिभद्रशावकस्य प्रशमादिगुणगणालङ्गतो निष्कलङ्कसम्यक्त्यो गृहीता-णुत्रतः स्वम्यस्तसमयो यथार्थोभिषानौ धर्मरुचिस्तनयः, असौ कदाचिन्निजवयस्यपरिवृतो ग्रामाद्वहिनिगेतः, स न केवरुमस्य दामन्नकादीनां च, मकारोऽलाक्षाणिकश्चकारः समुचये, आदिश्वन्दारक्षेमादीनां चेति गाथासङ्क्षेपार्थः ||पातस्यानिवृत्तौ दुःखमाजनतां गतौ इहपरलोकयोः एवमन्येऽपीति ॥ अधुना पञ्चमं गुणद्रारमुच्यते — ये युनः प्राणिनो ' वयविरतियुताः ' प्राणातिपातनिवृत्तिसमन्विताः, उभयोरिष लोकयोरतेषां जे पुण वहविरइजुया उभओ लोगेऽवि तेसि कह्याणं जह सूनगांहेयदारग दामनगमाइयाणं च ॥ २५॥ विस्तरार्थेस्त कथानकेभ्योऽवसेयः, तानि चामूनि कमेणोच्यन्ते---

निच्छति, ततो राज्ञाऽऽनाथितो दुष्टगजः, तेन मापायितुमारब्धः, ततोऽसी बक्ति--वरमहमेको मृतो, न 🆓 च कुतोऽपि समागतेश्वीरैरपहत्योज्जयनी नीतः, विक्रीतो राजसूपकारपार्खे, नीतः स्वशालां, भणितश्च—लायकादी- 🅍 ललाटपष्टमाघायोक्ताः सन्निहितपुरुषाः—अरे रे ! कसाप्रहारेस्ताडयतेनमलीकप्रत्यात्वात्तावलेपवाहिनं, तथाऽपि 🐉 पुनरनेके मारिताः, यत एवं श्रूयते—" एकस्स कए नियजीवियस्स बहुयाओं जीवकोडीओ । दुक्खे भवति, त्वं तु परायताः, तेनोक्तं—िकं परः कारिष्यति मे १, ततो राज्ञा तत्साहसपरीक्षार्थमळीकभूकुटिभीषणं 🕎 हुच्छासय, तेनापि ते मुक्ताः, ततोऽसौ सूपकारेण बहु विरूपं भाणितः पुनर्नेतत्करणीयमित्युक्त्वा घृतश्च, यावर किमिति मो! लावकादीन्न मारयसि १, तेनोक्तं-देव! जीववधः प्रत्याख्यातो मया, राजोक्तं-स्वायत्तर्य प्रत्याख्यानं माज्ञापितोऽपि न हन्तुमिच्छति, राज्ञोक्तं—परयाम्येनमानयत, आनीतश्च राजसमीपं, पतितः पादयोः, भणितो राज्ञा— माकण्ये पृष्टं-किमेष रारटीति १, तत एकेन पुरुषेण कथितं-यथाऽसी सूगकारेण कयकीतोऽपि तित्तिरादीत् हन्तु-तावत्कोपावेशविवशेन सूपकारेण ताडितो गाढं, ताड्यमानश्चारिटतुमारेमे, निकटगवाक्षवित्ता च राज्ञा तमारटन्त-हितीयादेने तितिरादीन् मारयेत्युक्तो बभाण—नाहं मारयिष्यामि, ततो दुवैचनैरपि भणितो यावन्नेच्छति मारियेतुं

ततस्तेन यदादिशति देव इत्युक्त्वा मुक्तो नृपसमीपेऽसौ, राज्ञापि—एवंविधाभित्रहाप्रहवानेष योग्योऽद्गरक्षाकमे-णीति विभाज्य लक्षपाकतैलेनाभ्यज्य स्नापयित्वा अत्रासने च भोजायित्वा शरीररक्षाकमीण नियुक्तः, समृङदेशा-दामनककथानकं च-कश्चिन्मत्त्यबन्धो जालेन मत्त्यानादाय तथाविधजलाशयान्माघमात्तिकालवेलायामु-| थिपतिश्व विहितोऽसौ, प्रभुतकालं पञ्चप्रकारं जीवलोकसारं विषयसुखमनुभ्य तथाविधाचार्यसमीपेऽन्यदा धर्भ-निकटवर्तिनं अमणकमेकमप्रावरणमातापनां कुर्वाणमवलोक्यानुकम्पापरीतान्तःकरणो जालेनावेष्ट्य गतः स्वगृहं, रजन्यां च पळाळसंस्तारकसंनिविद्योऽन्तिकोपविष्टाभीष्टविशिष्टभार्थया परिष्यक्तो डयळञ्ज्याळाजाळजाटिळ-निकटवर्तिन्यपि तुहिनकरनिकरवाहिनि वहति गन्घवाहे गाढं शीतवेदनाव्यध्यमानकाययाधिः। थाविधानिरावरणस्थानवर्तिना महानुभावेन तेन तपस्विनेयमतिद्वःसहा शीतपीडा विषोढव्येति तपरिवनेयमतिदुःसहा शीतपीडा विषोढठ्येति |ठवंति जे केइ ताणं कि सासयं जीयं १ ॥ १ ॥ " ततो राजोक्कम्-मो भो! सूपकार! मभेवेष समप्येतां, समुत्याय गतः साधुसमीपं यावद् दष्टरतथेवोध्वेर्या-|माकण्ये प्रबज्जित: । प्राणिवधनिवृत्तावेवं गुणोऽस्य दर्शित: । पुनांश्रेन्तयामास, कथाश्चच प्रभातप्रायायां रात्री तथाविधनिरावरणस्थानवार्तेना महानुमावेन 山引

 कलाकणेनान्मत्स्यपाटकवर्ती लोकः समस्तोऽपि मिलितः, तेनोक्ते—मो मो अस्मदीयकुलोत्पन्नोऽप्यतीय द्यालुवैनिसे?, । । हिमता तन्न युज्यते कर्तुम । उभयत्र यहिरुदं दृषिं भवभ्रमणकुर्पध्यम् ॥ १ ॥ » अत्रान्तरे तद्यिमहेलाकल । किमित्येवं पुनः पुना रास्टीवि १, न मया जीवता मत्स्ययहणजीविका विधेया, यत उक्तम्—" गच्छन्तिरापि प्राणेकुे-खल्वत्र सवव्योक्रतचेतसां किञ्चिह्यकरमस्ति, ततस्तित्रिकेन्धं साधुनाऽवबुध्य द्नो जीववधानिवृत्यमिग्रहः, छित्वा जालं गतः सम्गृहं, अवगतवृतान्ता च ततस्तदुपरि रिटेतुमारन्धा तत्पत्नी, पुनः २ प्रेथेमाणआवोचत-भरे । है कुत्वा गृहातोऽभित्रहः पालियेतुं शक्यते, तेनोक्तं-प्योत्रोतितमेवैतत, न ें ह्या, प्रकाशितं धीबरेण धीवरत्वं, ग्रहीतुं प्रवृत्तः प्राणिवधानिवृत्तिं, साधुनोक्तो—यथा सीम्य । मुण्योत्नोतितं ए धमेलामियता च प्रारब्धा तस्य धमेदेशना, प्रतिबुद्धस्तथाविधक्षयोपशमवशेन, परिणता मनस्यङ्गाङ्गीभावेन जीव-है नस्थो मुनिः, मक्तिमरिनिभेरमनाः पतितः पाद्योक्तमारितं जाले, अत्रान्तरे विद्धानः कमळवनविकाशमसमप्रमा-प्राप्तारेण प्रमुतितिमरियुविनाशं चाहिमरिमरुद्यितिरिशिखरमारुरोह, माधुरि समुत्सारयामास कायोत्समै,

🕯 न खलु जीवरक्षयाऽस्माकं धात्रा निवीहश्चिनितः, तत्प्रयनेस्य जालमादायास्माभिः सह स्वयं नदीतटाभिमुखं 🎚

| | मत्स्यग्रहणाय, अन्यथा गळे गृहीत्वाऽपि त्वां नेष्यामः, ततस्तदीयककेशवचनताडितो गतो नदीतटं, समापितं तैर्जालं, | 🍪 | 

सन्ति द्रमाः, यादे कञ्चिन्मदीयस्थानं प्रेषयासि तदा प्रयच्छामि, ततः श्रेष्ठिना दामन्नक एव पार्श्ववतीं प्रहितः, मारणन्यतिकरं बोघयित्वा भाणितः--यदि त्वसितो दूरमपकामसि तदा भवतोऽङ्गन्धी छित्वा श्रेष्ठिनः साभि-ज्ञानद्शीनार्थ त्वां जीवन्तं मुज्ञामि, अन्यथाऽवश्यं मारयामीत्युक्तो भीतमीतोऽसौ जजल्प-मुज्ञ मां यदा-गतस्तेन सहितः, अनेन चान्तावसाथिना चण्डालपाटकादूरतरं नीत्वा तत्पुण्यानुभावसंजनितकरुणेन श्रेष्ठ्यादिष्ट-मम गृहस्य नायको भाविता १, तद् यावद्चापि मुनियचनं नावितथं संपद्यते तावद्यापाद्यामि केनचिदुपायेनैन-अभ्युपगतमनेन, अन्यदा हट्टमार्गे मायया याचितो द्रम्मानसौ चण्डालः श्रेष्ठिना, तेनोक्तम्—इदानीं मम पार्श्वे न मिति विचिन्त्याकारितः पूर्वपरिचितश्चण्डाल एको, दानसन्मानादिनाऽऽगृषैञैनमाज्ञापितवांस्तद्यापादनं प्रति, तच वचः समुद्रद्तश्रेष्ठिना कटकान्तारितेनाकर्णितं, चिन्तितं च–कथं सम पुत्राद्यो न स्वामिनो भविष्यन्ति १, अयं ततोऽनुकम्पापरीतचेतसा स्वगृहं नीतः, कर्मकरवृत्या धृतश्च, अपरेचुः साधुसङ्घाटकस्तकृहं दिशासि तत्करोमि, प्रतिपन्ने गृहीत्वाऽङ्गली मुक्तोऽसी, गतो मरणमयभीतोऽज्ञातचर्यया तस्यैत्र स्वामी हितीयस्य काथितं--यथाऽयं दमकोऽस्य गृहस्य भेक्षार्थमागतः, तत्रेकेन साधुना चीक्षितः,

सत्यमेव मुनिवचनं भविष्यति १, अथवा भवतु किञ्चित्, ' अनिवेदः श्रियो मूल'मिति जनवादः, तद्न्यमेव मारणो-पायमधुना विरचयामीति विचिन्त्य लिखितो निजपुत्रस्य सागरद्ततस्य नाम्ना लेखः, विभातप्रायायां रजन्यां लेखमर्प-प्रत्यायितश्र-तद्यियुत्तान्त, बद्ध्या तत्रैव बह्ळतरच्छायपादपस्याघः प्रमुत्तः, अत्रान्तरे भवितच्यतानियोगेन तस्यैव श्रेष्ठिनो दुहिता सखीजन-सहागच्छन्त ततः कथितोऽनेन, चिन्तयामास श्रेष्ठी-गाढबद्धपक्षपातो विधिदोमनके, कथमन्यथैवं मारितोऽपि जीवतीति, तिक सहिता तदैव कीडानिमिचमुचानमागता, दृष्टः पाद्पतलप्रमुप्तः स्वर्गे इव सलेखो दामनकः प्रत्यभिज्ञातश्च, तथेवा-जायतो मन्थिमुन्मोच्य शनैगृहीतो लेखः सागरद्तानाम तह्नाहिविलोक्य, अतिचपल्तयोद्रेष्ट्य वाचितश्च, यावत्तत्र यित्वा प्रहितो दामनको राजगृहाभिमुखं, प्रातोऽसौ प्रहरद्वयसमये तदासन्नवन्युँचानं, मार्गश्रमाखिनश्र गले लेखं अचिन्तयच—कथ्रमेष दामझको दृश्यते १, अनुकुळवचनैराभाषितः तेनैतत्कृतं न मदीयं मनोऽपीदृशकर्मेसु प्रवर्तते, तत्कथ्य निःशङ्कं वत्सरूपैः चण्डालेनापि दर्शिता तद्कुली श्रिष्टिनः विकालबेलायामश्रादिचतुष्पदानवलोकयन् स्थितस्तत्र तदेह एव वत्सपालकवृत्या, गतोऽन्यदा गोकुलं द्रमलोमेन

किखितम 'अधौतपादस्यास्य विषं दातच्यामिति,ततोऽसौ तमेवानुकम्पापरेण चेतसा निर्मिषया हशा विलोकयितुमा किखिलतम 'अधौतपादस्यास्य विषं दातच्यामिति,ततोऽसौ तमेवानुकम्पापरेण चेतसा निर्मिषया हशा विलोकयितुमा किखिलतम स्था, विर्मात निर्मिषया हशा विला वातच्योत विष्य मुद्यः संवित्ति लेखराय निर्मेश्याय ततो गतः सागरद्वसमीपं, समर्पितो लेखः, विषा दातच्येति विधाय भूयः संवित्ति लेखराये गते गतः सागरद्वसमीपं, समर्पितो लेखः, विषा दातच्येति विधाय भूयः संवित्ति लेखराये ततो गतः सागरद्वसमीपं, समर्पितो लेखः, विषा दातच्येति, विषेति तस्या एव कन्याया नाम, ततोऽसाववधारितलेखाभिप्रायो 'गुवोदिष्टं न विकरपये विद्यात विषा विविद्य गत उपाच्यायपार्थं, पृष्टो विवाहल्प्रमशुद्धि, असावप्यविरात्परिमान्य अचैवार्द्धरानेहस्यम्यम् द्रेरे तिलम्. विवाहिक्यमेतिक्रमन्यम् द्रेरे तिलम्. विवाहिक्यमेतिक्यादीत तद् भवतु आराध्यते ताबक्ष्यमिति विविद्य गतः स्वगृद्धं, प्रसिद्धः स्थिति विवाहिक्यमेति विविद्य गतः स्वगृद्धं, प्रसिद्धः स्थिति विवाहिक्यमेतिक्यादीत विविद्य गतः स्वगृद्धं, प्रसिद्धः स्थिति विवाहिक्यमेति विविद्य गतः स्वगृद्धं, प्रसिद्धः स्थिति विवाहिक्यम् । अथवा यन्तवति तद् भवतु आराध्यते ताबक्ष्यमिति विविद्य गतः स्वगृद्धं, प्रसिद्धां विविद्यः मतः स्वगृद्धं, प्रसिद्धः स्थिति विविद्यः स्वगृद्धः स्वाहिक्यः ।

| छिकावात्तिनि पर्यङ्केकदेशे समुपविश्याचिन्तयत्—अहो ! विजयी कमेन्यवहारः, प्राणिनां यस्मिन्ननुकूलेऽपाया ||औ| ||औ||दामनकं नवीनानुपहतिनेमेंकिघवलदुकूलपरिघानम्, अभ्युरिथतोऽनेनाभिवन्दितश्च, पृष्ठः श्रेष्ठिना तनूजस्तद्दयतिकरः, े े े निज्ञा-||संभाज्यते, भवतु, तथाऽपि प्रारब्धाभिळषितार्थविषये पुरुषेण तद्गसिन्धावपि न विषाद्वता भाव्यं, प्रत्युत| ||प्रयत्नः करणीयः, यदुक्तम—" प्रारम्यते न खलु विज्ञभयेन नीचैः, प्रारम्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः। विज्ञेः यथा मया कुलदेवताया उपयाचितमेवं प्रतिपन्नमास्ते, यथा—यो मदीयां दुहितरं परिणेष्यति स एकाकी समागत्य गृहीत-🦔 || कथितस्तेन स लेखादिवृत्तान्तः, ततश्रेतसा सखेदोऽप्यद्शिंतमुखविकारः साधु पुत्र ! कृतमिति प्रतिपाद्य चित्रशा- | पुरुषेण मनोरथाः । दैवेन प्राप्तिसन्द्रावात्, कार्याणां गतिरन्यथा ॥ १ ॥ " तदिदानीं नान्यथा मुनिमाषितमिति | 🖓 | पुनः पुनरिप प्रतिहन्यमानाः, प्रारब्धमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति ॥ १॥ " इत्यालोच्य समाह्नता पत्नी, कथितं तद्ग्रे— बलिषुष्पपटलकरत्वां पूजियिष्यति, तद्यापि काळ्वेलायां भगवत्याः पूजानिमित्तं जामाता यास्यति, ततो भवत्या अप्युपाया भवन्ति, विपदोऽपि सम्पद्ः संपद्यन्ते, तादिदं सत्यमेव संजातं यदुक्तं केनाचित्-' अन्यथैव विधीयन्ते सकलं तचोग्यबलिपुष्पादिकं प्रगुणीकृत्य धरणीयमित्यभिषाय स्वयं गतः श्रेष्ठी पूर्वपरिचितस्यान्यस्य चण्डात्रस्य राज्ञा, ततो जामाता दामनक एव भवत्वस्य गृहसा़्रास्य स्वामीति परिभाव्य स्थापितः स एव श्रेष्ठिपदे, गच्छत्सु किंतं यथा सवैमेतन्मद्रघावबद्दबुद्धिना श्रेष्ठिना कृतमिति । अन्यदा तु समुद्रद्त्तवणिजा यानि पूर्वं पारेसमुद्रं जातं-" यज्ञिन्त्यते परस्य तदुपैति स्वस्ये " त्येवं चिन्ताकुले झगिति समागतहद्यसंघट्टः पतितो भूमौ, पापकमी यात्रिमित्तो मयैष दामन्नकवधिश्वन्तितः स एव मम पुत्रो विधात्रा प्रतिकृत्ककारिणा हतः, अहो ! तदेतदाख्यानकं |दिवसेषु कियत्स्वपि स्वभावानुरक्तया पत्न्या करिमेंश्रिद्वसरे कथितो लेखादिन्यतिकरः, ततः शेषं स्वमत्यैव वित-प्रोषितान्यभूवम् प्रवहणानि तानि तदीयपुण्योद्याकृष्टानि विशिष्टभाण्डपरिपूर्णानि समागतानि, बर्ङापितः समागत्यैक-तिका, यथा—" अणुपुंखमावहंतावि आणत्था तस्स बहुगुणा हुंति । सुहदुक्खकच्छपुडओ, जस्स कयंतो थह्इ पुरुषेण, दत्तं पारितोषिकं, चलितस्तह्रशैननिमित्तं, अर्द्धपथे नटप्रेक्षणकमद्राक्षीत, तत्र च प्रस्तावे गीता नवगीतगी ख़ब्बेषोऽपापे पापं चिन्तयतीत्येवं मंजातरीषैः परित्यक्तः प्राणैः, सपुत्रः श्रेष्ठी मृतो, न च तदन्वयेऽन्योऽस्तीति श्रुतं

पाटळिपुत्रे नगरे जितशत्रू राजा, तस्य क्षेमो नामामात्यः प्रधानश्रावकः, स च राज्ञोऽतिप्रिय इति कृत्वाऽन्येषां सामन्तादीनामप्रियः, ते च तस्य विनाशमिन्छन्तोऽन्यदा क्षेमपुरुषान् दानसन्मानादिभिर्वशिकृत्य संवृत्त इति, एवं च प्राणातिपातिविरतानामिह परत्र च दृषान्तह्यानुसारेण गुणगणं परिमान्य तिन्नवृत्तो भन्यजनैयेत्न आस्थेय इति गाथागभीर्थः ॥ २४ ॥ आदिशन्दोपात्तं तु क्षेमकथानकं कथ्यते---समानायितः क्षेमो राजा, भाणितश्च-यथा त्वमध्येवमक्षेमंकरः १, तेनोदितं –देव 1 कीटिकाया अप्यहं नाक्षेमाबहः, न्तवर्णेनं गाथाश्रवणावसानं कुतं नरपतेः पुरतः, ततः सन्मानितो राज्ञा विसर्जितश्च गतः स्वगृहं विशिष्टमोगमागी यदिवसे समाह्रय पृष्टो दामन्नकः-किमधे लक्षत्रयदानं १, कि परोपाजितं वित्तं सुदेयं भवतीति हेतोः १, कि वा गतां पठता गाथां नटेन स्मृतिपथमानीतो मे स्वयमनुभूतो व्यतिकर इत्यभिघाय सविस्तरं चण्डालघातप्रभृतिवृत्ता-प्रेक्षापूर्वकारितयेति, तेनोक्तं-देव ! विज्ञापयामि, प्रेक्षापूर्वकारितयेति मम मतिः, यतो यथा कथञ्चिद्पि निजप्रस्तावा राजोऽभिमरत्वेन व्यापारितवन्तो, राजपुरुषेश्र प्राप्ता वयं क्षेमामात्यप्रयुक्ता इति ते भणितवन्तः, कि पुनभैवतः १, तथाऽपि राज्ञा वध्य आज्ञापितो, यश्च तत्रान्योऽपि वध्य आज्ञाप्यते स

मकरादिरौद्रजलचर्-दुरवगाहा वापी समस्ति ततः पद्मान्यानाय्यते, तत्र प्रविष्टश्र मकरम्रहाादिभिग्रेस्यते इति क्षेमोऽपि नो चेहेवता मे सान्निच्यं विघायेतेभ्यो रक्षतु, ततः साकारमनशनं गृहीत्वा प्रविष्टोऽगाघजलमध्यं, सकलजनप्रत्यक्षं—यथा यद्यहं राज्ञो द्रोहकारी घातकान् न्यापारयामास तदा मामेते मकरादयो भक्षयन्तु, भावसारमवदत चानुतापवता तेन क्षमित आलिङ्गितश्च, प्रतिपक्षनित्रहपुरस्सरं प्रवेशितश्च महाविभूत्या नगरं, भणितश्च—कं ते देवतासान्निध्येन च महान्तं मकरमेकमादाय तत्पृष्ठमारूढो बहूनि फलानि गृहीत्वोत्तीणैः, समर्पितवांश्र राज्ञः, तुष्टेन वरं ददामि १, क्षेमेणापि संवेगाचागतमानसेन निवार्थमाणेनापि वृता प्रबच्या, देवपूजादिपूर्वकं तथाविधाचार्थ तदेवादिष्टः, ततो गतोऽसावनेककौतुकार्थिजनपरिवृतस्तत्र, पठित्वा पञ्चपरमेष्ठिनमस्कारं विचित्रकमळकुवळयकुमुदकह्वारोपशोभिता तसजीवे रमखंतो विहिणा गमणाइयं कुजा ॥ २६ ॥ समीपे प्रवजितश्रीते प्रथमव्रतपालने गुणः ॥ उक्तं गुणहारमधुना यतनोच्यते— पाणाइवाएं जयणा दारुयधन्नाइउद्गंविसयाओं। राज्ञोऽशोकयनिकायामनेकपद्मिनीपत्रसंछन्ना

प्राणाहवाएगप पतन्तुन्तुन, कृतायामित गम्यते,यतना—रागहेषरहितोऽशठव्यापारः,तदुक्तम्—" रागहोसविक् रुक्षणेन, प्राणातिपाते—वधनिवृत्ती, कृतायामिति गम्यते,यतना—रागहेषरहितोऽशठव्यापारः,तदुक्तम्—" रागहोसिति उत्तो जोगो असदरस होइ जयणा उ। रागहोसाणुगओ,जो जोगो सा अजयणा उ॥शा " सा करेव्या भवतीति इत्तो जोगो असदरस होइ जयणा उ। रागहोसाणुगओ,जो जोगो सा अजयणा उ॥शा " सा करिव्या विक् शेषः, किविषया १ इत्याह—'दारुपे'त्यादि, दारूण्येव दारुकाणि—काष्ठानि धान्यं—शाह्येद्ये अस्ति प्राप्ते स्ति वाचिष्या क्षित्र में प्रकालिया हिष्येत्येद्ये स्ति हान्यादीनि उदक्—जलमेषां हन्हे विषय्याव्येत बहुन्नीहावेताहिषयेत्येः, तत्र दारुविषया क्षित्र स्ति हान्यादीनि उदक्—जलमेषां हन्हे विषय्याव्येत बहुन्नीहावेताहिषयेत्येः, तत्र दारुविषया क्षित्र स्ति हान्यादीनि अदक्—जलमेषादितस्य दारुणश्रक्षेषा निरीक्ष्य भूमौ प्रकाट्य च रन्धनादिनिमित्त 'पाणाइवाएगी सप्तम्येकवचनान्तत्वेऽपि लघुत्वं ' एओयारा बिंदू पयनिहणे हुन्ति लहुयाइं ' इति प्राकृत-

मभ्रौ प्रक्षेपणं, धान्यादिजलविषया तु कीटसंसक्तादित्यागतः परिमितवस्त्रपूतजलादानादितश्च यथाक्रममवगन्तन्या,

वास्तान् ' रक्षन् ' पालयन् ' विधिना ' सिद्धान्तानिदिंष्टविधानेन गमनं –चङ्कमणं तदादिर्थस्यावस्थानादेः तत एतदेवोपदेशहारेणाह—' तसे ' त्यादि,त्रस्यन्तीति त्रसाः—त्रसनामकमोंद्यवतिनो हान्द्रियाद्यरते च ते जीवास्त्रसजी-

' कुर्यात् ' विद्ध्यात्, उपलक्षणं चैतत्स्थावराणामपि यथासंभवं रक्षां कुर्वश्चरेद्, यतो यतनाफलम्—" जयणा उ

👌 धम्मजणणी, जयणा घम्मस्स पालणी चेव । तब्बुडिकरी जयणा, एगंतसुहाबहा जयणा ॥ १ ॥ जयणाए वह-

🦓 कुर्यात्, तथा 'निरोहः नि प्राग्वद्तुस्वारामावः, निरोधनं निरोधः—अदानं तं 'भत्तपाणेसुग्ति ' बहुवयणेण दुवयण- ग्रीक्षी 🖓 | असिपुत्रिकादिभिः पाटनं छविच्छेद्श्र बन्धवघच्छविच्छेदामिति समाहारद्दन्दः, तस्त्रैय कुर्यादिति सम्बन्धः, ' बहु ' नि \iint ||मिति प्राकुतलक्षणेन हिवचनं, ततो ' मक्तपानयोः ' मोजनोद्कयोविषये निरोधं न विद्ध्यादित्यर्थः, एतान् पञ्च ' प्रथमन्न-||🖔 बन्धश्र—रज्जुदामकादिभिः संयमनं वधश्र—कसादिभिहैननं छविः—त्वक् तद्योगाच्छरीरमपि छविरतस्याश्छेदः॥﴿ \| बाघमित्यन्ये, तथा भरणं भारोऽतीव भारोऽतिभारः, अनुस्वारस्य पूर्वेलक्षणेन लेपि तं गवादिपृष्ठादौ प्रभूतस्य पूगफलादेनी 🕌 ||माणो जीवो सम्मत्तनाणचरणाणं। सद्धाबोहासेवणभावेणाराह्गो भाणिओ॥२॥" इति गाथार्थैः॥ २५॥व्याल्यातं| पहमचयरसऽइयारे, कोहाईहिं ण उ करेजा ॥ २७ ॥ बंधवहछतिच्छेयं अहमार णिरोह भत्तपाणेसु । 🖷 | यतनाद्वारमिदानीमतिचारद्वारमुच्यते----

🄻 चहुणदृस्य तु यथोवितमाराकिञ्चिद्दनः क्रियते, हळशकटादिष्ठ पुनरुचितवेलायामसी मुच्यत इति, तथा भक्तपानिरोधो 🛴 अ अविका सा आदेन मोक्तव्या, अथान्याऽसी न स्याचदा हिपदो यं भारं स्वयमुत्सिपति उत्तारयति च तं बाहाते। १ हैं। छिनति, सापेक्षः प्रनयंद्रणडाादेकं छिन्याद्हेडेति, तथाऽतिभारो नारोपयितन्यः, पूर्वभेव हि या हिपदादिवाहनेन 🕌 🌶 |तदा ममें मुक्त्वा लतया दबरकेण वा सक्चिहि ताडयेहिति, जविछेदोऽप्येवं, नतरं निरपेक्षो हस्तपादकणीदि यन्निदेयं 🕅 | निरपेक्षवधो—निहेयताडना, सापेक्षः पुनरेवं—प्रथममेव भीतपर्षेत्रा आवकेण भवितव्यं, यदि पुनने करोति कोऽप्याची | के | प्रदीपनादितः, तथा ने किल हिपदचतुष्पदाः शावकेण संग्राह्या चेऽजन्ता एवासत इति, बन्नोऽपि तथेव, नवरं | । 🎉 | कोत्याह—' क्रोघाहिमिः', क्रोधः—कोपः स आदियेषां लोमादीनां तेः क्रोधाहिमिने क्रयोदित्यपवादः,अन्यथा करणे तु न \mid 🖞 | 🖁 | हिपदानां छ दासो वा दासी वा चौरो वा पाठादिप्रमचप्रजादिजी यदि बच्चते तद्राऽनागांढं बन्धनीयो, रक्षणियंथ 🖟 | वस्यते, सापेक्षस्तु दामग्रन्थिना, यश्च प्रदीपनकादिष्ठ विमोचियितुं छेतुं वा शक्यते, एवं तावचतुष्पदानां बन्धः, (वा, तत्रानथीय तावद्सावविचेय एव, अर्थाय त्वसी हिविधः—सापेक्षोऽनपेक्षय्र, तत्रानपेक्षो नाम यनिश्चलमतीय 🖔 🌋 | प्रतिषेघ इति सावः, अत्र चायमावर्यकचण्योद्युक्तो विधिः—कन्धो हिपदानां चतुष्पदानां वा स्यात, सोऽप्यर्थायानथीय 🐘

बस्यमाणेन सम्बन्धः, प्राणातिपातविरतेरिति शेषः, हितीयाः—सूत्रोक्तकमापेक्षया अप्रत्याख्यानावरणास्ते 🛮 🏅 निमित्तं चोपवासं कारयेत्, किं बहुना १, यथा स्थूलप्राणातिपातविरमणस्यातिचारो न भवति तथा सर्वत्र यतनया∭्र भूतीएणबुसुक्षितस्य मरणमिति, सापेक्षस्तु रोगचिकित्सार्थं स्याद्, वाचा वा वदेद्—अच ते मोजनादि न दास्यामि, शान्ति-दगीदिग्रहरतेन विरत्यनपेक्षप्रवृत्तिभावेनेतियावत् यदि ' कुर्थात् , विदध्यात् तदा ' भङ्ग एव ' विनास इति, तथा भक्तपाननिरोधोऽप्यथीनथीदिभेदो बन्धवहूष्टन्यः, निरपेक्षो निदेयं भक्तपाननिरोधो न कस्यिचिहिधेयो, मा बन्घ आदियेषां वघादीनां तानि ' तुः ' अवघारणे भिन्नक्रमश्च आकुट्टिका—उपेत्य करणमादिशब्दान्निरपे-| च ते कषायाश्र, कष्यते-हिंस्यते येन यस्मिन् वा प्राणी स कषः-कमें भवो वा तस्यायो-लाभो येभ्यस्ते कषायाः, तथा प्रवर्तितच्यं, बन्धादीनां चोपळक्षणत्वान्मन्त्रतन्त्रप्रयोगाद्योऽन्येऽप्यत्रातिचारा दृश्या इति गाथार्थः॥ २६ ॥ बंधाईणि (उ) आउट्टियाइणा जइ करेज तो मंगो। नीयकतायाणुद्ए तिवाणं होइ सङ्कस्त ॥ २७ ॥ उक्तमीतेचारहारमधुना भङ्गहारमभिषीयते— क्षस्व

🕯 मन्तरेण कार्येनिरोघः कर्तुं शक्यः, अत आकुट्टिकया बन्धादिविघानेऽपि भङ्ग इति, यचोक्तम् 'अथ तेऽपि प्रत्याख्याता' \iint 📗 हत्यादि, तचायुक्तमेव, विशुद्धाहिसाविरतिसन्दावे तत्संभवस्येवामावात, यचेवं कथं प्राक्तनद्वारेऽमीषामतिचारत्वमुक्तं १, 🍿 सत्यमुक्तं, किन्तु विवक्षया, तथाहि—यदा मारयामीति सङ्कल्पामावेऽपि कोपादिविवशः परप्राणप्रहाणमवगणयत् 🎘 बन्घाचारभते तदा निष्करुणतया त्रतानपेक्षस्य देशेन विरतिभन्नो, न सर्वात्मना, तथा प्रवृत्तस्याप्येष्रे प्राणातिपाता-इहातिचारः १। निगचते यः कुपितो वधादीत्, करोत्यसौ स्यान्नियमेऽनपेक्षः ॥ १॥ मृत्योरभावान्नियमोऽस्ति 🕌 तस्य, कोपाइयाहीनतया तु भन्नः । देशस्य भङ्गादनुपालनाच्च, पूज्या अतीचारमुदाहरन्ति॥२॥?' इति गाथार्थः॥२७॥ 🕌 श्री चोक्कम्—' कम्मं कसं भवी वा कसमाओ सि जओ कसाया ते।" तेषामुद्ये—विपाके 'तीब्राणां' उत्कटानां कि भवति । तेषामुद्ये—विपाके 'तीब्राणां' उत्कटानां कि भवति अपन्ति अपन्ति अपन्ति । अपन्ति विपानि विपानि विपानि विपानि विपानि । अपन्ति अपन्ति अपन्ति अपन्ति अपन्ति अपन्ति । अपन्ति । अपन्ति । अपन्ति । अपन्ति अपन्ति अपन्ति अपन्ति । अपन्त १ सिद्धरतो भद्गामङ्गरूपाविवक्षयाऽतिचारत्वममीषामुक्तं, तदुक्नं—'' न मारयामीति कृतव्रतस्य, विनेव मृत्यं क

यथा—"तस्मै तत्त्वविदां वराय जगतः शास्त्रे प्रणस्ये "ति, कीहर्शेम्यः १ इत्याह—आरम्भविवर्जितेभ्यः, प्राक्रत-त्वात् कान्तस्य परनिपातः, विवर्जितः—त्यक आरम्भः—ग्रथिन्याद्युपमदों यैस्ते तथा तेभ्यः, अत एव निगता प्रणिपतामि नमस्क-इत्युत्तरेण सम्बन्धः येभ्यस्ते विमलास्तेभ्यः, विव्जितारम्भत्वस्यैव विशेषणद्वारेण हेतुमाह— जगिति ग प्रणमामीति क्रियायोगे ' जोवाः ' सूक्ष्मबाद्गादिभेद्मिन्ना एकेन्द्रियादिपञ्चन्दियान्ताश्चतुदेश, यदुक्तम्—'' एगिदिय न्यव ह्यन्तनीयं, यथा 'प्रणमामि ' मुनिगणेभ्यः ' माधनन् पर्णिदिया य समितिचऊ। पज्जतापज्जता मेएणं चोह्सग्गामा ॥ १७ ॥ " साव णिमामि अहं निचं आरंभविवाज्ञियाण विमळाणं। विभतीएँ भन्नइ चउत्थी " उक्तं मङ्गद्धारमधुना भावनाहारं निगंधते— इह प्रतिपन्नप्रथमाणुत्रतेन श्रावकेण रोमीतियावत अहमित्यात्मनिदेशे 'नित्यं' षष्टचाश्रतुण्येथेत्वाद् , यदुक्तं— मलो—मावतः कोषादिरूपो

सवैजग- | र्यामाकतन्दुलमात्र आत्मा ललाटस्थो हद्यस्थः सर्वेन्यापी वेत्यादि, असत्यत्वं चैतह् चसामनुभववाधितत्वात, तथाहि— 'अणहूचं 'ति प्राकृतत्वाद् 'अभूतं ' असत्यं तद् 'उद्भावण्ति ' प्रकाशयति यदिति गम्यं, यथा नारम उक्तं नवभेदमपि प्रथमाणुत्रतमिद्।नीं हितीयस्यावसरसतद्पि नवभेदमतः प्रथमभेदेन तावदाह---ते जगज्जीवाश्च सर्वेजगज्जीवास्तेषां रक्षणं—पाळनं तत्र सम्यक्—सिद्धान्तोक्तिधिना उद्यता—उद्युक्ताः

ज्ञावरक्षणसमुद्यतास्तेभ्यः, विशेषणसाफल्यं च हेतुहेतुमन्त्रावेन भावनीयं, तथाहि—रक्षायामनुद्युक्ताः

रयजनित न चात्यक्तारम्भा निर्मेला भवन्तीति गाथार्थः ॥ १८ ॥

उक्तं नवभेदमपि प्रथमाणुत्रतमिदानीं द्वितीयस्यावसरस्तद्पि नवभेदमतः प्रथमभेदेन तावदाह— गरिहा सावजं वा अलियं एमाइरूवं तु ॥ २९ ॥ अणभूयं उन्माबह, हुयं निण्हबह तह य विवरीयं।

एतावन्मात्रते आत्मनः सक्त्यारीराचारमुखदुःखाचनुभवो न भवेदिति सुक्ष्मधिया मावनीयं, सर्वेच्यापित्वे शरीरा-

एकघा बहुघा चैव, दश्यते जलचन्द्रवत् ॥१॥ " इत्याचप्यभुतम्, एकात्मत्वे होकस्य मुखदुःखबन्धमोक्षादिसन्त्रावे ह्रिशिप चैतन्यमनुसूयेतेत्यादि दोषजातं यन्थान्तरतः परिमान्यम्, एवं—" एक एव हि भुतात्मा, देहे देहे न्यवस्थितः।

सर्वस्य तत्प्रसङ्गादिति, तथा 'भूते' सत्यं तमिह्नवते यदिति दृश्यं, यथा नास्त्यात्मा नास्ति परञ्जेक इत्यादि, तथा विपरीतम्—अन्यथा यङ्गवीतीति शेषः, यथा बलीवदोऽश्वादिरिते, अथवा यथा बोन्धाः प्राहुः—क्षणक्षाये ज्ञानमेवात्मा, शिष्णि साङ्ख्या वा नित्यैकस्वरूप इति, 'ग्रिश्ं 'ति गर्हो—निन्दां यत्करोतीति गम्यं, यथा काणः कुञ्जो दासस्त्यमित्यादि, शिष्णि । साच्छ्या वा नित्यैकस्वरूप इति, 'ग्रिशं 'ति गर्हो—निन्दां यत्करोतीति गम्यं, यथा काणः कुञ्जो दासस्त्यमित्यादि, भिष्णि । सावद्दे । सावद्दे निवसादिरूपं तन्त्यतित्यध्याहतिकय्या सम्बन्धः, उत्तञ्ज—' यद् भावदोषवद् वाक्यं, तत्त्वाद्ग्यत्र वति । सावद्दे कि |वाऽपि यद्दाक्यं, तत्सर्वमनृतं विदुः ॥ १ ॥ " तथा आदिश्विद्याचदात्मपरोभयेषां सङ्क्लेशोपघातादिहेतुस्त-गोश्र-बहुला भुमिश्र-भुरिति हन्दरतासु विषयेऽलीकम्-अनृतं कन्यागोभुम्यलीकं, मेया य तस्स पंच उ हवंति एए जिणुहिंद्वा ॥ ३० ॥ कणागोभूमालियनासवहारं च क्डसक्खेलं। उक्तं यादशहारं, भेदहारमधुनोच्यते — दुनुतमिति गाथार्थः॥ १९॥ च—कुमारी कन्या

हिन्यविषयात्रीकोपलक्षणं, यदोवं हिपद्चतुष्पद्गहणमेव कस्मान्न कृतम् १, अत्रोच्यते, कृत्यात्रीकादीनामति- 📳 गहितवेन रूढत्वात, न्यासापहारस्य च स्तेयस्वरूपस्याप्यपत्यापरूपतया मुषावाद्त्वादिहोपादानं पूर्वादिकेम्यो | ैं मेद्श्र, कूटसाक्ष्यं तत् कोधमत्तराचाभेभूतः प्रमाणीकृतः सत् कूटं विकि-यथाऽस्याहमत्र साक्षी, अस्य चान्यपाप-भिन्नकमः तेन 'कूटमार्क्ष्यं' च व्यंसकसम्यत्विमिति पञ्चमः, अत एवाह—'मेदाः' प्रकाराः चः पृरणे 'तस्य' हिं मुणाबाद्स्य 'पञ्च भि पञ्चसङ्ख्याः तुशब्देवकारार्थत्वात्पञ्चेव 'भविन्ति' स्युः 'एते' कन्यात्रीकाद्यः हिं मंचतुष्पद्विषयातीकोपलक्षणं, भुम्यतीकं प्रसत्कामप्यात्मादिसत्कां सुवं जते विषयंयं वा, एतच शेषापद-" | ' जिनोहिष्टाः ' जिनैः-वीतरागैराहेष्टाः-कथिता इति । तत्र कन्यालीकमभित्रकन्यां भिन्नकन्यां वक्ति विपर्ययं वा, 🖟 ें इदं च सबेकुमारादिदिपद्विषयात्मीकोपलक्षणं, गवालीकं त्वल्पक्षीरां गां बहुक्षीरां विपर्यंयं वा बदाति, इद्मपि न्यासो-निक्षेपकस्तस्यापहरणमपहारश्च-अपल्यनिमिति युनः समाहारद्वन्दः, एते चतवारो भेदाः, 'चः' समुचये 🖟 । 🗓 इहालीकशब्दस्य द्वस्वतश्चतिः प्राक्रतशैल्या, तच तथा न्यस्यते—निक्षिप्यते स्क्षणायान्यपार्श्वे प्रियत इति । समर्थकत्वलक्षणं विशेषमाश्रित्य पूर्वेम्यो भेद इति गाथार्थः ॥ ३०॥

हितोः, एवमुत्तरत्रापि हेतुभीव्यः, उच्चारणं चेत्थं—न करोमि न कारयामि मनसा वाचा १ मनसा कायेन २ वाचा । कायेन २ वाचा । कायेन ३। कायेन ३। दुगएक्कोणं १ ति अनेनापि त्रयो भङ्गाः, तदुत्तिश्चेवं—न करोमि न कारयामि मनसा १ वाचा २ कायेन ३। , एक्केण होइ तिविहं १ तीत्यनेन द्रौ, तौ चेमौ—न करोमि मनोवाक्कायैः १ न कारयामि मनोवाक्कायैः २। दुहेखद्दीनार्थिमयं गाथा, तत्र ' दुगातिग गति हिविधात्रीविधेन—करणकारणमनोवाक्कायस्वरूपेणेको भङ्गः स्वितः, आवकस्य सवैत्रानुमेतेरप्रतिषेघात, यश्च भगवत्यां त्रिविधिनिविधेनेत्ययमपि भङ्गो भाणेतः स विषयवि-|भागेन कस्याचिच्छावकस्य कस्याञ्चिद्वस्थायां कविदस्तुनि करिंमश्चिरक्षेत्रादो विज्ञेयो न सर्वत्र, भङ्गाभिलापश्चेयं-🎒 न करोमि न कारयामि मनसा वाचा कायेनेति, ' दुगदुग ' ाति हिविषं हिविषेन भङ्गत्रयं सूचितं, पूर्वोक्तादेव इंग दुग इंग एकेण वयाण एसेव गहणविही ॥ २१ ॥ अस्या भावार्थः—इह व्रतं प्रतिपित्सुः कोऽपि किञ्चत्प्रतिपद्यते, श्रावकव्रतप्रतिपत्तेबैहुभङ्गत्वात्, तत् त दुगांतेग दुग दुग दुग प्रक्रगेण एगेण होड़ तिविहं तु। न्याख्यातं भेद्द्वारमधुना यथा जायत इत्येतद्वन्यते---

एषां च स्थापना—<u>शिशिशिश</u>ोरते चोत्तरगुणाविरतसाहिता अष्ट, तथा च निर्युक्तिकारः—" दुविहतिविहेण पढमो निहिद्य सावयाण जे सुत्ते । ते चिय पयवुड्डीए सत्तगुणा छञ्जुया कमसो ॥ १ ॥ " ति गाथातो बोद्रन्यः, दुविहं दुविहेण बीयओ होइ । दुविहं एगविहेणं, एगविहं चेव तिविहेणं ॥ १ ॥ एगविहं दुविहेणं एकेक-विहेण छडुओ होइ । उत्तरगुण सत्तमओ अविरओ चेव अडुमओ॥ २ ॥ " अस्यैव च षट्कस्याणुत्रतपञ्चकैकादिः संयोगापेक्षया षोड्य सहस्राणि अधौ शतानि षडुत्तराणि मङ्गानां भवन्ति, तदानयनोपायश्र ' एगवए छन्मंगा मनसा १ वाचा २ कायेन ३, एवं न कारयामीत्यनेनापि त्रयः सत्रें षट्, पण्णामपि पदानां सर्वेसङ्ख्या २१, तथा चोत्तं-" दुनिहतिविहाइ छच उ, तिसि भेया कमेणिमे हुति। पढमेछे दुनि तिया दुगेग दो छच इगवीसा ॥ १॥ " कायेन त्रयः ३, एवं न कारयामीत्यनेनापि त्रयः ३, सर्वे षट् ' एग इक्केण मित्यनेनापि षट्, ते च न करोमि ' इगदुगे ' त्यनेन तु षड् भङ्गाः, ते चेमे—न करोमि मनसा बाचा १ न करोमि मनसा कायेन २ न करोमि बाचा षड् मङ्गारते च सप्तकेन तथाहि-प्राणातिपाताल्ये एकस्मिन् बते ये हिविघत्रिविघाद्यः

|| षड्युताश्चोक्तसङ्ख्यां पूर्यन्ति, यतः—षट् सप्तगुणाः षड्युताश्वाष्टचत्वारिंशज्जवन्ति ४८, इयं च सप्तगुणा षड्युता||﴿| ||| त्रीणि शतानि द्विचत्वारिंशद्धिकानि ३४२, एतानि च सप्तगुणानि षड्युतानि चतुर्विंशतिशतानि २४००, एता-।न्यीप सप्तगुणानि षडिमकानि षोड्य सहस्राण्यष्टी यतानि षडुत्तराणि १६८०६ । अथवा प्रकारान्तरं कथ्यते-||ॷ | प्राणातिपातादीनां पञ्चानां पदानामेकसंयोगेन पञ्च ५ हिकसंयोगेन दश १० त्रिकसंयोगेन दश १० चतुष्कसं-|योगेन पञ्च ५ पञ्चकयोगेनैकः १, तथा चोक्तम्—" पंचणहऽणुव्वयाणं एक्कगतुगतिगचउक्कपणगेहिं । पंच य दस |राशिह्रयं, हितीयपङ्क्तावित्यं स्थापयित्वाऽधस्त्यराशेर- ५३३३५ न्त्यानन्तरो योऽङ्गो हिकस्तेनोपरितनराशेरन्तस्य पञ्च-|| ||दस पणगेक्कगो य संयोग नायन्त्रा ॥ १ ॥ " संयोगानयनोपायश्रायम्—" उभयमुहं रासिदुगं हेडिछानंतरेण| ||कस्य भागे हते जातं सार्व्डहयं २॥ लब्धं च पुनरुपरितनाङ्गेन चतुष्केन गुणितं जातं दश १०, हिकसंयोगसङ्खयेयं,|| |मय पढमं । लद्दहरासिविहत्ते, तस्सुवारे गुणं तु संजोगा ॥ १ ॥ " अस्या भावार्थः—उभयमुखम्—उपर्यधोभावेन | |अथवा पञ्चानां पदानामेकसंयोगे प्रलेकं पञ्च ५, डिकसंयोगे दश, ते चैवं—प्रथमहितीयप्रथमतृतीयप्रथमचतुर्थ-| । एवमन्येऽपि संयोगा आनेतव्याः, नवरसुपरितनराशावागतद्शाचङ्कस्यैवाधस्त्यराशित्रिकादिना भागहारादि कतेव्यं,

श्रिक श्री श्राणातिपातादिचतुष्कयोगे यथा द्वाद्या श्रातानि पणावत्यधिकानि १२९६ ।श्रिक श्रिक 👺 एवं होषचतुष्कयोगेऽपि, अतो द्वाद्य शतानि षण्णवत्यधिकानि चृतुष्क्तंयोगैः पञ्चाभिग्रीजितानि चृतुःषष्टिशतान्य- 🦹 🐉 शीत्यधिकानि भवनित ६४८०, पञ्चकसंयोगस्य त्वेकत्वाचहुणराशेः क्षयबृष्डग्रभावात्सप्तसप्तितिः शतानि यथा हे राते बोडगोत्तरे ११६ तथा रोषत्रिकयोगेऽप्यतो हे राते बोडगोत्तरे त्रिकसंयोगेर्देशाभिगुणिते एकविशातिः अतः षट्विंशत हिकसंयोगेहेशाभगुणितास्त्रीणि शतानि ष्ट्यिकानि ३६०तथा प्राणातिपातमूषावादादत्तादानत्रिकयोगे 🎉 पञ्चलक्षणया षड् गुणितास्त्रिशत ३०, तथा प्राणातिपातमृषावाद्दिकयोगे यथा षट्तिशत तथा शेषद्दिकयोगेऽपि, महर्च्यां पूरयनित, तथाहि—यथा प्राणातिपातः षट् मङ्गानाग्नोति, तथा मुषावादाद्योऽपि, इत्येकसंयोगमृहरूच्यया अ पातादिपद्वानि हिविधादिभिः षाङ्गिः पहेर्योत् मङ्गात् लमन्ते ते प्रत्येकं संयोगसंख्यया ग्राणिता मीलिताश्रोक्त-🥷 वा प्याणि ठविटं, अक्ले बेनूण नारणं कुज्जा । एक्हगदुगाइजोमे, भंगाणं संख कायव्वा ॥१॥ " ततश्च प्राणाति-🖞 णया द्वीरचतुर्थपञ्चमचारणया त्वेकः, सर्वे द्या १०। एवं त्रिकादिसंयोगचारणाऽपि कतेन्या, तथा चोक्तम—" अह-। प्रथमपञ्चमचारणया चत्वारः ४ दितीयतृतीयद्वितीयचतुर्थोहितीयपञ्चमचारणया त्रयः ३ तृतीयचतुर्थेतृतीयपञ्चमचार-

|प्रत्याचक्षे द्विविघत्रिविधेन, प्राणातिपातं मृषावादं द्विविघत्रिविधेनाद्तादानं द्विविघदिविधेनेत्यादि यावत्प्राणातिपात-||🏟 |प्राणातिपातेन मूलपद्स्थेन मुषावादात सवैपद्गामिनो लब्धा भङ्गाः षट् ६, पुनः प्राणातिपातेन क्रमशः सवैपद्गाः-||﴿ षट्रिंशत ३६ प्राणातिपातचारणया तु हे शेते षेडिशोत्तरे २१६, एवं शेषत्रिकयोगेष्वपि, चतुष्कयोगे ||४| मिना प्राप्ताः षट्त्रिंशद् ३६ मङ्गाः, एवं शैषद्विकसंयोगेष्वप्यूद्यं, त्रिकयोगे प्राणातिपातं मृषावादमदत्तादानं च |मृषावादाभ्यां खरथानाद्चाछिताभ्यामद्तादानात्सवैचारिणो लब्धा भङ्गाः षट् ६ ततो मृषावाद्चारणया भिलापश्चेनं-प्राणातिपातं प्रत्याचक्षे हिविषं त्रिविषेनेत्याचेकसंयोगो, हिकयोगे प्राणातिपातं प्रत्याचक्षे मृषावादं च हिविधनिवेधन, प्राणातिपातं हिविधनिविधेन मृषावादं हिविधिविधेनेत्यादि यांवित जतयन्त्रस्थापना चेयस्—, भङ्ग-त्रीणि पदानि तान्येव तुर्यपदं मैथुनं हिविधात्रिविधेन प्रत्याचक्षे, पुनः पदत्रयं तथैव मैथुनं तु हिविधं षट्सप्तत्यधिकानीत्यवस्थितेव सङ्घ्या, ७७७६ स्थापना चेयम्—— र्वुउद्गापना विक्रम्—— र्वुउद्गापना विक्रम्—— र्वुउद्गापना

र१६, प्रथमपद्स्य द्वाद्श शतानि षण्णवत्यिकानि १२९६, एवं शेषचतुष्कगोगेऽपि, पञ्चकगोगे तु बत्वादि तान्येव पञ्चमं च परिप्रहपदं द्विविधिविधित पद्मवाद्देश, प्रवे शेषचतुष्कगोगेऽपि, पञ्चकगोगे तु बत्वादि तान्येव पञ्चमं च परिप्रहपदं द्विविधिविधित १६ तुर्विध्वारण्या द्वे शतीयचारण्या द्वे शते षोडशोत्तरे व १२६६ द्वितियचारण्या द्वादश्चतम् । ११०००६, एवं द्वादश्चतमङ्ग अप्युद्धारत्तातंस्या च-"तेरसकोडिसयादं, चुळसीछ्यादं बारस य छक्षा । १॥ श्र आनयनोपायक्रोद्धाव्याः, तथा येऽपि द्विवधिवधिविधिदेखे । १८६५ वारणा क्रमेणेकविशातिमङ्गा छण्यास्तेऽपि पञ्चवत्तचारण्या द्वादश्चतचरण्या वाऽन्यान्यां मङ्गसङ्ख्यामुप- अत्यत्ति, तद्दान्यनोपायक्ष "द्वावीसं खठु भंगा निहिद्धा सावयाण जे सुत्ते । ते चित्र बावीसगुणा द्वावीसं अत्यत्ति प्रविधिविधिकानि प्र१६६३१, प्रायुक्तसंयोगादिवक्तञ्यतया चेदं छम्यत्रे, तस्य च मुछसंयोगायुण्य-क हिविधेनेत्यादि यावत्षर् ६ पुनः तृतीयपद्स्य चारणया षट्त्रिंशत ३६ हितीयपद्स्य हे शते षोडशोत्तरे

| रूपणा कुता, साम्प्रतं भगवत्यभिप्रायेणोपद्वर्यते—" तिन्नि तिया तिन्नि दुया तिन्निकेका य होति जोएसु । तिदु-| एकं तिदुएकं तिदुएकं चेव करणाई ॥ १ ॥" अस्य स्थापना | १३१३११११ अत्र चेकद्रिकत्रिकस्योग-|चिन्तनया एकोनपञ्चाशद् भङ्ग भवन्ति, तथा चोक्तम्—" मणवइकाइयजोगे करणे कारावणे | |अणुमईण। एकगद्रगतियजोए सत्ता सत्तेव इगुवन्ना ॥ १ ॥" एतेषां चायमभित्नारः—न करोमि न कारयामि गुणकारागतकमेण याहरी स्थापना भवति ताहरयुपद्श्यते, रुर्ड्ड्भि अर्ड्ड्भु अर्ड्ड्भु अत्र चागतपदेकिकरणे उक्तसद्ध-कुर्वन्तं नातुजानामि मनसा वाचा कायेनेति त्रिविधतिषेनैको भङ्गः १ त्रिविधाहिविधे त्रयो भङ्गाः, ते चैवं-न तृतीयः ३ त्रिविधैकविधेऽपि त्रयो, यथा—न करोमि न कारयामि कुर्वन्तं नातुजानामि मनसेत्येकः १ वाचेति | हितीयः २, कायेनेति तृतीयः ३, हिविघत्रिविधे च त्रयो, यथा—न करोमि न कारयामि मनसा वाचा कायेनेकः, | न करोमि कुर्वन्तं नातुजानामि तैरेव हितीयः, न कारयामि कुर्वन्तं नातुजानामि तैरेव तृतीयः ३, हिविघहितिधे स्यापूर्तिभेवति, द्वाद्शवतमङ्गसङ्ख्या त्वनेनैव क्रमेण स्वयमभ्यूह्योति, एवं तावदावश्यकनिर्युक्तश्यभिप्रायेण भङ्गप्र-करोमि न कारयामि कुर्यन्तं नानुजानामि मनसा वाचेत्येकः १ मनसा कायेनेति हितीयः २ वाचा कायेनेति

। है। मेको तिक्रितिया, दोक्रिनवा तिणि दोनवा नेव। काळितिएण य गुणियं तीयाठे होइ मंगसयं ॥१॥" एते च है। मेको तिक्रितिया, दोक्रिनवा तिणि दोनवा नेव। काळितिएण य गुणियं तीयाठेतास्ते वतपञ्चकेन वतद्याद्यकेन वा है। है। ये नव मूळमेदाः [ मन्यायम् २००० ] संयोगमेदाक्षेकोनपञ्चारादत्र प्रतिपादितास्ते वतपञ्चकेन वतद्याद्यकेन वा है। |ख़ि मीलने चैकोनपञ्जाराज्यवानि ४९, कालत्रयग्रणने च सप्तचत्वारिशद्धिकं जातिमिति १४७, तथा चोर्तं-" पढ-|धू ॥ मनसेकः१ बाचा हितीयः २ कायेन तृतीयः३, एवं न कारयासि नातुजानास्यनयोर्गपे त्रयस्वयः ३, संवे नव, सर्वे संयोगागति । ||अ| तृतीयः ३, एवं न कारयामि नाहजानामीत्येतयोरित त्रयस्त्रयः ३, सते नव ९, एकविधेकविधेऽपि नव ९, तद्यथा—नकरोमि " | अ वक्त है, एकविधिद्विषे छ नव, तद्यथा—न क्रोमि मनसा वाचेकः १ मनसा कायेन हितीयः २ वाचा कायेन ४| करोमि नाउजानामि मनमेत्यादयस्रयः ३, न कारवामि नाउजानामि इत्यादयोऽपि त्रयः २, मुवे नव ९, एकविध- है 🏺 तिविधे हु त्रयो, यथानन करोमि मनोवाक्कायेरेकः १, न कारयामीत्येतेरेव हितीयः २ नाहुज्जानामीत्येतेरेव तिती-क्षे कोमि नाउजानामि मनसा वाचेत्यादयस्ययः ३, न कार्यामि नाउजानामि मनसा वाचेत्यादयोऽपि त्रयः ३, सर्वे ैं। 👸 नव, हिविवेकविवेऽपि नव, तद्यथा—न करोमि न कारयामि मनमैकः १ वाचा हितीयः २ कायेन ततीयः ३, न हैं। उसने संभान करेगोंसे न कारयासि मनसा वाचेकः १ मनसा कायेन हितीयः २ वाचा कायेन तृतीयः ३ न

|चिन्त्यमाना बहुतरां सङ्ख्यामापूरयन्ति, तदानयनोपायश्च-"एगवए नव भंगा निद्दिद्य सावयाण जे सुत्ते ।ते चिय नयभिः पदैरियं-नवनवतिः सहस्राणि नव शतानि नवनवत्यधिकानि ९९९९९, एकोनपञ्चाशता त्वियं—एकत्रिंश-| ||त्केट्यश्रदुर्विशतिलक्षाः नवनवतिः सहस्राणि नव शतानि नवनवत्यधिकानि ३१२४९९९९९, यद्या प्रागुक्तसंयो-|चउरो ४९५ वीसा य दोन्नि २२० छावट्टि ६६ बारसे १२क्नो १य। सावगभंगाण इमे सन्त्राणं हुति गुणयारा॥२॥ ग्रहत्यादि-दसगुण काउं नव पक्खेवंमि कायन्या ॥ १ ॥ इगुवन्नं खलु भंगा, निदिद्वा सावयाण जे सुत्ते । तेन्चिय पन्नासगुणा एगुयमं पिक्खवेयव्या ॥ २ ॥ " इति गाथाहयाह्रोष्डव्यः, भावना तु प्वोंक्तिय, भक्नुसङ्ख्या तु पञ्चानां व्रतानां ह्राद्श्यत. || ||२८५५५२५१|१९|२८५५५५५५| ||२८५५५५५१|१९|२८५५५५५५|| मङ्गसङ्ख्याऽप्यानेया, एषांच हादशाद्य एव गुणकाराः, यथोक्तम्—"बारस १२ छावद्वीविय६ ६ ॥|बीसिहिया दो य २२० पंच नव चउरो ४९५। दो नव सत्त य७९२चउ दोन्नि नव य९२४दो नव य सत्तेव७२९॥१॥पण नव क्रमेण भङ्गकस्वरूपं परिज्ञाय मुषावादविरतिः स्वस्वभावाद्यालेचनपूर्वकं स्वीकत्तेव्येत्यध्याहतपदसंटङ्कः, इत्थमेवासी ||गादिक्रमेणेमे सङ्ख्ये समानेये, तत्स्थापनाक्रमश्च हयोरपि यथाक्रमेणायं द्रष्टव्यः--| ूर्भी १८ ५१ १ १ १ १ १ १ १

आयत हातक्षरमा, कुत प्रवासात महसा; यत इत्यय्याहाराद् यस्माद् अताना प्राणातिपातोवरत्यादोनामेषा-एवं उत्तरत्यो || कु || है || जायत हातक्षरमा, यत इत्यय्याहाराद् यस्माद् अताना प्राणातिपातोवरत्यादोनामेषा-एवं उत्तरत्यो || कु || है || जायत हातक्षरमा, यत इत्यय्याहाराद् यस्माद् अताना तथा च निर्वतिकाराः । कि वात्रारं प्राप्ता प्राप्ता वार्या वार्य उक्तं यथा जायत इति हारस्, अधुना वोषहारमुच्यते —

हर्ते अस्तुहीये सारतवर्षालङ्कारमूतः सूरमेनासियो देशः, तत्र मूलिमती नगरी, तस्यां हरिवंशागानमण्डल-||, हैं। मनि १ इत्यह - जायते , मनि च तथा तस्येह त्रोक इति कोएः भिष्यं , क्षयः, वसुराजा ं अत्र भ अन्ते। हिलोहे तर के लिल कि में कि निमान्य मुखा के विष्ण कि तर के मिलान्य कि है। कि निमान्य मुखा के विष्ण कि । विष्ण है। आसोति 'हुःसानि, असातोह्यस्त्वााले, परहोक इति गम्यते, गहक्तम् " मूका जहाश्च विकलाः, बाग्तीना बाग्तुः।। 'अलीकें' अनुते 'चः' पादपूरणे 'जरूपन्' खुबन् 'मूक्तवादीनि' बाध्वकल्लादीनि 'लमते'।

हैं। उदाहरणं , दृष्टानत द्रति गाथाऽक्षराश्चेः ॥ भावार्थस्त कथानकगम्यस्तिचेदम्

सत्कारपूत्रकं समापितः, ||यावदास्तां तत, प्रत्युताघोगामिनौ ह्यावेतेषां भविष्यतः, न च साधुनचनं मुषा, तदहो पश्यान्यथैव चिन्त्यन्ते पुरु-इतश्र तत्प्रत्रः पर्वतको नारदश्र छात्रस्तदैव तत्पार्श्वे पठितुमुपस्थितौ, ततस्तांस्त्रीनप्यसौ वेदमध्यापयितुं प्रयुत्तः,||📡 अन्यदा चाकाराचारिणी साघू गच्छन्तै। तात् पठतः समालोक्यैकेन साघुना द्वितीयस्य कथितं—यथा य इमे वेद- 🏻  $\|$ मधीयन्ते एतेषां हावघोगामिनावेक ऊर्ध्वगामीति, एतच क्षीरकद्मबकोपाध्यायेन श्रुतं, साघू च तहद्नतावेवाद्- $\|rac{\mathbb{R}}{\|rac{\mathbb{R}}{\|rac{\mathbb{R}}{\|}}$ || शैनीभूतो, उपाध्यायस्त्वघृत्या महत्या गृहीतः, चिन्तयति च—यथा मयैते वेदार्थज्ञाः कृताः, अन्यसकल्यास्त्र- 👭 त्स्विहतमाचरामीति विचिन्त्य संसारविरक्तिचित्तरतथाविधाचार्यसमीपे प्रवज्यां प्रतिपेदे, उप्रतपश्चरणरतश्च कञ्चित्कालं 🖟 |बार्थाः पुरुषेण अन्यथा च भवन्ति, तद्हमपि यावज्जराजजीरतवपुः सकल्पुरुषार्थनिर्वत्तेनापटिष्टो न भवामि ताव-|| | भूत्वा लोकालोकप्रकाशनप्रत्यलं दिन्यं केवलज्ञानमुत्पाच निःशेषकमैकलङ्कविकलो मोक्षं प्राप्तः । वसुश्वाभिचन्द्रेण | |मण्डनं सौम्यत्वकान्तिमत्वादिगुणसमुद्यसमुप्हसितचन्द्रोऽभिचन्द्रो राजा, तस्य पुत्रो वसुकुमारः, स चान्यदा| |विदश्र, अनेनाभिसम्धिना यथाऽमी अवगताशेषशास्त्रस्याः शास्त्रोदितानुष्ठानासेवनपूर्वेकं परमपद्माराघयिष्यन्ति, विचाग्रहणयोग्य इति मत्वा तन्नगरीवास्तन्यस्यैव क्षीरकद्म्बकाभिधानोपाध्यायस्य

मनोपविष्ट आकाशस्य इव ज्ञायते, ततो राज्यान्तरेष्वत्येवं प्रतिद्धिरभुद्, यथा वसुराज आस्थानमाकाशगती | 🕮 प्रच्छन्नं प्रधानवैज्ञानिकेः सिंहासनं कारियत्वाऽऽस्थानमण्डपे न्यवीविशत, तांश्र्य वैज्ञानिकान् सह तेन छुन्धकेन 🖟 जनप्रसिद्धपरिहारेन्छया प्रन्छन्नमेव व्यापादितवान्, तस्मिश्च प्रदेशे न केचन प्रवेशं लभन्ते, ततो राजा सिंहा-। 🎙 घातीति विचिन्त्याभिज्ञानं स किञ्जिहिधाय गतो वसुराजसमीपं, कार्थतः शिलाबुचान्तः, ततोऽसौ तामानाय्य 🍍 स्पाटिकशिलेति, ततोऽद्धतं रत्नमेषा खलु शिला, एतदन्तरितमृगविप्ररूच्चबुद्धिना हि मया बाणप्रेरणप्रयासो 🖟 | त्रिहितः, इद्दश्ररत्नानां च मृपतिरेच योग्य इत्यतो राज्ञो निवेद्यामि येन विद्यामि य प्रतिस्वालितः सम्मुखमेव समायातः, ततस्तेन चिन्तितं—िकमेतादिति, यावद्त्रे गत्वाऽवञ्जेकयाति तावद्वगतं 🖟 🍴 मुगयागतेन छुच्छकेन केनचिन्नातिदूरवर्तिनं मृगमालोक्य कर्णान्ताकृष्टकोद्ग्डेन मुक्तो बाणो यावदसावप्रतः 🌣 राज्ञा स्वराज्येऽभिषिक्तः, स्वयं च निष्कान्तः । ततो वसुराजा स्तोककालेनैवाप्रतिहतशासनो जातः । इतश्च अन्यदा

🛊 विद्धाति सत्यप्रमिवेन, नारदोऽपि तस्य सहाध्यायी स्वग्रहं गतोऽनेकेषां छात्राणां व्याख्यानं करोति श्रावकधर्म 📳 चातुपालयति, पर्वतकस्तु तत्रैय स्वशिष्येभ्योऽनेकेम्यो वेदात् ज्याख्यानयति, अन्यदा च नारदः स्वशिष्यप् |

ग्वैतकेन, कृता आसनऱ्रानादिका प्रतिपत्तिः, पृष्टा परस्परं सुखदुःखवात्तों, स्थित्वा च कियन्तमपि 🖟 समायातः, हर्षेत्रशोद्गित्रबबहुल्रोमाञ्चश्र प्रविष्टस्तद्रहं, इष्टः 🕅 🏄 | कालमुक्तं नारदेन—आतः ! क्रियतां व्याख्यानं, मा विमुखीकियन्तामिमे शिष्याः, न द्यनध्यायाद्यमा-🖔 यातः, ततः पर्वतको यद् वेदेषु यागविधानेऽईन्याख्यानमुक्तवान् तह्याख्यातुमारच्यः, तत्र चेदं सूत्रम् – गुरुआतृसेहेन पवैतकं इष्टुं तत्रैव

दुपरोधवशिक्ठतो नृपतिस्त्वरपक्षमिप पूरयिति, एवमुक्त्वा गता सा सपुत्रा नृपसमीपं, प्राप्ता दौवारिकभूमिं, निवेदितं ह्रारपालेन राज्ञः, यथा—देव! उपाध्यायी पर्वतक्ष्य त्वां द्रष्टुमिच्छतः, राज्ञोक्तं—प्रवेश्य श्रीघं, असाविप यथाऽऽज्ञाप- यति देव इत्यमिषाय प्रवेशितको साधार कार्यायि प्रयाप्ति प्रयापि प्रयाप्ति प्रय

| मन्त्रिसामन्त्रमुखा राजलोकाः, आयाताश्वानेके वेद्विचक्षणाः, ततस्तेषु निजनिजस्थानोपविष्ठेषु दिक्पालानां 👹 🛛 सत्यवादित्वेनेवास्थानावसरमाकारो करोमि, तस्मान्माऽत्र राङ्का कदाचित्कुथाः, यदुत वसुराजोऽसत्यवादीत्यमिघाय 🕅 |अ|| नरः, सवैथा यथा क्षीरकदम्बोपाध्यायेन ज्याख्यातं तथा कथयन्तु भवन्तः, वसुराजेन भणितं—नाहमलीकं भणामि, यतः ॥ अजाः छागा यागविधाने क्षीरकद्म्बोपाध्यायेन व्याख्याता इत्येवं मम स्मृतिः, ततोऽत्रान्तरे तस्य कुञदेवता 🍴 देवतानां चाघोषणां क्रृत्वा भणितं मध्यस्थपुरुषेन्ठेपसम्मुखं—देव! नारदपवेतकाभ्यां व्यवहारे त्वं प्रमाणीक्रुतस्तदिदानी 🕬 मबिह्ससत्सस्यं वक्तव्यं येन न प्रभवन्ति नदीवेगाः न छळन्ति शाकिनीभूताद्यः वशीभवन्ति देवाः न दहति वैश्वा-पंवेतकावाकारितवान्, ताविप सपरिवारी समायाती, उपविधै च द्त्तोपवेशनकी उचितस्थाने, मिलिताश्र मन्त्रिमहा-

झीत यथा सुपयीलोचितं ' सर्वेसत्वहितजनकं' समस्तप्राणिसुखप्रापकं 'ते' प्राणिनः 'इह' मनुष्यजन्मनि 'पूज्याः' अन्यो ऋषिनारद्वत 'सुगृति' स्वर्गोदिलक्षणां, पुनःशब्दो विशेषणार्थः, स च परलोक इति विशिनष्टि, 'यान्ति' गुणलक्षणद्वारद्यं ज्याख्यातमवगन्तव्यं, तथाहि-गुणद्वारेऽपि सूत्रकृता नारद् एव दृष्टान्तीकृतः, तथा च सूत्रम् — ' ये ' प्राणिनः ' सहु ' कोमलं ' सत्यं ' अवितथं जनपदादिभेदवत ' जल्पिन्ति ' माषन्ते ' निपुणं श्रावक ग्रहण, अप्पाणिमि प्रिमि य वज्नतो पीडमुभआवि ॥ ३८ ॥ 'पूर्वं' अये 'क्रत्वा' विघाय ' भाषते' विक, ग्रहीतस्थूळम्षावादिवरितः सशब्दस्य विद्यमानार्थस्य गच्छन्तीत्यक्षरार्थः॥ भावार्थस्तु कथानकेनैवोक्त इति॥ अधुना षष्ठं यतनाद्वारमुच्यते---ते इह पुजा रिसिनार्यव्य सुगई पुणो जैति ॥ ३३ ॥ जे भिउ सचं जंपीत निउणयं सन्यसत्तिहियजायं। बुद्धं पुर्वं काऊण भासए अंधगोविन सचन्तुं विद्यमाननेत्रं, सच्छाषं , इव ' चक्षविकल ब्बार्क मान गम्यते, ' अन्धक

|यथा पिङ्गलस्थपते: खानितसरःसल्लिस्थैयाथिनुपतिप्रशानन्तरकाथितात्मसद्दशपुरुपचलिद्गनप्रतिवचनं, तिष्ट तथा-विधान्यपुरुषाप्राती स्वयधाय तस्य जातिमिति स्यपीडाजनकं, परपीडाजनकं कस्यिचिचीरोऽयं यातीिति वचनं, $\| 
ho_0^2$ जातकोपात् कदाचितं हन्यादपि, नगरारक्षकादिश्य चौरादिकमित्युमयपीडाजनकमिति गाथार्थः ॥ उक्तं यतनाहार-||धु | इत्याह—' आत्मिनि' स्वास्मिन् ' पर्रास्मिन् ' अन्यत्र, चशब्दः पूर्वोपेक्षया समुचये, ' वर्जेयन् ' परिहरन् ' पीडां'| |बाघां, न केवळं स्वपरयोः प्रत्येकं, किन्तु ' उसओऽविं'त्ति उभयोरपि समुदितयोरितियावत्, तत्र स्वपीडाजनकं| आद्यो बुद्धि पूर्व कृत्वा भाषते, कोट्थै:१-प्रेक्षापूर्वकारी मत्या पयोलोच्य भापत इत्यर्थः, कि कुर्वन् भापते १ तिष्टि नगरारक्षकादिना श्रुतं तद्याय भवतीति परपीडाहेतुः, उभयपीडाजनकमप्येतदेव, यतस्तद्यचनश्रगणसमुप-||सलोमको, विद्यमानलोमक इत्यर्थः, ततोऽप्ययमत्र भावार्थः—यथाऽन्घश्रहुष्मन्तं पुरतो विधाय गमनादि करोति, एतं | मोसुनएमं तह क्रडलेहकरणं च वज्जा।। ३५॥ सहसा अन्मम्लाणं रहसं च सदारमंतभं च । मधुनाऽतीचारहारमभिघीयते—

इह गृहीतस्थूलमुषावाद्विरतिः श्रावकः 'सहसा ' अनालेच्य 'अभ्यास्यानं ' असहोषाध्यारोपणं, 🕍 हैतथा 'स्वदारमन्त्रभेदं च'स्वकलत्रविश्रब्धभाषितान्यकथनं, दारग्रहणं चेह मित्राचुपलक्षणार्थं, 'चः'समुचये, तथा 'मोसुवएसं'ति मृषा—अलीकं ताद्वषय उपदेशो मृषोपदेशः, त्विमिद्मेवं च ब्रहीत्याद्यसत्याभिधानशिक्षणं, तथा 'क्रेटलेखानां' असन्द्रतार्थसूचकाक्षरलेखनानां करणं—विधानं क्रुटलेखकरणं तच्च 'वर्जेपेत्' परिहरेद्, यत सत्यं, किन्तु यदा परोपघातकमनाभोगादिनाऽभिधते तदा सङ्क्षेशामावेन व्रतानपेक्षत्वामावास्र व्रतमङ्गः, परोपघात-एतानि समाचरन्नतिचरति द्वितीयाणुत्रतमिति । नन्वाद्यातिचार एवेक आस्तां द्वितीयाभिधानमनर्थकम्,अभ्याख्यानस्यो इतरत्वीयतकपूर्वमेवेति विशेषः, नन्वभ्याख्यानमसहोषाभिषानरूपत्वेन प्रत्याख्यातत्वान्दङ्ग एव, न त्वतिचारः इति, चौरस्तं पारदारिको वेत्यादि, सहसाऽभ्याक्यानं, तह्रजेयेदिति तुर्यपादान्तेन संबन्धः, तथा

बतस्य भङ्ग एव, बतान्तरे तु न किञ्चन, तथाऽपि सहसाकारादिनाऽतिकमादिना वाऽतिचारः, अथवा ' मृषावाद ' ॥ १ ॥ " स्वदारमन्त्रभेदः पुनरतुवादरूपत्वेन सत्यत्वाद् यद्यपि नातिचारो घटते तथाऽपि मन्त्रिताथैप्रकाशन-🦓 || जानितरुज्जादितः स्वदारादेर्मरणादिसंभवेन परमार्थतस्तरयासत्यत्वात् कथञ्चिन्नङ्गरूषप्वादतिचार एव, तथा मृषोपदेशो || |आह च-" सहसन्भक्षाणाई जाणंतो जड् करेज्ज तो भंगो। जड् पुणऽणामोगाईहि सो तो होइ अइयारो ||हेतुत्वाच भङ्ग इति भङ्गाभङ्गरूपतयाऽतिचारः, यदा पुनस्तीव्रसङ्क्षेशाद्भ्याख्याति तदा भङ्ग एव, व्रतानिरपेक्षत्वात,| | संरक्षणबुद्धवा परवृत्तान्तकथनद्वारेण मुषोपदेशं यन्छतोऽतिचारोऽयं, व्रतसन्यपेक्षत्वान्मुषावादे परप्रवत्नाम भप्ता 🎉 🛭 १८ ॥ गतमतिचारहारमधुना भङ्गहारं प्रतिपाद्यते----

अवबुध्यमान आकुट्टयेतियावत् ' यदि कुयति ' चेहिदध्यातदा ' तस्य ' मृषावादवितनो ' भवेद्रङ्गः ' संपद्येत अभ्यास्यानं र प्रामुक्तस्वरूपं तदाद्येषां स्वदारमन्त्रभेदायतिचारपदानां तान्यभ्याख्यानादीनि 'जानच् विनाशः, अलीकविरतेरिति शेषः, ' पापस्योद्ये ' पातकस्य विपाकानुभवे, दितीयकषायप्रादुभीव इति अन्भक्साणाईणि उ जाणंतो जइ करेज तस्स भवे भंगो पानस्सुदए मूलं सो सन्बहुन्खाणे ॥ ३६॥

मूछं कारणं 'स तु' स युनः विनाशः 'स्वेदुःखानां ' समस्तासातानामिहपरलोकभाविशरीरमानसानां, तुशब्दः

प्रथमपादान्तवर्त्येत्यत्रार्थवशात्सशब्देन योजित इति गाथार्थः ॥३६॥ गतं भङ्गद्वारं, सम्प्रति भावनाद्वारमुच्यते—

तेसि नमामि पयओ साहुणं गुणसहस्सकलियाणं । जेसि मुहाउ निर्च सर्च अमयं व पज्झरइ ॥ ३७ ॥ इह यहीतासत्यविरतिना गृहस्थेन सदैवैवमभिध्यानं कार्यं, यथा–तेभ्ये। 'नमामि'–प्रणिपतामि, कियायोगे

चतुर्थी पूर्वेवत, सूत्रे च षष्ठी चतुर्थीस्थाने, यत उक्-" छिडिविह्तीऍ भण्णङ् चङस्थी "ति ' प्रयतः ययत्नवान्

' साहूणं गति साघयन्ति पौरुषेयाभिः कियाभिमोंक्षमिति साघवस्तेभ्यः, कीहरोभ्यः १ इत्याह—' गुणसहस्रकाले-| ||नामादिसाधुन्यवच्छेदेन भावसाधुभ्य इत्युक्तं भवति, तेभ्यो नमामि, येषां किमित्याह—येषां ' मुखात् ' वदनात | 'नित्यं' सदा 'सत्यं' ऋतं चतुर्विधं कायमनोवागजिह्यताऽविसंवादनरूपं जिनमतप्रसिद्धमेव, तथा च वाचक-रूने पडुचसचे य। वनहार भाव जोगे दसमे ओवम्मसचे य॥ १॥" भम्तामिन भीयूषमिव आह्वादकत्वात 📗 १ ॥ " अथवा दशविधं सत्यं दश्वैकाठिकनिथुक्तिप्रसिद्धं, तदुक्तम्—" जणवय सम्मय ठवणा, नामे |मुख्यः-' अविसंवादनयोगः, कायमनोवागजिह्मता चैव । सत्यं चतुविधं तच्च जिनवरमतेऽस्ति नान्यत्र प्ज्झरह गीत प्रसरति प्रसरति निर्गेच्छतीतियावदिति गाथार्थः॥ ३६॥ उक्तं मुषावाद्भावनाद्यारं, तद्यचनाच समासं नवप्रकारमिषे मुषावाद्वतम्, अधुनाऽद्तादानाष्यं तृतीयाणुवतं नवमेद्मभिषित्सुः क्रमागतं प्रथमद्यारमाह— त्रेम्यः ' गुणाः-मूलोत्तरगुणळक्षणास्तेषां सहस्राणि अष्टाद्यशीलाङ्गसहस्ररूपाणि तैः कलिता-युक्तास्तेभ्यः, अनेन एयस्स उ जा विरतीं होइ अदने सरूवं तु ॥ ३८ ॥ सामीजीवादनं तित्ययरेणं तहेव य गुरूहिं

स्वामी च-प्रमुजीवस्तु—आत्मा स्वामिजीवौ ताम्यामद्त्तम्—अवितीणै स्वामिजीवाद्त्तं, 'इन्हात्परं पदं प्रत्येक- ||आ | । अो सयावि जयणा सुविहियाणं ॥१॥११ति गाथातोऽवगन्तव्यः, एतस्य चतूरूपस्याद्तस्य या विरतिः—निवृत्तिः, ग्रहणं भै तिनं होह " नि, सप्तिधालोकश्च—" ठाण दिसि पगातणया भायण पक्तेवणा य ग्रुठ भावे । सत्तिहो आलो-ैं। मैक्तमि गुरूणामननुमत्या सुज्यते तहुवेद्नामिति, यदुक्तम्-" मनविहालोगविवाज्ञित् संजमाणस्त । |ह्य । तहेव य ग्रह्मिं भी यथा स्वास्यद्तावद्तं तथैव ' ग्रहमिः ' आचार्यादिभिरद्तं यद् हिचत्त्रारिशहोष्ति- | 🖓 पद्मिष्टत्वात् सक्ते योज्यं, ततो यद्दहस्यामिना आधाकभिकादि दन्तमप्यहेताऽनतुज्ञातमादीयते तन्तीर्थकरेणाद्नतिमिते,| ॥ होनादिपरिणामसतदनन्यत्वात्त सङ्घन्न तीर्थे, तत्करणशीलस्तीर्थेकरस्तेन तीर्थेकरेण, अद्तामिति प्रथमपद्समस्तमिषि ं जीवावि इच्छन्ति, जीविटं न मारोजीटं ", । तथा ' तिस्थयरेणं "ति तीयेतेऽनेन संसारसम्प्र इति तीर्थ-सम्यन्ति । भू यतासोन पश्चादिना न खल्वात्मप्राणास्तस्य हननायानुमताः, सर्वस्य जीवराशेजीवितकाम्यत्वात्, तद्धक्तम्—" सन्त्रे क्षी स्थामिना स्वयं न वितीणे तत्स्वाम्यद्तं, यतु पश्चादिजीवरूपं स्वपरिप्रहवन्ति कश्चिहिनारायति तत्तस्य जीवाद्तं, 🆑 मिसिमज्ञध्यते , इति न्यायाद्वनशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धः, स्वाम्यद्नं जीवादनं च, तत्र यद्दत्तु हिरण्यादिकं |

चतुष्पदं च हिपद्चतुष्पदं, वास्विति शेषः, समाहारत्वादेकवचनमनुस्वारलोपस्तूभयत्रापि प्राक्रतत्वात, तत्र सिचेत् <equation-block> तुर्यपादेन सम्बन्धः, किमेतावानेबाद्तविषयः १, नेत्याह—अपदं च, कथं १—' तथेव , तेनैव सिक्ताचित्तोभयप्रका-|| रेण, तत्र सिचित्तमपदं-सजीवधान्यादि अचित्तं-स्वर्णोदि मिश्रं-कम्बलीबद्धमुहादि, अनेन च नवभेदमदत्तादानमु-सिचेतं च-सचेतनमचितं च-अचेतनमुभयं च-मिश्रं सिचित्ताचित्तोभयं, किमेतावद्रेदमित्याह-हिपदं | डिपदं—जीवन्मनुष्यादि अचित्तम्—अहेत्प्रतिमादि उभयं—हाराचळङ्कृतत्तीमन्तिन्यादि चतुष्पदं च सचित्तमश्रादि | |अचित्तमैरावतप्रकृत्यादि उभयं नक्षत्रमालाचळङ्कृतगजादि, एतच डिपदादि सचित्तादिरूपं विषयोऽदत्ते ज्ञेय इति ||प्रतीति शेषः, 'भवति' जायते 'अदत्ते ' अद्तादानव्रते ' स्वरूपं ' स्वभावः ' तु ' छन्दःपूरणे इति गाथार्थः अथवा बहुतरमेदत्वमस्याह—' जेण य चोरंकारो विसओऽदर्तामि सो नेओ ' ति येन च चैरङ्कार:— जेण य चोरंकारो विसओऽदनांमि सो नेओ।। ३९॥ समितामित्रोभयदुपयचउपय तहेन अप्यं च। 🖔 🛮 ३७ ॥ कथितं यादशहारमधुना भेदहारमाख्यायते —

स्वरूपमेदो, यथाऽध्यवसायस्थानमिति, तस्मिन् ' तथाप्रिणते ' तेन स्वरूपेण आगमोत्तेन परिणते, कोऽर्थः ?— ।

सम्याद्यधिगुणस्थानकादारम्य मोहनीयादिकमेणः स्थितिघातादिक्रमेणोन्नोन्नान्यात्रेन ' गुणठाणगिमे ' — । 🎉 जायत इति द्वारेण ज्याख्यातुमुपक्रान्तम्, एतच्चित्रेव गुणस्थानके संभवि, न रोषेषु, अस्य च तथा परिणामोऽयं— क्षे सम्यक्त्वलाभानन्तरं पत्योपमपूथक्त्वप्रमाणस्थितिघाते एतन्द्रवनं, अस्मिश्च जाते 'जीवस्य अात्मनः 'कुम-म्योरर्थं प्रत्यमेदाद्दत्तस्येति व्याख्यातं, भावार्थस्त्वयं—येन येन द्रव्याद्निाऽपहतेन चौरोऽयमिति व्यपदिस्यते चौरोऽयमिति शब्दप्रत्ययप्रवृत्तेः 'विष्यो 'गोचरः 'अद्तर्मस्य 'अद्तादानस्य स ' द्वेयः ' ज्ञातव्यः, षष्ठीसप अ तत्तह्रव्यादिसम्बन्धेन स सीऽद्तादानमेद इति गाथार्थः ॥ ३८ ॥ उक्तं मेद्द्वारमधुना यथा जायत इत्युच्यते— ® गुणठाणगंमि तह परिणयंमि जीवस्स कुगइभीयस्स ।

उत्कटानिजामिलाषस्य, कोऽर्थः १--" परिमियमुवसेवंतो अपरिमियमणंतयं परिहरंतो। पावइ परिम लोए अप-महो-महणं तत्परिणामः-तद्ध्यवसायः ' चिष ' ति पूरणे ' अविति ' जायते ' हृदम् ' अत्यर्थं ' तीम्रश्रद्धस्य ' जायत हांते हास्म, अधुना तिभीतस्य ' दुर्गतित्रस्तस्य अविरतिमूळकमेबन्धभीरोरितियावत्, व्रतमिह प्रस्तावाद्द्त्तादानविरतिरूषं रिमियमणंतर्यं सोक्खं ॥ १ ॥ " इत्यमिप्रायवत इति गाथार्थः ॥ ३९ ॥ गतं यथा जे पुण करेंति विरइं अदिनदाणस्स नेह लोहिला। दोषद्वार्मुच्यतं—

ग्रहणस्य चौथेस्येतियावत 'ने गति निषेघे 'इह ' मनुष्यलोके 'लोहिछ गति, प्राकृतेऽस्त्यथे इछं, तथा चोक्तम्— ये पुनः, प्राणिन इति शेषः, 'कुर्वन्ति ' विद्यति ' विरत्ति ' निवृत्ति ' अद्तादानस्य ' अवितीणे. ते मंडियविजया इव चोरा पावेंति दुक्खाइं ॥ ४१ ॥

'आलं इछं चास्त्यथें' ततो लोमवन्त इत्यथेः, 'ते मंडियमिजया इन चोर गीत ' बहुवयणेण दुवयण गिति

🐉 वन्युकेरवचन्द्रमाः । अचलः सार्थवाहोऽभुद्धद्यनव्यीवनः ॥ ८ ॥ आपि च—रूपेण पुष्पधन्वानं, धनेन नरवाहनम् । 🔞 🍴 जिनाय यो महासर्वः, सस्तेन च युधिष्ठिरम् ॥ ९ ॥ इतस्र—ितःशेषकलाकुराला निरुपमलावण्यरूपसौभाग्या । 🧸 'भे तस्यामभूत्रगयी विलासिनी देवद्ताख्या ॥ १० ॥ या च<del>-कन्</del>द्रपेसपेद्धानां, संजीवनमहौषधी । सम्भोगम्जुखरत्नानां, <sup>ह</sup> म्मीतिशासेष्ठ, विचित्ततं कुक्तमेष्ठ । निःस्पृहतं परस्रीष्ठ, लाम्पद्धं गुणमङ्ग्रहे ॥ ७ ॥ तस्य भूनीपतेर्मान्यो, ध । हिन्होऽप्यास्पुरम्ब्रीणां, सन्ततं नेत्रवासिभः । प्रतापद्हनो यस्य, जाज्वलीति स्म कोतुकम् ॥ ६ ॥ यस्य च-रागः | माति, धर्मकमेनिषणाधीः ॥ ४ ॥ तस्यामरातिसामन्तमत्तमत्तमत्त्रकेश्वारी । अनीतिकौमुदीमानुजितशत्रुमेहीपतिः ॥ ५ ॥ है। स्वरिगणमिप नेतांसि, हरानि वित्रलोकिताः ॥ ३ ॥ औदार्थदाक्षिण्यशौठेवीयोदिसहुणेः । यनिवासी जनो है। स्वरिगणमिप नेतांसि, हरानि वित्रलोकिताः ॥ ३ ॥ औदार्थदास्यवाक्षिण्यशौठेवीयोदिसहुणेः । यनिवासी जनो 🎙 वीह्य रत्नादिसन्ततीः । पानीयमात्रसंशेषं, मन्यन्ते सागरं जनाः ॥ २ ॥ यस्यां च विततोचुङ्गरम्यहम्यिवकीश्रियः । विश्वविश्वममरामेणचूडालङ्कारसन्तिमा । अवन्तीदेशप्रसरा, श्रीमहुज्जयनी पुरी ॥ १ ॥ यस्यां विपणिवीथिष्ठि, ं वचनात् मण्डकविजयाविव 'चीरी' तस्करी 'प्राप्तुवनित' लभन्ते 'हुःखानि ' शुल्डारोपणोद्धन्यनात्रीनीति । है। गाथार्थः ॥ ४०॥ भावार्थः कथानकगम्यरतचेदम्—

||माथै भवेत्तनोः १ ॥ १२ ॥ घूतकरचक्रवती तत्रैत्र बभुत्र मूळदेवाख्यः । निःशेषकलाकुशलो धूर्तपतिधीमतां धुर्यः॥१३॥ 🕌 ||तत्र भावातुरका सा, तमेव परिपश्यति । अत्रतः पृष्ठतो हारि, मध्ये हट्टे गृहेषु च ॥ १४ ॥ मूळदेवोऽपि तद्रागाच-||ज || पौरा, नानाकीडाः प्रचिक्रे ॥१७॥ अचलः सार्थवाहस्तु, तदोद्यानमुपागतः । दद्शे देवद्तां तां, मूलदेवसमन्विताम्॥१८॥ \iint ||रोहणाचलकाश्यपी ॥ ११ ॥ अपिच—अस्पृश्यतैत्र यहेहो, मन्ये घात्रा विनिर्मितः । अन्यथा कथमम्लानि, सौकु-||रक्तयोः।आसेवमानयोजीतस्तयोः कालः कियानपि॥ १६॥ अन्यदा च समायातः, स वसन्तमहोत्सयः। यत्रोद्यानगताः||ৠ |यत्संभोगे जनः सौख्यं, संत्यागे दुःखमञ्जते ॥२१॥ ततः–तत्संजाताभिलाषेण, चिन्तयित्वैवमादिकम्। समीपे प्रेपितस्त-||ৠ ||डियोगे न कुत्रचित् । लेभे रति दिवा रात्रावासने शयनेऽपि वा ॥ १५ ॥ ततश्च—जीवलोकं सुखं सारमन्योऽन्यमनु-| ततोऽसौ चिन्तयामास, धन्यः कोऽप्येष सचुवा । योऽनया मुगळक्षेव, पौणीमास्या विराजते ॥ १९ ॥ अहो सौभाग्य-॥ २३॥ तयोदितं समायातु, तूर्णे खागतभाजनम् । धनदं स्वयमायान्तं, गृही को न समीहते ! ॥ २४॥ इत्युक्तवा सा स्यास्तेन सङ्गमको नरः॥ २२॥ तेनोदिता च सा गन्तुं, गृहं तेऽद्य समेष्यति। त्वत्सङ्गमाभिलाषेण, सार्थवाहोऽचलाभिघः सम्पत्तिग्हो लावण्यमुत्तमम्। अहो यौवनमेतस्या, युनामुन्मादहेतुकम्॥२०॥ अहो नन्यो विषप्रन्थिरियं घात्रा विनिर्मिता ।

गओ को जए चुक्को ! ॥ ३६ ॥ " इतश्च-अचलो यत्प्रमृत्यस्य, विवेश भवनं धनी । तत्प्रमृत्येव नायाति, ै नैव स मुज्ञति॥ ३५॥ अत एवोक्कम्—" कारिमकयाणुरागाण वित्तमहं परत्तमाणीणं। वेसाण कबड्डीणं वसं ॥ २९॥ स्थित्वा क्षणं गता यावत्स्वस्थानान्यचळस्ततः । सन्दावसारमारेमे, रन्तुमेष तया समम् ॥ ३०॥ साऽपि नानाविधेकेन्धप्रयोगकरणैस्तथा । तं ररञ्ज यथाऽन्यासां, स्त्रीणां नामापि नेच्छति ॥ ३१॥ तत्प्रमृत्येव तुष्टोऽसौ, वह्माळङ्कारमोजनैः । नानाविधोपचारेश्च, सेवते तामहर्निशम् ॥ ३२॥ केवलं कुट्टिनीमीता, तमेषा ब्ह मन्यते । ुन्वलब्ङ्कारकर्णं तु, चेतसा करपयत्यत्वम् ॥ ३३ ॥ मूलदेवो यतस्तस्याश्चित्ताभीष्ठोऽचलः पुनः । कुट्टिन्या अर्थलो-भिन्या, उपरोघात्प्रवेशितः ॥ ३४ ॥ परं—कुत्रिमेणापि रागेण, तया सोऽप्यतुवर्तितः । तथा यथा दिवा रात्रो, पृष्ठे के गता गेहं, सोऽपि सार्थपतेः पुरः । सप्रहष समागर्थ, तह पान्त च्युप्त्ता । भावता । वित्रकर्मीपश्रीमितम् । स्मानविरुप्त । मृहीताळ्ड्रातिसित्रेः, समेतस्तद्वहं गतः ॥ २६ ॥ यञ्च-रत्नद्विपक्रतीचीतं, चित्रकर्मावित्र । मृहीताळ्ड्रातिसित्रेः, समेतस्तद्वहं गतः ॥ २७ ॥ उपविष्ठश्च तत्रासी, स्वयं द्तासनस्तया । कृताङ्किक्षालेनो वास- अस्मीकुलगृहं लोकलोचनानन्द्वायकम् ॥ २७ ॥ उपविष्ठश्च तत्रासी, स्वयं द्तासनस्तया । प्रस्तेतिवद्ग्धालोपेरनुरागविवर्द्धनैः अध्यायां विनिवेशितः ॥ २८ ॥ उचितप्रतिपत्या च, तदीया मित्रमण्डली । प्रस्तुतैविद्ग्धालोपेरनुरागविवर्द्धनैः गता गेहं, सोऽपि सार्थपते: पुरः । सप्रहर्ष समागत्य, तद्वतान्तं न्यवेद्यत् ॥ २५ ॥ ततः प्रदेषकालेऽसौ, कृत्वा स्नानविकेषने । गृहीताळङ्कतिभित्रेः, समेतस्तहुहं गतः ॥ र६ ॥ यच-रत्नदीपकृतोचीतं, चित्रकर्मोपशोभितम् ।

तयोरिव ॥ ४५॥ जनन्योक्तं यथा वत्से |, यद्येवं तत्परीक्ष्यताम् । अनयोः को गुणः कस्य १, तयोक्तं साधु साधिवदम् | 🏈 | ॥ ४६॥गच्छ त्वमम्ब | तत्पार्श्व, मद्यचनात्तं न्यवेद्य । यथाऽच देवद्तायाः, इक्षुवाञ्छोद्यो हि भोः ! ॥४७॥ ततस्त- ঙ | दितकं गत्वा, तदुक्तं सा न्यवेद्यत् सोऽपीक्षुसंभृतां गन्त्रीं, प्रेषयामास तद्गृहम् ॥ ४८ ॥ ततोऽसौ प्राह तां अ | वत्से !, श्रेष्ठिनः सर्वमद्धतम् । विभवे दानशक्तिश्व, महत्त्वं प्रियमाषिता ॥ ४९ ॥ मुह्त्तीमेव मौनेन, सिव्षण्डं | 🗳 | 

🦉 संघुटं साऽपि, गत्वा तस्या न्यवेद्यत् ॥ ५८ ॥ तदेतन्मूळदेवेन, स्वामिति ! प्रेषितं तव । अम्बामुखेन संदिष्टं, यत्त्रया 🌃 🚵 तस्य क्षीमतः॥ ५९॥ततःसासाङ्ग पाणी, प्रसाये प्रतिगृद्यतत् । प्रोवाच जननीमम्ब !, पर्य पर्यान्तरं नृणाम्॥ ६० ॥ 🥍 । यतः-व्यियताऽपि बहुद्व्यमिस्रुणां मक्षणाहिताम् । अचलो न तथा चके, मूलदेवो यथा सुधीः ॥ ६१ ॥ गाडमन्युम-🕴 रावेगवशवन्तिन्यसाविष । न इदानुत्तरं किञ्चित्तप्रभृत्येव केवलम् ॥ ६२ ॥ छिद्राणि मूलदेवस्य, वीक्षितं सा प्रच 👸 ममायमिश्चमंगरः, संस्कारपरिवर्जितः ॥ ५१ ॥ इदानीं गच्छ मातस्त्वं, मूलदेवमिदं वद् । येन तस्यापि विज्ञान- 🅍 वेज्ञलम् । ज्ञरावसंपुटे पश्चात, स्थापयामास धृपिते ॥ ५७ ॥ आह्नय देवद्तायाः, दासचेटी ततोऽपेयत । श्राव-विटिया ह्याङ्गलान्यथ । चक्रे लघुनि लण्डानि, शूलोप्रैः स बबन्ध च ॥ ५६ ॥ चतुर्जातकसंरकारं, तेषां कृत्याऽति-संपुटं हाम्यां, हाम्यां सामेक्षुयाष्टिके। चतुर्जातादिकं सेवैः, मित्या मेहमुपागतः ॥ ५५ ॥ ततोऽसातिष्धुयषी ते, || 🎉 ॥ भुर ॥ सोऽपि तत्कथनस्यान्ते, जगाम बूतमण्डपम् । जित्वा बूतकर्गस्तत्र, ललौद्य कपहेकात् ॥ ५८ ॥ शराव, 🕌 भू सारासारत्वमीएयते ॥ ५२ ॥ ततः सा मूळदेवस्य, ससीपमागमद् इतम् । संदेशं देवद्तायाः, अवादीन्व सविस्तरम् । भू 🙈 विलम्ब्य सा। मूलदेवस्य विज्ञानं, स्मरन्ती समभाषत ॥ ५० ॥ मना करेणुकाऽहं कि १, क्षितो येनेवमग्रतः ।

किसापतीण न वैतानि, विषयासक्तनेतसाम् ॥ ६३ ॥ यहुक्कम्—"काऽथात् भाग्य न गावता । विषयास्तराताः । किस्यापतीराः । किस्यापताः । किस्यापताः । विस्तापताः । विस्तापताः

🎉 न्तया कि तवैतया ! ॥ ७४ ॥ ततः सोहेगचित्ताऽसी, तं तत्रेव व्यवस्थितम् । स्नपथितुं समारेभे, यनैनत्युष्णया- 🛮 🖔 🖟 |ॐ| तत्तरतेन, मामप्येवंविधापदि | विमुञ्चेस्वं महाभाग |, गदित्येवं विसर्जितः ॥ ८३ ॥ पराभवपदापन्नो, मूळदेवो व्यचि- || | नत्यत | स्वमुखं द्शेषिण्यामि, कथं लोकस्य साम्प्रतम् १ ॥ ८४ ॥ यतः—" धनमानविद्योनेन, नरेणापुण्यभोगिना । सवासा 🎉 वक्कव्यता नास्ति १, सोपायं को न जीवति १ । व्यसनं केन न प्रासं१, कस्य सोष्ट्यं निरन्तरम् १ ॥८२॥ " विचिन्त्यैवं 🖟 | विषादः सम्पदि हर्षो रणे च घीरत्वम् । तं भुवनतिलककल्पं जनयति जननी सुतं विरलम् ॥ ८० ॥ " किञ्च-विरला

हैं। ह्य पांथेयसंयुतः ॥ ८६ ॥ गच्छंश्र दिवसैः केश्रित, संप्रातोऽसौ महाटवीम् । क्षीणसंबलकस्यास्य, सद्धतो मिलितस्ततः

🖔 | शेरुक्स —आदित्यमण्डलाकारं, सर्विगुडरममन्त्रितम् । स्वप्नानुभावतोऽच त्वं, मण्डकं समवाप्स्यामि ॥ १० ॥ ततः ||क्षा| । है। मूलवेने निवाय, ||है|| अहणनेतः, मण्डकं स यथोदितम् ॥ ११ ॥ मूलवेनोऽपि विज्ञाय, ||है|| 🎙 प्रतिबुद्धसादेव च ॥८॥ दृष्टस्तथाविधः स्वामो, देशिकेनापरेण च । कथितश्रोतस्तकीसूय, तेन कापेटिकाप्रतः ॥ ९ ॥||४||| भे याचितं बत्स ! यत्वया । मविष्यति विराचते, मुनिदानानुभावतः ॥ ६ ॥ ततो भिक्षाटनं क्रत्वोपसुउय चिळतः ||ॐ॥ क्षे याचस्य निविधाङ्कं तहाथापश्चिमार्हेन, तेनोत्तं—"गणियं च देवद्तं इंतिसहस्सं च रज्जं च " ॥ १०५ ॥ ततो देवतयाऽमाणि, || ज्ला हिं ॥ ९९ ॥ दृष्टी संकल्पयामास, धन्य एष महासुनिः। अहो । पुष्येमैमात्रेवं, हाष्टिमार्गमुपागतः ॥ १०० ॥ कुल्मा-🌹 गीतवात्॥ १०८॥ "बन्नाणं खु नराणं कुम्मासा होते साहुपारणए।" अत्रान्तरेऽसी भीणती देवतया—यत्वमीहसे बत्स । 🞼। 🖓 बमुक्तसानुपयुज्य गृहीतवान् ॥१०३॥ युग्मम्॥ मुनिकुल्माषदानेन, मूलदेवोऽतितोषितः। सप्यःपयोदनादेन, गार्थाऽद्धेमथ 👸 🦉 बांख्र विमुच्चेमात्, नापरं हेयमस्ति मे । तड़ेतहानतोऽप्यद्य, क्रोम्यात्मऋतार्थेताम् ॥ १०१ ॥ एवं चिन्तयता तेन, भक्ति- | 🖟 🐉 निमेरचेतसा।साष्ट्रगमावितो नाथ !, कल्पन्ते यद्यमी तत्र ॥ १०२ ॥ स्वीक्रियन्तामिने तर्हि, ममानुयहकाम्यया। मुनिरप्ये-

(ह) बुस्यताम् ॥ ३५॥ एवमुक्त्वाऽथ सन्मान्य, दूतं वस्त्रादिदानतः। तूर्णं प्रस्थापयामास, समं तेनेव तां नृपः ॥ ३६॥ 📳 |हुँ तदन्यदृषि क्ष्यताम् ॥ ३८ ॥ एतद्राज्यक्रिने लोका, इदं द्ज्यक्रिने वयम् । स्वाधीनं सर्वमेनेह, त्वत्प्रभाषिते | क ||अ|| ।। २८ ॥ प्रेषितः प्रयतो दूतः, प्रचुरप्रामृतान्तिः । गतोऽसौ दृष्टवांस्तत्र, जित्तराञ्जमहीपतिस् ॥ ३० ॥ प्रवामास मां देवपादान्ते ||अ|||अ|||। १८ ॥ प्रेषितः प्रयतो दूतः, प्रचुरप्रामृतान्तिः । गतोऽसौ विद्यातटनराधियः ॥ ३१ ॥ प्रेषयामास मां देवपादान्ते ||अ|||अ|||अ||| नेतरम, होकनीयं समध्ये सः । प्रोवाच मूळदेवाख्यो, विद्यातटनराधियः ॥ ३१ ॥ प्रेषयामास मां देवपादान्ते ||अ|||अ||||अ|||| स्तित्व केषु किष्या समन्ता हिजनः सर्वस्तवाजां प्रतिपत्रवात् ॥ २५॥ दिनेषु केषु विद्यात्वे, क्रमेण स्थिपतां गते । 🔞 स्ति स्वतेनः नृतिऽज्ञति । सामन्ता हिजनः सर्वस्तवाजां प्रतिपत्रवात् ॥ २५॥ दिनेषु केषु विद्यात्वे, क्रमेण स्थिपतां गते । 🔞 स्वित्ते स्वतेनः क्रमेण स्थिपतां गते । क्रिं । हियम्मात्रियं दूत। वित्यमीयेन केनवित्। कार्यमार्थ । समस्तिहिं। । है दूरा । है अवादानां, देवद्ता विलासिनी ॥ ३२ ॥ तद्रथमनुमन्यध्वं, तत्र तद्रमनाय तास् । एवं दूरा । हित्ततं कि ममेतेन, राज्यलामेन यस्य मे ॥२६॥ वियोगो देवद्तायाः, वनीते दुःखहेतुकः १ । संपत्तिः कि च मे क्ष्याच्या, |अ| कि । तत्तामानाययास्येवं, विवित्तयोज्जायितं प्रति । तत्तामानाययास्येवं, विवित्त्योज्जायितं प्रति ।। || बार्या न प्रियमेलकः १ ॥ २७ ॥ यतः— किवासो यत्र तत्रास्तु, यत्त्रवातु मोजनस्। य इष्टजनसंयोगस्तद्राज्यं ।
|| वार्या न प्रियमेलकः १ ॥ २७ ॥ यतः— किवासो यत्र तत्रास्तु, यत्त्रवातु मोजनस्। य इष्टजनसंयोगस्तदाज्यं ।
|| वार्या न प्रियमेलकः १ ॥ २७ ॥ यतः— किवासो यत्र तत्रास्तु, यत्त्रवातु मोजनस् । य इष्टजनसंयोगस्तदाज्यं ।

मुत्तीत्रितेसात्र तत्र, क्षत्रं पतितमक्ष्यते ॥६३॥ एकं हे जीलि वा यत्र, क्षत्राणि निपतान्त नो।न सा विभावरी याति, राजनति । ्र लोकाः प्रचुरमारवस्। अनाथमिव ते देव!, मुच्यते तस्केरः पुरस् ॥६२॥ यत्र यत्र गृहे देव!, इन्यसंभावना कवित्। इतश्र मूलदेवस्य, राज्यं पालयतोऽन्यद्। । उद्घलास महारोद्रस्तस्करोपद्रवः पुरे ॥ ६१ ॥ आत्यागत्य कुर्वन्ति, ॥ ५८ ॥ कि वा विमेषि मो श्रेष्टिंस्वं मे यहुपकारकः । एवमाश्वास्य मनमान्य, वस्त्रालङ्कारदानतः ॥ ५९ ॥ मु प्रत्यमिज्ञानं, यतस्तं गृह्यमे मया ॥ ५६ ॥ एवसुन्ते न स श्रेष्ठी, यावस्यस्ति जनी । स्वकेशकवरी तावस्त्रदृत्यों है वाहरज्ञपः ॥ ५७ ॥ स्वकीयचरितं तस्य, ततोऽसी लज्जयाऽन्वितः । भतिश्रोको नरेन्द्रेण, लज्जसे किंनिमिनकम्, १ त्वां नरनायकम् १। सुविशुष्टयशोगाशिनिरुद्धभुवनोद्रम् ॥ ५५ ॥ पुनः प्राह ततो राजा, अष्टिन्नैवमुदाहर । विशेष-( में। सार्थनायक!। कि मां प्रत्यभिजानाति, मीतभीतो बभाण सः ॥ ५८ ॥ को न प्रत्यभिजानाति, देन ! है।। ५१॥ समुपात्तमहालामोऽचलञ्चत्त्वायनी प्रति । मध्ये बिन्नातंटं गन्छंसतत्र भाण्डं प्रवेशयत् ॥ ५२॥ अद्ताशुल्कं 🛔 किमपि, ग्रहीतः शौल्कशालिकैः । नीतो राजसभां दृष्टो, मलदेवनृपेण सः ॥५३॥ प्रत्यभिज्ञाय भणितो, भो ! भो ! 🖗 तिसर्जितो गतः श्रेष्ठी, निजाबासं क्रमेण च । युरीमुज्जियनी प्रापद्मन्दानन्द्निर्मरः ॥ ६० ॥

पुरेड्युना ॥ ६४ ॥ लोकानामेवमारावं, समाकण्ये महीपतिः । जातलज्जः समाह्र्य, दण्डपाशकमन्नतीत ॥ ६५ ॥ अ भो । भो । प्रमन्तता कि ते, वन्तेते निजकमीण १ । उद्वेजितं पुरं सर्वे, येनैवं क्षत्रपातकैः ॥ ६६ ॥ स प्राह—देव ! रोषं प्राप्तान्यः प्राप्तान्यः । विज्ञातिः श्र्यतां मम । नोपल्ज्ज्यो मया चौरोः, गाढयत्नवताऽप्यल्म् ॥ ६८ ॥ तथा च भ्रमणं रात्रोः, प्रस्थान् १ श्रि चतुष्किकाः । निविष्टाश्च तथा देव !, नोपल्ज्यस्तथाऽप्यसौ ॥ ६९ ॥ एवं तस्य वचः श्रुत्वा, चिन्तयामास भूपतिः । अव्यान्तरं ॥ वतुष्किकाः । निविष्टाश्च तथा देव !, नोपल्ज्यस्तथाऽप्यसौ ॥ ६९ ॥ एवं तस्य वचः श्रुत्वा, चिन्तयामास भूपतिः । अव्यान्तरं ॥ वतुष्किकाः । निविष्टाश्च तथा देव !, नोपल्ज्यस्तथाऽप्यसौ ॥ ६९ ॥ एवं तस्य वचः श्रुत्वा, चिन्तयामास भूपतिः । अव्यान्तरं ॥ वतुष्किचत्यरारामञ्जयदेवकुलादिष्ठ । भान्त्वा भान्त्वा स निविण्णस्तस्करं न समैक्षत ॥ । अत्रान्तरं । वतुष्कचत्यरारामञ्जन्यदेवकुलादिष्ठ । भान्त्वा भान्त्वा स निविण्णस्तस्करं न समैक्षत ॥ अत्रान्तरं । वता रात्ररिकान्ते, यामयुग्मे नगाधिषः । सुतो हट्टकुणोकोणमुपश्चित्य श्रमान्वितः ॥ ७४ ॥ अत्रान्तरं । ततो रात्रेरतिकान्ते, यामयुग्मे नराधिपः । सुत्रो हह्कुणीकोणमुपश्रित्य श्रमान्वितः ॥ ७४ ॥ अत्रान्तरे \iint समायातस्तस्करो मण्डिकाभिधः । बभाण मूळदेवं सः, कस्त्वं १, कापेटिकः प्रमो । ॥ ७५ ॥ यदि त्वं सत्यमे-🎳 समायातस्तस्करो मण्डिकाभिघः । बभाण मूळदेवं सः, कस्त्वं १, कार्पटिकः प्रभो ।। ७५ ॥ यदि त्वं सत्यमे- | 🌦 वेह, प्रमुं मामभिमन्यसे । तद्वनिष्ठ समागच्छेः, करोमि त्वामपीश्वरम् ॥ ७६ ॥ श्रुत्वैवं मूळदेवोऽपि, स्वचे-

म् महत्त्रमनुसूयते । तथा मनोऽहमेषोऽत्र, कश्चित्तीख्यनिविन्तिः ॥ ८९ ॥ किञ्च—कप्तात्र्यमीभाग्यमम्पति- । भै महत्त्रमनुसूयते । तथा मनोऽहमेषोऽत्र, ैं निविद्यसत्तत्र विद्यरे ॥ ८६ ॥ साऽपि पानीयमादाय, पादं प्रक्षात्मनन्छत्यात्त । यावदुत्पाटयत्यस्य, क्रूपप्रक्षेपणोद्यता ॥८७॥ है मीकुमायैगुणाधिक्यनवनीतज्ञयावह्म । तावत्तवंहिसंस्यत्रीमनुभूय व्यक्तितयत् ॥ ८८ ॥ यथा पाइतत्वेऽमुष्य, अत्रेति स्थानमेतस्य, ससंभ्रममद्तीयत् ॥ ८५ ॥ अन्धकूपान्तकत्वेन, प्रत्यासन्नीकृतान्तके । मूळदेवोऽप्यजानानो, , ैं महादरपुरःसरम् । पाद्धावनमाधेहि, देहि अद्रासनं परम् ॥ ८४ ॥ ततः सा तूर्णमुत्थाय, समागन्छोपत्रियताम् । ए जोहीतः एतं, मूळदेवसततः स्वयम् । प्रवित्याहितमद्वेतां, भिग्नीमादिदेश सः ॥ ८३ ॥ भद्रे । प्राघूर्णकस्यास्य, भू ॥ ८१ ॥ प्रतोलीहाएपालानां, हारमुद्धात्वा केगतः । भूमियहमनुप्राप्तः, पुरदूरव्यवास्थतम् ॥ ८२ ॥ तत्र हैं वासमाः युनः ॥ ८० ॥ स्वयं च खड्नमादाय, प्रस्थितः पृष्ठतस्ततः । गतो यावरप्रहारं द्तवाऽवस्वापिनी ततः . हैं वासमाः युनः ॥ ८० ॥ स्वयं च खड्नमादाय, प्रस्थितः पृष्ठतस्ततः । गतो यावरप्रहारं द्तवाऽवस्वापिनी ततः . भू नेक्तिस्। कि करोति क वा याति १, घुकोऽयं वीस्यते यतः ॥ ७८ ॥ एवं संचित्य चलितः, समं तेन गतश्च सः। एकं क () अनपतेमेंहे, क्षत्रहारेण तत्र च ॥ ७९ ॥ प्रविश्य होशतं प्रवे, द्व्यमादाय निर्मतः । आरोप्य तन्डिरण्यंमक्रतोऽसा-। कि संभाव्यते मुने, यांत्रामिनो मम श्रमः ॥ ७७ ॥ तद्दनिष्ठामि गच्छामि, पायाम्येतस्य । के संभाव्यते मुने, यांत्रामिनो मम श्रमः ॥ ७७ ॥ तद्दनिष्ठामि गच्छामि, पायाम्येतस्य

सकृतः । सदेहः कामदेवोऽयं, नूनं स्या विवार्जेतः ॥ ९० ॥ मदीयजीवितेनापि, यद्यं जीवितेश्वरः । भूयादीपालिका- कोटी, यावदक्षतजीवितः ॥ ९१ ॥ एवं संविन्त्य तं कूपं, प्रदश्यीनुपलक्षितम् । भावातुरक्तया शीधं, पळाय- कोटी, यावदक्षतजीवितः ॥ ९१ ॥ एवं संविन्त्य पळायि । भातृविज्ञापनाहेतीश्वके कोळाहरुक्तया ॥ ९३ ॥ भा भातिः । पर ॥ तदि समागण्ड, गृहाणैतमसौ गतः । शुर्देवं सोऽपि तह्रव्यमसंगोप्येत्र निर्गतः ॥ ९१ ॥ करारुक्तवालं च, भा भारतम् । आश्रित्य चत्वरस्तम्भनेकमन्तरितः । थितः ॥ ९६ ॥ सोऽपि कङ्ककृपणेन, तमुदेशमुपागतः । तमेत्र । ममगतम् । आश्रित्य चत्वरस्तम्भनेकमन्तरितः । थितः ॥ ९६ ॥ सोऽपि कङ्ककृपणेन, तमुदेशमुपागतः । तमेत्र । समममाजमे, तहुष्य्या तीन्नरोषतः ॥ ९८ ॥ यहा—अयथाविश्वरं वस्तु, कोपाचन्तरितेषणः । पश्यिते ग्रावशो। । अभारतम् । अभितः ॥ १८ ॥ भा भारतम् । भारति च । प्रभुतानि ॥ १८ ॥ भारति च । प्रभुतानि ॥ १८ ॥ ॥ हतो मयाऽपित्येतं, ज्ञातश्रीरे मयेति च । प्रहेश चौरराजानी, सं सं स्थानमयो । विभातायां विभावयभुद्रते दिननायके । कृतप्रमातकर्तेशो, राजा स्वरन्तरित्र । १० ॥ अत्रन्तरेन अभारते । । विभातायां विभावयभुद्रते दिननायके । कृतप्रमातकर्तेशो, राजा स्वरन्तरित्य । १० ॥ अत्रन्तरेन अभारते ।

। 🖓 || मम ॥१२॥ स उवाच कियन्मांत्रे, दिण्डाचेतडाह्यकम्। जीवितव्यमित स्वामिस्तवदायनं हि माह्याम् ॥ १३ ॥ गृह्यतां ঙ श्री सारम्। जत्राह मन्डिकाद्राजा, जात्या ते निर्द्धनं ततः ॥१५॥ निप्राद्योऽयमनाजार, इत्तानी येन भूभुजाम्। निरिष्ट है। हरमें समाक्षित्य, विद्धनूर्णनिक्ष्याम । विलोचनव्यथान्याजाद्दविच्छादिताननः ॥ १ ॥ विश्वार्णनक्ष्यप्ये ॥ । थ्य || तादेचं कन्या, ततो राज्ञा विवाहिता । प्रेमप्रदर्शनेनास्याध्यित्तमेष जहार च ॥ १८ ॥ तदुविष्टधनाद्यस्य, सन्मानादिप्रर-श्रु|| तादेचं कन्या, ततो राज्ञा विवाहिता । प्रेमप्रदर्शनेनास्याध्यित्तमेष जहार च ॥ १८ ॥ तदुविष्टधनाद्यस्य, सन्मानादिप्रर-श्रु|| 🎳 नादिना राजा, संपूरमेतो रहस्यदः॥११॥ मो ! मवन्तमहं किञ्चद्धेये नेहद्गानि मे । प्राह्यतां गृहिणी रासतां, स्वकीयमगिनी 🖟 √ || स्युः समद्रिनः। उत्किक्षेत्रेन्यरहिताः, संपरम् च विपरम् च ॥१०॥ इत्यादि जिन्तयन्नेव, गतोऽसे राजमन्दिरम् । अम्युत्था- | 。 । 🖁 || तत्रवतु किमच्यत्र, यामितावसृपानिकम् । अभिन्यमुखरागीऽहं, यदियं सान्विकस्थिति; ॥९॥ अत्यक्षितानिजाकाराः, द्याराः 片 🎒 आकारणं मम ॥७॥ माठ्यो ह्यन्यायवृक्षस्य, तिदेदानी फलोद्यः । कनित्सपोऽपि यदा स्यान्न नीधेव बिले बिले ॥८॥ 🖟 हैं। स्था नरः । अकाण्ड एव तेनंदं, राज ि थूं || विधाय कमि व्याजं, चिताः स्वगृहं प्रति ॥ ५ ॥ तस्य चाकारणाहेतोः, प्राहिणोवृङ्गरक्षकस् । आहुतासीन | अहमा तिमहन्त्रणहयः। राजो दृष्टिपथं प्रापनस्करो मण्डकाभिधः॥ ।। साभिज्ञानेन केनापि, प्रत्यभिज्ञाय तं तृपः।

दुष्टशिष्टेषु, नीतौ निग्रहपालने ॥ १६ ॥ एवं विचिन्त्य पञ्चत्वं, प्रापितोऽसौ महीभुजा । वेदयित्वा महद् दुःखं, विचि- 🦓 निवेशितराज्य- 🌣 चिन्तामारस्य संकलान्तःपुरप्रधानया नयविनयशालिन्या शालीनतादिगुणकलापधारिण्या धारिण्याख्यया प्रवरदेव्या 🕌 प्रतापाकान्तावेकान्त-अस्ति रम्यतानिरस्तसमस्तसुरलोकलोचनानन्द्दायिस्थान् रवीष्ट्यमाणप्रेक्षणकादिविविघविलासविस्तरविस्तरदि-त्रैयोतनाशतैः ॥ १७ ॥ एवं मण्डिकवृत्तान्तः, सङ्क्षेपेण निवेदितः । उत्तराध्ययनवृत्तिविरतरेणावबुध्यताम् ॥ १८ ॥ सामन्तसीमन्तिनीसमूहविधीयमानशुद्धान्तवधूविविधचरणपरिचरणोपलक्ष्यमाणप्रौढप्रतापः प्रतापाक्रान्तविकान्त-भूपालमीलिमालामाल्यमलनदुलेलितपादपक्कवो लव इव विषमशरशरासनवशीक्वतीद्दामरामी जितशञ्जनामा तुच्छसच्छायमहोत्सववितीयमाणदीनानाथातिथिप्रभृतिप्रभृतजनकाञ्चनादिपदार्थसाथो सार्थिकवास्तव्यादिभेदभिन्न-लोकसङ्घातसंजनितप्रमोद्परिदृश्यमानसदापुष्पितप्रचुरचम्पका चम्पाभिघाना नगरी, तस्यां बन्दीकृताराति-सह मुखं विषयसी स्थं समनुभवतोऽतिचन्नाम कियानपि कालः, अन्यदा च तत्रगयों मिवचार्यानार्येचयीपरोऽत्य- भूपालमाँ लिमालामाल्यमलनदुलालतपादपछ्वा लव इव विषमश्ररासिनवशाकृता हामरामा
 भूपालमाँ लिमालामाल्यमलनदुलालतपादपछ्वा लव इव विषमश्ररासिनवशाकृता हामरामालामस्य सहीपि मिन्त्रमण्डले
 महीपतिरासीत, तस्य कुलकममसमागतासम्बर्गालन्या शालीनतादिगुणकलापधारिण्या धारिण्या
 मिन्तामारस्य सकलान्तःपुरप्रधानया नयविनयशालिन्या शालीनतादिगुणकलापधारिण्या धारिण्या
 सह सुखं विषयसौख्यं समनुभवतोऽतिचक्राम कियानिप कालः, अन्यदा च तद्यगयीमविचाय अद्तादानदोषेऽत्र, तावदेकं कथानकम् । उक्तं च मण्डिकस्यातो, विजयस्याधुनोच्यते ॥ २१९ ॥

त्मकारुण्योपेतोऽवस्वापिन्याद्यनेकचैरविद्याब्रलवर्रेपद्दाहद्यः स्तेयाहितचित्त्व्विचिज्ञ्यनामा तस्करः तस्करत्वे- पार्जितापर्येन्तद्रव्यसञ्चयसमुत् समुत्तस्यो, तेन चाविज्ञातागमनेन कृतान्तेनेव प्रतिविद्यमाणप्रधानगृहसारोऽपरं परिरक्षणोपायमात्मनोऽनवलोकयित्रश्चि एव नगरीजनो राजानमुपतस्यो, बमेष चोपायनार्पणादिप्पर्वे—चतुरकुवरूषिनी- क्रिया परिरक्षणोपायमात्मनोऽनवलोकयित्रश्चितायि एव नगरीजने सत्यित् भयाले नगरीयमराजिकेव देव! बादमुपद्धता किरक्षेः, न सा काचिद्विकामाति रात्रियेस्यां दित्राणि क्षत्राणीक्षरवेद्ग्ममु न पतन्ति, तदिदमाकण्ये देवः प्रमाणं, राजा- कर्यश्चतप्र्वे तत्त्रयाविष्मप्रभुत्य नागरिकवच्चं महद्य्येविविधोपाल्यमभाजनं संवृत्य हति मनाङ् मनस्युपजातखेदरत्यणे किरव्या क्षणं इतः प्रमृति सर्व सुन्दरं करिष्यमीति प्रतिपाद्य नगरीजनं व्यसर्वेयत्, क्षणाचाह्वास्य नत्यं पाल्यिम, नापि मम किरवा क्षणं हतः प्रमृति सर्व सुन्दरं करिष्यमीति प्रतिव्यम् चौरं लभस्यान्यया तत्रैव चौरित्रशं करिष्ये, सोऽपि यथाऽऽ- वार्ची ज्ञापयिति, तदिद्वनिभाष प्रणामपूर्वेकमुत्याय तत्स्थानात्तस्यभूत्येव त्रिकचतुष्कचत्रक्ताराममठविद्दारमुत्यराज्ञात्राच्यात्वात्तात्यभूत्येव विव्यत्वात्त्र, अत्रान्तरे सक्त्र्यम् क्षित्र क्रिक्तमुत्यवित्तात्ति क्षित्तात्तात्त्रम् स्वित्तात्तात्त्रम् विव्यत्वात्तात्त्रम् विव्यत्वेष्ठ आकारादिभिसतद्रपलक्षणाक्षणिकचित्तव्यत्तात्तात्तात्त्रम् दिवसमातिवाहितवात्, अत्रान्तरे सक्त्यमच्ये

🍰 विकटकटीतटे क्षणं पुत्रमुखे क्षणं क्षत्रद्वारे चक्षुरपातयत्, ततश्रासौ तथाविघविशिष्टचेष्टाविष्टतनुतया तत्स्थान- \iint कृतवान् १ कथं चानेनैवान्तः प्रविश्य सकलगृहसारमादाय निर्यात इत्याश्चर्यमेतदित्यादि वदतो जनस्यालापान् 📳 👹 निकटवर्तिभिरेवारक्षकैरिक्निताकारादिभिरयमेव चौरो नान्य इत्यवबुध्य दृण्डाघातताडनापुरःसरं विहित-अ स्रासिद्धेवंविधोदाहरणबाहुल्यख्यापनार्थम्, अनेन च मण्डिकाचुदाहरणहयेनात्रेव जन्मन्यनेकदुःखावसानमद्ता-इानमित्येतद्दोषद्वारं निर्रूपितम्, इदानीमेतत्परिहारे यो गुणस्तदुपद्दीनाय पञ्चमं गुणदारमाह— इत्तामित्येतद्दोषद्वारं निर्रूपितम्, इदानीमेतत्परिहारे यो गुणस्तदुपद्दीनाय पञ्चमं गुणदारमाह— पृष्ठतोमुखबाहुबन्धनो राज्ञः समीपमुपनिन्ये, तेन च विविधविहम्बनापूर्वकं वध्यभूमाबुपनाय्य विचित्रयातनाभि-है देशविध्याणेम्यः पृथक्कारित इति ॥ अत्र च मण्डकोदाहरणेनादत्तादानदोषद्वारस्य गतत्वाहिजयोदाहरणं तच्छा-अद्वा नतु सत्यमेवैष जना मन्त्रयन्ते कथमहमत्र प्रविष्टो निर्गतो वा कथं वा मयेद्मीदशं कुतमिति विचिन्त-यत् स्वसामध्येविज्ञानोपजातविस्मयः स्वयमेव स्वकृतकमोसम्मावनया क्षणं कपाटपद्वायमाने वक्षसि क्षणं इहपरलोए सुहिकित्तिभायणं णागदत्तो व्य ॥ ४२ ॥ परदन्बहरणांवरया गुणवंता पिडमसंठियसुसीला ॥

यत्तदोभीवन्तीति कियायाश्वाध्याहारादेवं योजना—ये 'पर्द्रज्यहर्गाविर्ताः' परेषां द्रज्यं परद्रज्यं तस्य हरणं 📆 विचन्ते येषां ते तथा, असाघारणविशुष्डजीवधमोपेताः, किञ्च-प्रतिमा—दशैनप्रतिमाद्या कायोत्सगों या तत्र 🛚 🗓 कायोत्सगीरथताः सचारित्राश्चेत्यर्थः, इह-अत्र जन्माने परलोके-अन्यभवे, ते किमित्याह-मुखं च-रामी 🖔 परद्रज्यहरणं—परद्रज्यापहरणं तस्माद्विरताः, कोऽर्थः १—अन्यदीयद्रविणचोरणानिवृत्ताः, तथा गुणाः सम्यक्त्याद्यस्ते 🕌 वाराणसीपुरीए जियसत्तुनरेसरस्स वरमित्तं । घणयत्तो नामासी सेडी सुविसिड्रगुणजुत्तो ॥ १ ॥ जिण-|| कीतिश्र-यद्माःकीत्ती तयोभजिनं-स्थानं यद्दा शुभा-पुष्या या कीर्तिस्तस्या भाजनं, भवन्तीति सम्बन्धः, क इव १– रूवेण तह य थिरयाऍ अमरसेलोन्य । गंभीरयाऍ जलहिन्य जो य धणडन्य रिद्धीए ॥ ३ ॥ तस्सासि हिययदङ्या सिरिन्य कण्हरस धणासिरी भज्जा । लायण्णरूवजोन्यणसोहग्गकलाकलावङ्घा ॥ ४ ॥ जम्मंतरसुचरियसलिलसित्तयर-| संस्थिताः प्रतिमासंस्थिताः, तथा शोभनं शीलं-चारित्रं येपां ते सुर्शालाः, प्रतिमासंस्थिताश्च ते सुर्शालाश्च ते तथा, सासणांमि रत्तो नियगुरुजणचरणसेवणासत्तो । साहाभियजणभत्तो मयमच्छरदोसपरिचत्तो ॥ २ ॥ मयरद्धउन्त्र 'नागद्त इव ' नागद्ताभिधानश्रेष्ठिपुत्र इवेति गाथाऽक्षरार्थः॥ ४२॥ भावार्थस्तु कथानकगम्यस्तचेदम्—

इणक्कुमवारिविहण्णछडं, छहिउउजलतंदुलथालसयं ॥ १६॥ सयवतुवसोभियपुण्णघडं, घडलक्खपलोहियतेष्ठ्यहं । || खू पुणापायवफलन्य | विसयसहमणुहवंताण ताण कालो गओ कोऽवि ॥ ५ ॥ अह अन्नया क्यां है स्यणीपु पन्छमंमि | है । । हिं । वहाविस्रो व सेडी चेडीए । अण्णंमि हिंगे जाओ मुत्ताहारोन्त्र से पुनो ।। १२ ।। वहाविस्रो य सेडी चेडीए । है कियंवयाभिहाणाए । हिणां च तेण अह पारिओसियं चितियनमहियं ॥ १३ ॥ तत्तो उहेकणं सेडी गंतुण । 📲 ॥ १०॥ जिणबिबसंघप्यादोहळेधं पसत्यरूबेसं । माणिज्जंतेसु सुहंसुहेण संपुण्णमासेसु ॥ ११॥ निम्मलगुणोवनेओ 📙 🃳 य दङ्चस्स ॥ ८॥ तेणवि भणियं कुळकमसमागया नागदेवया अम्हं। तीष्ट पसाएण पिष्ट ! होही तुह सेंक्रो पुनो 🗽 ।। ९॥ तह्यांच्य संभूओ गन्मे तीसे पहाणगुणकित्यो । तस्ताणुमानओ चिय, जाया सा अहियसीहग्गा | 🎉 मह वन्छयले उज्जोह्यद्सिदेसाचक्को ॥७॥ पाहाइयमंगलगेयसहमायन्निज्ञण एत्ताहे । उहेऊण पहडाए साहिओ सो 🎚 🌹 जामदे। केन्छइ सुहं पसुना बरसुमिणं धणितिरी तुडा ॥ ६ ॥ जह नागदेवयाए हारो ओयारिटं सकंठाओ । खिनो 🖟

बहुमारिनिवारियिनिस्सयणं, सयणञ्ज विमोइयगुप्तिज्ञणं ॥ १७ ॥ विचे वन्दावणपु एक्कारसमंमि आगए दियहे । कि गुनस्स तको नामं पइहियं नागदनीति ॥ १८ ॥ जं नागदेवयाए दिण्णो हारच्छलेण मे एसो । मुमिणंमि ता इमं विय नामं जुनित किल्ठिजं ॥ १९ ॥ अह बिकुं पनतो, कमेणिमो सेयपक्लचंदञ्ज । देहीवचएण तहा कळा- कळावेण पनरेणं ॥ २० ॥ वच्चइ पिठणा सिक्कं जिणभवणे मुणिवराण य समीवे । जाओ य भावियप्ण निसुणंती तत्य जिणवयणं ॥ २१ ॥ भाणयं च—नवनवसंवेगो खळु नाणावरणक्खओवसमभावी । तत्ताहिगमो य तहा जिणवयणायणणस्स गुणा ॥ २२ ॥ पत्तीऽवि जोल्वणं सो तओ य मयरद्ध्यस्स क्रव्यमवणं । मण्णइ विशेषावयण्यणणस्स गुणा ॥ २२ ॥ पत्तीऽवि जोल्वणं सो तओ य मयरद्ध्यस्स क्रव्यमवणं । मण्णइ विसं व विसं व विसं ए समुज्ञओं धम्मकन्जेसु ॥ २३ ॥ जा जाउ इंति क्रुक्जालियाओ लायणणस्त्रकित्याओ । विसं व विसं व विसं समुज्ञओं धम्मकन्जेसु ॥ २१ ॥ तो तस्स पिठाहि वियाणिज्ञण विसएसु निप्यानित्यो । वच्चइ आराम- विद्यानिद्धि विद्याणे । सहसं मित्तवर्योणे ॥ २० ॥ प्रणणफ्त्यमारामिणुहि सन्दणज्ञणातेवर्षे प्रमायसमर्योमे । सहसंवयणुज्ञाणं गओ विद्यानित्यक्षेत्र जं मे सित्तवर्योणं ॥ २० ॥ प्रणणफ्त्यमारामिणुहि सन्दणज्ञणसेविएहि तुगिहि । सप्पुरिसाण व अणुहरइ जं च विसं समं मित्तवर्योणं ॥ २० ॥ प्रणणफ्त्यमारानिगुहि सन्दणज्ञणसेविएहि तुगिहि । सप्पुरिसाण व अणुहरइ जं च

विविहमंगीहि॥ ३८॥ बहुण तीएँ निरुवमविण्णाणाइसयभावियमणो सो। चितइ अहो णु सची एस सिलोओ , । नरपत्तकेज्नकमं विरयंती ैं महयारनिवहोर्हे॥ २८॥ जत्थ य सरणागयसीयरक्खणत्थं बसंति सच्छाया। दिति पबेसं तरुणो मणयंपि न 💆 । । कहा, कलाकलावंति पत्तहा ॥ ३६ ॥ जुनहेजुनयणमणहारिदेहसोहाँ विजियमुररमणी । रमणीयअहिणनुनिमन-ैं पायजंबंित गमणसतीएँ परिचर्न ॥ ३५॥ तीम य पुट्यपविडा विसिडचेडावरिडगुणचिडा । लायणणरून जह अणा सुरसुवणं ॥ ३८ ॥ अविय-कुपहृहियंपि रम्मं सुरूवयं विगयरूवसोहंपि । अणुवहृणय॰ ॥ ३३ ॥ जं च पवणपहोलिरधयलगगरिणरघग्वरयिकिकिणिरवेण । भणइ ञ्च मह सरिच्छं, कहेह 🎏 ॥ ३२ ॥ जिम वस्कणयिनिमियकलसावित्रपुरियकिरणपंतीओ । जिणझाणजलणडञ्झंतकामजालाउ व सहिति 🎙 ॥ ३१ ॥ संमक्तिजज तत्थ य जाहिन्छियं मित्तमंदलेण समं । निविद्धतदमंनिविद्दं जिणमंदिरमणुपविद्यो सी हैं संवाये ॥ ३०॥ दीसीति विविह्युमणोमणोहरे तीति नंद्णवणे व्य । पेच्छड् मज्जाणवावि कमलुपणलकुवलयाहणणं 🎉 तर्गणिकिरणाणं ॥ २९ ॥ जं च नवचूयमंजारिकवलणकलकलिरकोइल्स्वेणं । वीसामत्थं आमंतेइ व पहियाण

🗽 सोऽविय काऊण उत्तरासंगं । दाउं पयाहिणतियं जिणनाहं थोउमाढत्तो ॥ ४६ ॥ जय तिहुयणसंतावयमयरद्धयग-🎉 वरविच्छित्तीए तओ पूर्य काउं जिणिद्चंदरस । नीहरिया जिणभवणा युणो २ तं पछोयंती ॥४५॥ जिणवंदणकयित्ता, विसमविसवेग ! । जय उवसग्गपरीसहपिसायअक्खालियसमिचित्त ! ॥ ४८ ॥ जय घाइकम्मतमपडलफेडणुह्यसियके-॥ ४२ ॥ तह कहवि तीऍ एसो पलोइओ जायमन्छरेणेव । जह पंचसरेणेसा पह्या पंचहिवि बाणेहिं ॥ ४३ ॥ ||वीढ ! । जय सेसकम्मकुल्सेल्दलणवज्जासणि नमी ते ॥५०॥ एवं थोऊण जिणं प्याइसयं पत्नोइऊणं च । आपुन्छह्

ए विणाणकोसले कोउहछोति ॥ ६१ ॥ इत्ताह जंगमाणी निग्गंतुणं जिणिदमवणाओ । सह मित्तमंहलेणं समागओं ॥ है निययभवणीते ॥ ६२ ॥ अह सावि दिञ्जकत्रा नागवस् नियसहीहि परियरिया । संपत्ता नियमवणं ते हैं नियसिक्ति । किर ॥ अह सावि दिञ्जकत्रा नागवस् नियसहीहि परियरिया । संपत्ता नियमवणं ते हैं भू समाहनो मह भावमयाणमानेहिं॥ ६०॥ मणयंपि न मञ्च जओ अगुराओ एत्य पुन्छने हेऊ। कि तु इमीर ै के अवलोह्याए तुमए हार्लि गुण सोऽवि पम्हुडो ॥ ५९ ॥ तो मणह नागदनो निरत्थओ वयणवित्थरो एस । तुन्भेहि हैं होंसे। से से अउव्यमतेण जणह किने चमकारं॥ ५८ ॥ एकोऽत्थि किनु दोसो इमीए जं नाणुरूजवराजामो। १ माणवा । ह्याहियया देवावि ह अणिमिसनयणताणं पता ॥ ५७ ॥ जो जो रूवाह्युणो वितिज्ञाङ् कोऽवि एयदे-है हिस्से हैं। एईए रंमाई सुरंगणा मणुयलोयंति ॥ पृष् ॥ एयाए देहसोहायलोयो विरहमसह-है लिजवाओ वन इंति इंहे। एईए रंमाई सुरंगणा मणुयलोयंति ॥ पृष् ॥ एयाए देहसोहायलोयो विरहमसह-ঙ नियमिसे, करमेसा का य वरकता १ ॥५१॥ निययकत्याकोसछ ठाणांस प्यासियं इमं जीए। विरयतीए सहत्याह जिणव- 🌸 हैं एसें कलाछ आसि कोसछे। कि पुण विलासनहावयंति ताहण्णए दाणि १।१५५॥ किञ्च-लायणणाह्यानेहिं विणिनिया 🖔 हिंदस्स वरपूरं ॥ ५२ ॥ चूणमरं अगुरनो एवाए तेण पुन्छए एवं । इय कल्जिकणं तहिवि भाषियं कि तं न यानेसि १ ॥ ५२ ॥ 🖖 विवित्तित्तर्यवाहो एत्येव पुरीट आत्य वत्यव्यो । नागिसिरी तन्मज्ञा नागवस्त ताण एस सुया ॥ ५४ ॥ आबालमावडाचिय

है सहीवयणं, तो तीष्ट चितियं नियमणंति । सज्जितमारं अग्निष्ट जं न पहियारो ॥ ७८ ॥ कि जामाणयं 📳 , मए वियाणियं मह मस्त्वमेयाए । हिंगेहि ता किमजावि, गोविजाइ चितिउं मणाइ ॥ ७५ ॥ महि । जाणिति 🖟

🎉 जण तओ नागिसिए सयासमुबगंतुं। जिणभवणगमणमाहे कहिओ तन्त्रङ्यरो सयलो।। ८१ ॥ तीएवि नियय- 🖑। कियमिंह । संपद्द मा अम्चया तुमं होस्छ । अद्भुग समीहियस्थो जह होद्द तहा तुह करोति ॥ ८० ॥ एवं भणिः 📳 है वहचरस सोऽवि पिटेमणड् असह धृयाए। ठाणेचिय अगुराओ, जाओ अहवावि जुन्तिणे ॥ ८२ ॥ उन्तमकुरु । है याणे, कि वा जंगामि कि वा हमामि कि वा स्थामि इचाह मन्वाहं ॥ ७९॥ ताषु मणियं । हैं शियासियों, मासिव्य नियमित्तमंहलसमें से हिंहों पहिंहानितों, सेहिसुओ नागद्ततानि ॥ ७७ ॥ तेण ममं 🍍 नयणखडक्तियारु पविसिद्ध चित्तसवर्णित । अवहरियमविण्णाये, विवेयरयणं अइमहग्वं ॥ ७८ ॥ तत्प्यिसें च न 🎚 हैं जिय तुमें, पहायसमर्थाने अज्ञ जिपभवने। पूर्य तिरयंतीए जिलिद्विवस्त मनिसेमं ॥ ७६ ॥ तारायणप- । । है जियंतीए जिलिद्विवस्त मनिसेमं ॥ ७६ ॥ तारायणप- । । है जिल्लाम् जैन जुमें, पहायसमर्थाने अज्ञ जिपभवने। पूर्य तिरयंतीए जिलिद्विवस्त मनिसेमं ॥ ७६ ॥ तारायणप- । ।

जह मस्त्र सुजाँ तेण सह जोगो । संजायह अणुरूनो रहेंए मयरव्हणेन ॥ ८८ ॥ एवं मिनोडं तत्तो, धणयत्ताने हैं

में पाह्या उत्तमठाणीत नेव रज्जी । मोटं महागयंदं, कि करणी जंबुयं महह १ ॥ ८३ ॥ ता तह कोन मंग्ह

🐚 एवं भिगडं विसन्तिए तीम । पुत्तो बहुत्पयारं भिगओ न य मण्णए किंपि ॥ ९७ ॥ इओ य-तत्थेव पुरवरीए 🖞 न । नाहेयावे मणियमेयंति ॥३॥ " सङ्ज्जल्पाति राजानः, सङ्ज्जल्पाति धार्मिकाः। सङ्ज्यतुग्येते कन्या, त्रीपयेतानि सङ्ग्त 🆓 एसा दिण्णा धणयत्तपुत्तस्त ॥ २ ॥ अणणस्स विद्यणाओ अण्णस्स पुणोऽवि नेय दिज्ञंति । कुलबालियाओ जम्हा ण माया दिहा। सा नागवस् तेणं नियगेहदुवारहेसंसि ॥ १०० ॥ इंसणािततेणं चिय सो तीएँ उवार झित अणुरति । 🎉 अहवा भवाभिनंदीण इत्थिया रायहेऊओ ॥ १ ॥ तो पविसिऊण गेहं ित्यपित्तो तेण जाइओ कण्णं । तेणवि भणियं 🖔 य दियहाँमें परिभमंतो य । संपत्तो वियमित्तस्म सेहिजो गिहहुत्रारंमि ॥ ९९ ॥ पुरथंतरंभि केणित पत्रोयकोजं तिजि-🖓 वसुदतो नाम आसि बणियतो । जियसतुणा नियतो जो नगरारानेखयतांसि ॥ ९८ ॥ भवियव्ययांरे एसो, निम

🌹 मिता इमें लेडु मणसा एवं विभिनंतो ॥८॥ अण्णीम दिजे तत्थ य रण्णो आसाण वाहणनिपितं। नयरीओ निग्गयस्ता 🦓 भू नयणे विणिगाओ तत्तो । अत्रलेहरं पयतो छिहाइं नागद्तास्म ॥०॥ एयंभि जीत्रमाणे मह एसा नेय होहिई कणा । मारे-闠 निययधूयं तओ सहासेण सेडिणा युनं । मज्झ गिर्होम महायस ! नो विक्कायंति कण्णाओ ॥६॥ एवं च निस्राणेऊणं विलक्ष- 🐧

ं अत्।। ४।।" एवं भिणओऽवि इमो मोहबसेणं पुणोऽवि संलबइ। जातियमेतं इन्छासि, दर्वं तुह तातियं देमि ॥५॥ देख मह

कण्णाओ कुंडलं पडियं ॥९॥ नियवावासगएण य नायं रण्णा तओ समाइट्टों । सो चेत्र य बसुदनो निरिक्खमाणेण किणाओ कुंडलं पडियं ॥९॥ नियवावासगएण य नायं रण्णा तओ समाइट्टों । सो चेत्र य बसुदनो निरिक्खमाणेण किणात्यं ॥१०॥ नयरीपं बहिपएसे दिट्टो भवियव्वयानिओएणं । चउरंगपोसहत्यो अद्दमिप्न्वंसि रुगागी ॥११॥ उज्जाणे । एक्ट्टी पडिसं पडियं भएण तं । दिट्टं कुंडल्स्यणं उज्जोवियद्सदिसायकं ॥१३॥ अत्थमणंपिव दट्टण अत्यणे । यायणमंहलाहितो । पडियं भएण तं [ तह ] तरिणमंहलं धरिणवट्टांसे ॥ १४॥ तं दट्टण नियतो रुग्णो मगंतरेण क्णोपि । पड्टां ने कुंडलं तत्य ॥ १६॥ सो चितिंदं पथतो, बलिओ कि वा सम्भंतरेण क्णोपि । विधि अण्णेण । तप्पुदीपं विलग्णो वसुदनो सो विचितंद् ॥ १५॥ कि एस अपि विलओ कि वा सम्भंतरेण क्णोपि । विधि पत्यं सेस ते विचितंद् ॥ १५॥ सो चितिंदं पथतो, बलिओ कुंडलं तर्याप्तमा । ता मामे । ता विचितंद् मा पदी चेहहरं नागदनोति ॥१८॥ पडिमाग्यस्स तत्य य गलिमे से बंधिऊण तंतेण। आद्वया नियपुरिसा प्यंतियं विहास विवसमीवं तेहिवि संपाहिऊण से आणं । नीओ रायसयासं कहियं च इमं जहा देव ।

|| । २२ || तुम्हेस कुंडलं पाविऊण तस्सेव थवणकञ्जेणं । एगंतगओ पत्तो संपड् देवो पमाणंति ॥ २२ ॥ तन्त्र-|| | वणायण्णजायगरुयरोसारुणान्छिजुयलेणं । जुत्ताजुत्तं अवियारिऊण तो राइणा भणियं ॥ २३ ॥ मो ! मो ! तरसमींबद्सोंमें । एएण निवहसंते अत्रल्ते कुंडले लोय ! ॥ २८ ॥ सोऊण हमेणं विडंबणाकरणपुठ्यमेव-मिमो । बच्झवसुहाए निज्जाइ परहानिबहस्स आणाए ॥ २९ ॥ सोऊण तस्स वर्यणं दारुणमेयं जणो विवितेह । कि एवमिमो जंपइ किमलीयमुयाह सम्ममिणं १ ॥ ३० ॥ आरहिऊणं ताहे पासायसिरींम कोऽवि तं दहें । भणइ इमं नरवहणा अवियारियमेयमादिहं ॥ ३१ ॥ जम्हा ण एरिसागिईए जुज्जए कम्ममेरिसं कहवि । तरसमीबद्संमि । एएण निवइसंतं अवलतं कुंडलं लोय। ॥ २८ ॥ अवराहेण इमेणं विडंबणाकरणपुठ्यमेव-रयणिविरामे विगोविऊणं नयरमञ्झाम । आरोविञ्जउ एसी मूलाए अणञ्जवावारो ॥ २४ ॥ तो वसुद्तेण इमो लुयपुच्छकन्नामि ॥ १६ ॥ छित्तारियधारियछत्तो पुरओ वज्जंतिडिंडिमी नयरे । भामेउं आढतो भणइ् य वसुद्तवयणेणं ॥ २७ ॥ एगो मायंगजुवा वर्चतो घरिओ लहिऊण राइणो वयणं । रयणीएँ बंधिऊणं जाए य पहायसमयंमि ॥ २५ ॥ रत्तकणईरमाळीवमालिओ खराम रत्तचंद्णविलितो । आरोविजण खंजे

🎙 पहिमणड् सामि। जह अभयं। देसि तुमं तस्त तया कहोमि नो इहरहा कहवि॥ ५८॥ एवं हचउत्ति तओ ए। कज्जास नेहिएणेव। तुह मंतिएण कहियं, किंतु फुडं साह सन्भावं।। ५३ ॥ जस्तेह विलिसियमिणं तो सो | असिं, इमस्त रे रे! नरा! तओ तेहिं। मुक्को असिप्पहारो इमस्त जा कंठदेसंमि ॥ ४९ ॥ तो देवयावसाओ | असिं, इमस्त रे रे! नरा! तओ तेहिं। मुक्को असिप्पहारो इमस्त जा कंठदेसंमि ॥ ४९ ॥ तो देवयावसाओ वि मज्य हैं। जाओ सो प्रप्तमालियारूने । तं देहुं भीएहिं नरेहिं रण्णो समाइं ॥ ५० ॥ मिण्यं रण्णावि झडाति मज्य हैं। जाओ सो प्रप्तमालियारूने । तं देहुं भीएहिं नरेहिं रण्णो समाइं ॥ ५० ॥ मिण्यं रण्णावि झडाति मज्य हैं। तेहि तस्त पासीम । तो आणीओ भणिओ, रह्या संमाणिऊण बहु ॥ ५२ ॥ मो ! भो ! न तुमं कत्ता, इमस्त ्राप्त से प्रक्रमालियाल्वे। ते उने के कि | जि पासीमे आणह तयीते। इय अचन्स्यमित्यं पलोइयं जस्त तुम्बेहि ॥ ५१ ॥ जं आइसहे देनोत्ति भिणय तो ঙ विनास ॥ ४४ ॥ सन्वं विय सन्निन्धं जह जिणभनाण कुर्णास तं देवि ! । ता पासिय नागद्वं मोयमु एयाओ

क्ष मणिए रणण कहेड् जहवनं । मूलाओ आरब्सा तो रणणा हत्थिखंधंमि ॥ ५५ ॥ आरोविओ पुरीए ममाडिओ 🕌

द्विणोहो । रण्णा पभणेतेणं वयणमिणं बहुसहामज्झे ॥ ५७ ॥ रे ! रे ! अण्णज्ज ! तुह अज्ज नागद्नेण | १ विश्वे । एक्षे विश्वे । क्षे । क्षे । क्षे हे छु इहरा जीवेतो मह सयासाओ ? ॥ ५८ ॥ मुक्को रण्णा नियमं गिहमणुपत्तो स नागद- | क्षे | नोऽवि । जणयंतो नियजणणीं, जणयाइजणस्स परिओसं ॥ ५९ ॥ पियमित्तसत्थवाहो, समागओं तत्थ तो कुमा- | क्षे | रस्स । साहह नागवसए काउस्सग्गाइवुनंत ॥ ६० ॥ तो परितुहो मण्णइ तप्परिणयणाइ तस्स विण्णांति । हिट्ठो | क्षे | हमो य कारइ, सुहदिणे तीऍ परिणयणं ॥ ६२ ॥ विने पाणिग्गहणे महाविभ्रहें प्रवादनो उ । सोहह नागवसूष जुनो | क्षे | समन्त्र सीयाए ॥ ६२ ॥ जम्मंतरक्यसुक्याणुभावसंपज्जमाणसुहनिवहो । अह सो तीऍ समाणं उवभुजइ माणुसे भोए | क्षे ॥ ६३ ॥ अन्नाम्म दिणे पारायवरगओं सह पियाऍ कीव्हेतो । दहूण पुरवरीए सोहं हासेण भणइ पिये ॥ १॥ पिछुपायारिनयं- | क्षे | वा चलग्गरंगंतगरिहसारसणा । सुरभवणसिहरओतुंगवंगवणकल्लसरमणीया ॥ ६५ ॥ समणीयवासभवणो | |अप्पणा सम एसो । वर्जनाउज्जपढंतभद्रगिज्जन्तगेएहिं ॥ ५६ ॥ इयरोऽविहु निव्यिसओ आणतो हियअसेस-की वसोहिसुन्दरगवक्खनयणिह्या। पिच्छविए एस पुरीवि तुञ्झ करांणें समुज्वहई ॥ ६६ ॥ सा भणइ कि अमीए कि नाह ! असंबद्धवयणरयणाए । चिद्वामो लणमेगं, विउसिट्टेणं विणोएणं ॥ ६७ ॥ पण्हत्तरगूढचउत्थमाइणा भणइ नागदनो तो। जह एवं ता सुंदिरि! निसुणसु पण्डुचरं एकं ॥ ६८ ॥ सह पवणेणं इडा, निदाहदाहदुयाण के हुति। पंकयदछिष्ट मा वा गयाण पाणपिया कहसुं॥ ६९ ॥ लहिउं पढिज्ञामाणीप तीष्रं भिष्यं करेणुया है होति। पंकयदछिष्ट मा वा नगरी, न होइ परचक्कदुछंघा॥ ७० ॥ पुच्छंति थोवलोमा भवसुद्दहेज जाणस्स को सिट्टो । केरिसया वा नगरी, न होइ परचक्कदुछंघा॥ ७१ ॥ अप्पायारा उत्तरिममस्स कहिऊप कं जाणस्स को सिट्टो । केरिसया वा नगरी, न होइ परचक्कदुछंघा॥ ७१ ॥ अप्पायारा उत्तरिममस्स कहिऊप विज्ञास निर्मात मनसिजवायो लीलालस- कं नयनपछ्ठविल्लासा। कं मद्वर्यं किचिव, सक्कयभासाएँ पदमु पिय ।॥ ७२ ॥ प्रसरित मनसिजवायो लीलालस- किम्पिक मणाएँ भणायमिणं। पिययम। लब्दामेमिप हु, योवनवनकन्दली बाला॥ ७१॥ ता बुद्धिपयरिसं से, अवलेह्य विरड्यमउन्त्र । गूढचउत्थइगूढं पिययम ! सुण एगचिचो तं॥७६॥ मा रातु भावहारक नीतीनां निलयदा नवर कीसे । घौतस्वनरपते ता क्षीणातिगृहा सुगतकीला ॥७७॥ सुझ्रं विचितिऊणं लक्षे कहकहवि भणइ तो एसो । साहु अउन्यं सुंद्रि ! पिटयं लन्दं व किन्छेणं ॥ ७८ ॥ मालतीहारनीहारक्षीराभा दानवस्तुता । स्वकीयकीर्त्ति-भणइ नागद्नोऽवि । भणमु पिए! किवि तुमीप जेण अहयं वियाणामि ॥ ७५॥ तो पभणइ नागवमू अदाबंधेण

हैं। मीतेन, तूर्यपादोऽस्य तु प्रिये! ॥ ७९ ॥ मारती वरदाऽस्तु ते, भावियावेचत्तेणं, इमस्स चितिय पुणो पुणो के चितेन , तूर्यपादोऽस्य तु प्रिये! ॥ ७९ ॥ मारती वरदाऽस्तु ते, भावियावेचत्तेणं, इमस्स चितिय पुणो पुणो के मिणयं गुणाण सारं, तं पुण विरछं अभे आह् ॥ ८१ ॥ अहाय वही बहुवे विद्यान्त, अहोः स्वदेहानि के मिणयं गुणाण सारं, तं पुण विरछं अभे आह् ॥ ८१ ॥ अहाय वहीत ॥ ८२ ॥ एयं पुण एयं चिय, कहन्नहाऽहं अपाने विद्यारयन्ति । विस्यासतो चिडामि एत्थ ग्रीसिर्य अताणं ॥ ८३ ॥ एमाइ चितयंतो, नागवसूर्य स एवमामद्वे। वित्यान्ति । विस्यासतो चिडामि एत्थ ग्रीसिर्य अताणं ॥ ८३ ॥ तो जाव नागदत्ते । विययगयं कहड् तीष्ट्र सक्यांव । वित्यान्ति वाव घरे अक्कंदरवो समुच्छित्अो ॥ ८५ ॥ अविय—हा पुच । पुच । पियमाइभत्त । हा नाह । कि अससे ताव घरे अक्कंदरवो समुच्छित्अो ॥ ८५ ॥ अविय—हा पुच । पुच । पियमाइभत्त । हा नाह । कि शिक्षेण । विरुवंति माइभञ्जासयणीपण्डेण सहेहिं ॥ ८० ॥ तं सीऊं नागवसू भणइ पियं णाह । विद्यास्त्र भण्ड पियं णाह । विद्यान्ति के में ने नेक्लंताणवि जेणं गिहसामी निहणमुवणीओ ॥ ८९ ॥ माया ने भज्ञा ने भइणी नो ने य पणइवग्गो ।

भवजलहिं ॥ ९५ ॥ एवं च ताए वयण, साउ राजानभरणना । दीणाणाहपयाद्वयदाणी संघरस कयपूत्रो ॥ ९७ ॥ 🍍 ॥ ९६ ॥ महया विन्छडेण कारावियाजीणेदभवणमहमहिमो । दीणाणाहपयाद्वयदाणी संघरस कयपूत्रो ॥ ९७ ॥ बि सुडियमू।रिसमीवे निक्खंतो से पियाऽवि पडिवण्णा । समणत्तं तस्सेव य महत्तराए समीवंभि ॥ ९८ ॥ चरिऊण चिरं भवजलहिं॥ ९५॥ एवं च तीपॅ वयणं, सोउं संजायबहलरोमंचो । पिइमाइजणं आपुच्छिजण तेहिपिऽणुण्णाओ उणा पोढयं नीयं ॥ ९३ ॥ जाहा निमित्तमित्तेण चेव बुज्झांति केवि कयउण्णा । जेसि जिणिद्धम्मो, सुपरिचिओ ् युन्त्रज्ञमंसि ॥ ९८ ॥ ता जुर्च विय एवं करिउ मञ्झीप अणुमयं नाह ! । तुज्झाणुमग्गळग्गा लेघिरसमहीप ं जम्मणजरमरणरोगसोगाइअंतयरे ॥ ९२ ॥ तीए बुत्तं तुमए जं दिहं विसयनिरमिलासितं । तं चिय इमेण वेरगगहे-अवियाणियआगमणो जमराओ सन्वनासयरो ॥ ९१ ॥ तावुज्जमं करेमो सुंद्रिर ! सन्वन्नुभासिए धम्मे । बहुविह-ैय । नो अत्था सुसमत्था रक्खंति जमेण हीरंतै ॥ ९० ॥ ता अम्हाणिव प्सो न पहुप्पड् जा अकृज्जपिहयारो ।

कालं कलंकमुक्तं तओ समणवम्मं । आराहियविहिमरणाइं दोऽवि पत्ताइं मुरलोयं ॥ ९९॥ एवं जहा सो किर नाग-

॥ इति नागद्नाख्यानकं समाप्तमिति ॥

दतो, अद्तदाणाइ नियत्वितो। इहन्नजम्मे य सुहिक्कटाणं, जाओ तहऽन्ने य भवंतु सत्ता ॥ २००॥

डिचिता चासै कला च डिचितकला-अष्टगुणलाभादिलक्षणा तां 'जानीपात्' अवगच्छेत् , अद्पादानन्न-पिंडियस्स य गहणंमी जयणा सन्बर्थ कायन्वा ॥ ४२ ॥ उचियकलं जाणिजसु घरिमे मेए कलंतराइसु प। उक्तं तृतीयाणुत्रतस्य पञ्चमं गुणद्वारमधुना षष्ठं यतनाद्वारमाह----

हरत यूय-मित्यनुज्ञा तरकरप्रयोगः, कृटा—प्रसिद्धस्त्रभावापेक्षया न्यूनाऽधिका वा तुला कृटतुला, कृटं—न्यूनमधिकं वा मानं 🦉 दिकै उचितं राक्षीयात, न हिरण्यादिकं, यदुक्तम्—" अप्पेण बहुमेसेज्जा, एयं पंडियलक्खणं। सन्वासु पिडिसेवासु, स्तेनाः- चौरारतैराहतं-आनीतं कुङ्कमादि स्तेनाहतं, ' वजेजां निगाथान्तस्य सर्वत्र सम्बन्धात् ' वजे-पदम-भिरयतुज्ञा तस्करप्रयोगः, कूटा—प्रसिद्धस्त्रमावापेक्षया न्यूनाऽधिका वा तुल्ञा कूटतुल्जा, कूटं—न्यूनमधिकं वा मानं कुडवादि कूटमानं कूटतुल्जा च कूटमानं च कूटतुल्जाकूटमानं तस्करप्रयोगश्र कूटतुल्जाकूटमानं चेति पुनर्झन्द्रः, तिच्च वर्जेयेत, अथवा 'नीयाल्जेयमभुया य आणिया दृहिषिंदुदुर्गाया।'' इति लक्षणेनानुस्वारत्लोपेन तस्करप्रयोगं वर्जेयेदिति मिन्न एव सम्बन्धः, कूटतुलेत्यादिस्तु मिन्न एवेति, तथा 'तर्मितिरूपं च' भिन्न एव सम्बन्धः, क्ट्उलेत्यादिस्तु मिन्न एवेति, तथा ' तसितिरूपं च ' येत ' त्यजेत, चकारः परस्परापेक्षया समुचये, तथा तरकरप्रयोगक्टरतुळाक्टमानं चेत्येकं तिचारद्वयतिपादके, अस्य वार्थः-तस्कराः-मिलम्छचारतेषां प्रयोगो-हरणिक्रयायां प्रेरणं ' एयं अत्थपयं विक ॥ १ ॥ " इति गाथार्थः ॥ ४४ ॥ गतं यतनाद्वारमधुनाऽतिचारद्वारमाह— तपिडिक्वं च विरुद्धर्जगमणं च वजेजा।। ४५॥ तेनाहडं च तक्कर-पओगक्डतुलक्रडमाणं च

तेन प्रस्तुतेन व्यवहियमाणेन घृतादिना वा ब्रीह्यादिना वा प्रतिरूपं—सहरां वसादि पल्ञ्ज्यादि वा यत्र स तथा कि ते, व्यवहारमिति शेषः, अथवा तस्य—व्यवहियमाणस्वणिदेः प्रतिरूपं—सहरां युक्तिस्वणीदि तत्प्रतिरूपं तेन यो ते, व्यवहारमिति शेषः, अथवा तस्य—व्यवहियमाणस्वणिदेः प्रतिरूपं—सहरां युक्तिस्वणीदि तत्प्रतिरूपं तेन यो विरूद्धाः प्रतिपन्धी, स च प्रस्तावात्स्वराज्यापेक्षया कि विरूप्तः, तस्य राज्यं—कटकं देशो वा तत्र गमनं विरुद्धराज्यगमनं तच्च वर्जयेत, अतिचाररूपता चैषामेनं कि विष्यानेतः, तस्य राज्यं—कटकं देशो वा तत्र गमनं विरुद्धराज्यगमनं तच्च वर्जयेत, अतिचाररूपता चैषामेनं कि विष्यानेतः काणक्येण लोमदोषाच्चेताहतं प्रच्छन्नमाददानश्रीरो भवति, यदुक्तम्—" वौरश्चीरापको मन्त्री, भेदञ्जः काणक- विष्यत्रिति बुद्ध्या च व्रतसापेक्षत्वादमङ्ग इति मङ्गामङ्गरूक्पोऽतिचारः रतेनाहतं। तरकरप्रयोगरतु द्विविधिविधिन कि ग्रह्मिताद्वादानविरतेर्थेचिप मङ्ग एव, तथाऽपि भवदानीतं मौषमहं निगमिषण्यामि मक्तकादि च भवतामहं दास्यामिः। |गृह्यताद्तादानविरतेर्येचिप भक्न एव, तथाऽपि भवदानीतं मौषमहं निगमयिष्यामि भक्तकादि च भवतामहं दास्यामि,  $|\hat{m{b}}|$  भवन्तो निर्चापारास्तिष्ठन्तीत्युक्तिभिश्चौरान् प्रैरयतः चोरयत यूयमित्यहं न भणामीत्यभिसन्धिना तद्यापारणं $\|\hat{m{s}}\|$ 

तथा गुह्णाति—आद्ते च कायेन तादिति सम्बन्धः, न केवळमेतत् त्रयं करोति, 'अतिचारेषु च ' पूर्वोक्तरतेनाह- 🦞 ' युः ' प्राणी ' विन्त्यति ' वितकैयति, किमित्याह—' अद्तं गृह्णामि ' अविताणें लामि, अनेन मनोन्या-भार उक्तः, वाक्कायन्यापरप्रतिपादनायाह—' प्रयंपार् तहा गिणिह' नि तथाशन्दः समुचये द्वयमध्यवनीं चो-पार उक्तः, वाक्कायन्यापारप्रतिपादनायाह—' प्यंपार् तहा गिणिह' नि तथाशन्दः समुचये द्वयमध्यवनीं चो-भयत्रापि योज्यते, ततोऽयमर्थः—यः केवलं चिन्तयति, तथा प्रजल्पति—विक्ति चादनं गुह्णामीति, न केवलं जल्पति तथा गुह्णाति—आद्ने च कायेन तिदेति सम्बन्धः, न केवलमेतत् त्रयं करोति, 'अतिचारेषु च' पूर्वोकस्तेनाह-ताविति । विरुद्धराज्यगमनं तु यद्यपि स्वस्वाम्यनतुज्ञातपरकटकादिप्रवेशास्य "सामीजीवाद्त्त" मित्यादिलक्षण-वोगेन तत्कारिणां चौर्यदण्डयोगेन चाद्त्तादानरूपत्वाद्रङ्ग एव, तथाऽपि विरुद्धराज्यगमनं कुवैता मया वाणिज्य-भेव क्रियते न चौर्यमित्यमिसन्धिना व्रतसापेक्षत्वात् लोके च चौरोऽ्यमिति व्यपदेशामावादातिचार इति, अधः भेव क्रियते न चौर्यमित्यमिसन्धिना व्रतसापेक्षत्वात् लोके च चौरोऽ्यमिति व्यपदेशामावादातिचार इति, अधः बाऽनाभोगादिनाऽतिकमादिना वा पञ्चानामप्यतिचारतं चिन्त्यमिति गाथार्थः ॥ ४५ ॥ मङ्गद्धारमधुनाऽमिधते— ं योगेन तत्कारिणां चौर्यद्ण्डयोगेन चाद्तादानरूपत्वाद्रङ्ग एव, तथाऽपि विरुद्धराज्यगमनं कुर्वेता मया वाणिज्य-अइयारेसु य बट्टर पुणो पुणो तस्स भंगोऽस्य ॥ ४६ ॥

नैव, मन्यते जगतस्त्रिकालावस्थामिति मुन्यस्तेषामिन्दा इवेन्द्रा मुनीन्द्राः, प्रधानयतय इति हृदयं, 'तेसिं' '' छोट्टिविभन्तीएँ भण्णड् चउत्थी " ति रुक्षणेन ' तेभ्यो ' मुनीन्द्रेभ्यः ' नमामि ' प्रणिपतामि ' प्रयुत्तः ' आदतः 🔯 ये मुनीन्द्रा इति सम्बन्धः, 'दन्त्योघनं' दशनशलाका तद्पि, अपिशब्दादास्तां स्वर्णोदि, दशनशोधनमपि, 🕌 🆑 || अथवाऽपिराब्दः (ब्दात्त) भरमगोमयादि, 'गृह्धिन्ति' आदद्ते अद्त्तेमेव अद्तकं—अननुज्ञातं खामिनेति भावः 'नृन्' ||﴿  $\|$ निरोघरूपा विद्यन्ते येषां ते गुप्तास्तेभ्यः, अर्शआदित्वान्मत्वर्थांयात्प्रत्यये रूपम्, अनेन च गाथासूत्रेणेत्रंविधत्ताधुन् $\| \sqrt[g]{\| \|}$ ' निर्मिष्वङ्गेभ्यः' द्रव्यादेप्रतिबन्धरहितेभ्यः वीतरागेभ्य इतियावत्, पुनः किविशिष्टेभ्यः १-गुप्तयो मनोवाक्काय-||तादिष्ठ 'वर्तत पुनः पुनः भूयो भूयस्तेषु प्रवृत्ति करोति 'त्तस्य ' प्राणिनोऽतिसङ्क्षिष्टस्य 'भक्षः' विनाशः ||'अत्र ' अद्तादानव्रतविषये इति गाथार्थः ॥ ४६ ॥ भणितं भङ्गद्वारमधुना भावनोच्यते----जे दंतसोहणींप हु गिण्हीत अदिण्णंयं न य मुणिदा । तेसिं नमाभि पयओ निरिभस्संगाण गुत्ताणं ॥ ४७ ॥ 🍘 नमस्कारहारापाचादचादानांवरतिग्रुणबहुमानरूपा भावना सूचितेति गाथार्थः ॥ ४७ ॥

अट्टारसहा बंभं नवगुत्तीपंचभावणासहियं। कामचउवीसरहियं दसहा वा अडहा वावि ॥ ४८ ॥ कीहशं ब्रह्मचर्यमिति स्वरूपाजिज्ञासायां शिष्यस्योच्यते—'अष्टाद्राया ब्रह्मे'ति ब्रह्मशब्देन ब्रह्मचर्यमिष्मियते, इत्याह—पञ्च, यदिवा नव च ता गुप्तयश्च नवगुप्तयः पञ्च च ता भावनाश्च पञ्चभावनाः, नवगुप्तयश्च। पञ्चभावनाश्च ताभिः सहितं, तत्र नव गुप्तयो यथा—" वसहि १ कह् २ निसिक्ति ३ दिय ४ कुईतर ५ भणितं भावनाहारं, तद्रणनाच्च तृतीयाणुत्रतमुक्तं, सम्प्रति चतुर्थस्यावसरः, तदपि यादशादिनवहारम् , अतः | ' पदैकदेशे पद्समुद्ायोपचारात्रतच्च अष्टाद्शाभिः प्रकार्रेष्टाद्श्या त्रिविधं त्रिविधेन वैकियादौदारिकाच्च 🎇 निवृत्तः, यदुक्तं वाचकमुख्येन—'' दिन्यात्कामरतिसुखात् त्रिविधं त्रिविधेन विरतिरिति नवकम् । औदारिकाद्पि तथा। तङ्गाष्टाद्शविकल्पम् ॥ १ ॥ " पुनः कथम्भूतमित्याह— नवगुपिषञ्चभावनामाहितं ' नव गुप्तयो—बहाचये-रक्षणप्रकाराः स्त्र्यादिसंसक्तवसतिविसर्जनादयो यत्र तत् नवगुपि, भावनाभिः सहितं, कियत्यो भावनाः १ पुज्वकीलिय ६ पणीए ७ । अइमायाहार ८ विभूसणा ९ य नव बंभगुत्तीओ ॥ १ ॥ 7 भावनाः पञ्च इमाः---कमप्राप्तं प्रथमद्वारेण चतुर्थेत्रतं निरूपयन्नाह

(\* आहारगुची १ अविभूतियप्पा २, इतिथ न निव्हाइ ३ न संथवेज्ञा १। बुद्धे मुणी छुदकहं न कुज्जा ५, धम्मा- कि णुजेही संघए बंभचेरं ॥ १ ॥ " भूयः किविशिष्टं १, उच्यते— कामचतुर्विशातिराहितं ? काम्यन्ते—अमिरुष्यन्ते । १ ॥ " भूयः किविशिष्टं १, उच्यते— कामचतुर्विशातिराहितं ? काम्यन्ते—अमिरुष्यन्ते । १ कामारतेषां चतुर्मिरिष्यका विश्वतिश्वतिश्वतिः, सा चैनं—संप्रातासंप्रातमेराहिविधः कामः, तत्र संप्रातश्चतिः । १ ॥ हिस्य १ छल्छिये ५ वगूहिय ६ दंत ७ नहनिवाह ८ चुंबणं चेव ९। आल्टिगण १० आयाणं १९ कि कर १२ सेवण १३ प्रणंगकीडा य १८ ॥ १॥ " तत्र च दृष्टिसम्पताः——कीणां कुचायवकोकनं १ दृष्टिसेवा च कर १२ सेवण १३ प्रणंगकीडा य १८ ॥ १॥ " तत्र च दृष्टिसम्पताः——कीणां कुचायवकोकनं १ दृष्टिसेवा च प्रातार तद्दृष्टिदृष्टिदृष्टितिः । अप्रातार दृष्टिदृष्टिदृष्टितिः । अप्रातार दृष्टितिः । अप्रातार दृष्टितिः । अप्रातार । अपरात्र । अप्रातार । अप्रातार । अप्रातार । अप्रातार । विन्ता, दितीय दृष्टिमिच्छित । वृचिनः । अप्रातार । अप्रातार । अप्रातार । अप्रातार । विन्ता, दितीय दृष्टिमिच्छित । विन्ता, विन्ता, विन्ता, विन्ता । अप्रातार । अप्र

🎙 तथा श्रद्धा—तत्त्तङ्गमाभिलाषः ३ स्मरणं—कत्यिततद्वपस्यालेख्यादिविनोदः ४ विक्कत्रता—तच्छोकातिरेकेणाहारादि-॥ 🖔 है उत्मादो-नष्टिचतत्या आलजालमाषणं ८ तत्रायः-स्तम्मादीनामपि तहुद्याऽऽलिङ्गनादिचेष्टा ९ मरणं च-शोका-ैं जिप निरपेक्षता ५ ळजानाशो-गुर्शिद्समक्षमि तहुणीत्कीर्तनं ६ प्रमादः-तद्धीमेत्र सत्रीरम्भेष्तप्रवर्तनं ७ 🖟 ||श्र| तहक्तम्—"तत्थ असंपत्तोऽत्था १ विता २ तह सद ३ संभरणमेव ४ । विक्कवय ५ ळज्जनासो ६ पमाय ७||श्र| । मुथं-अद्देऽपि विलयादौ श्रुतेस्तद्मिप्रायमात्रमित्यर्थः १ तत्रैवाहो रूपादिगुणा इत्यभिनिवेशेन चिन्तनं चिन्ता २ है। उस्माय ८ तन्माने ९॥ १॥ मरणं च १० होइ द्समंगीत, अस्या अर्थः—तत्रासंप्राप्तकामोऽयं 'अयेंगेति अर्थन ।

📳 वातिरेकेण प्राणत्यागः १० इत्थमसंप्राप्तकामो द्याविधः । द्य चतुद्य च मीलिताश्वतुर्विशातिस्तया राहितं-त्यक्तम् । ঙ क्षी अन्यथा वा ब्रह्मचर्यस्वरूपममिधीयते-द्रश्या वाऽष्ट्या वा, अपिवाश्व्दाव्यवार्थी, ततोऽथवा द्रश्या ब्रह्माथवाऽष्ट-||थै| 🐉 शित, तत्र दश्या गृत्यहरत्युक्तद्श्वियमेथुनादिरूपकामप्रत्येकवजैनया, तथा च तदुक्तम्-"मेथुना १ तस्मृति २- 🎼

ब्रह्मणो निवृत्तिराति । अष्टधा त्वेवम्-'' रमरणं १ कीत्तेनं २ केलिः ३, प्रेक्षणं ४ गुह्मभाषणम् ५ । सङ्गल्पो ६ उध्यव- \iint ||सायश्र ७, क्रियानिवृत्तिरेव ८ च ॥ १ ॥ एतन्मैथुनमष्टाङ्गं, प्रवद्नित मनीषिणः । विपरीतं बहाचर्यमेतदेवाष्ट् | 🎘 || त्यादि गाथासूत्रमुक्तम् , अस्य चैवं न्याख्या—दिविधं मैथुनं, तदाह—औदारिकं च दिन्य गमिति उदारैरुराहेवां| ||वैक्रियाद्यपेक्षया स्कारैरघनैश्र पुद्रहेर्निवृत्तमीदारिकं औरालिकं वा शरीरं तदिषयं तत्सम्बन्धि वा मैथुनमप्यमेदोप-||४||| ब्रानमहणं विधेयमिति गाथार्थः ॥ ४८ ॥ न्याल्यातं यादृशद्दारोण चतुर्थाणुवतम्, अधुना यावन्द्रद्दारस्यावसरः, माणुस्स सदाराईकाए सयकारणाईहिं॥ ४९ ॥ अत्र च विषयविषयिणोरभेदोपचाराद् यावन्नेदं मैथुनं तावन्नेदैव तहिरतिरित्यभिसन्धिना 'ओरालियं चे-ग ओरालियं च दिन्नं तिरियं माणुरमयं पुणो द्विनिहं।

|हूँ|| वारादोदारिकं, तिर्येङ्मनुष्यसम्बन्धीतियावत, अत एवाह सूत्रकृत--'तिरियं माणुस्सयं पुणो दुविहं , ति पुनः- |हूँ गय |हूँ|| वारादोदारिकं, तिर्येङ्मनुष्यसम्बन्धीतियावत, अत एवाह सूत्रकृत--'तिरियं माणुस्सयं पुणो दुविहं , ति पुनः- |हूँ गय |हूँ|| शब्दस्य विशेषणाशैत्वादोदारिकमिति विशिनाष्टि, तिकमित्याह--'द्रिविधं 'हिमेदं, कथम् ', उच्यते-तिर- |हूँ ग |अ|| माह- माणुस्ते , त्यादि, प्राकृतशेल्याऽत्रानुस्वारलोपात मानुष्यं मेथुनं ' स्वदारादिकाये ' स्वकलत्रपरकलत्र-थ्∥वेत्र्यादितारीरविषये 'स्वककारणादिभिः' स्वकेन-स्वकरणेन कारणानुमतिभ्यां च विचिन्त्यमानमनेकविषं, श्री देन सर्वेमध्यनेकविधं तथाऽपि रूपलक्षणभेदत्वात्तद्द्तारेणैव केषावगतेश्व मानुष्यमेवानेकविधमुपदिद्द्यीयेषुरुत्तात्द्र- । ४||आमिदं तेरखं, मनुष्याणामिदं मानुष्यकं, तिर्थक्सम्बन्धि नरसम्बन्धि नेत्यथैः, चकारः समुचये, स च भिन्नक- |६ णि मस्तेन दिन्यं नेति योज्यते, दिवि भवं दिन्यं-देवलोकसम्बन्धि, वेक्तियमितियावत, इदं च यद्यपि करणादिभे-उक्तं यावन्नेद्दारम्, अधुना यथा जायत इत्युच्यते, तत्र मैथुनवतं येन प्रकारेण जायते तदाह— दुनिहं तिनिहेण विउधियं तु एगविहतिविह तिरियंपि ' मणुयं निरिमे भंगे पचक्वाणं चउत्थनए ॥ ५०॥ || भवतीति गम्यत इति गाथार्थः ॥ ४९ ॥

विषात्रिविषमङ्केन मेथुनविरमणं भवति, तिर्थङ्मतुष्यमेथुनविरतिः केन र मङ्गेनेति चेदुच्यते— (पगविद्यतिविद्य तिरियामि मणुयं चरिमभंगे । ति, अत्र सूत्रत्वान्तीयाविभक्तिओपेन एकविधित्रिवि) येन न करोमि मनोवाक्कायैरेवंविषमङ्गेन तिरश्चि-तिर्थिन्वष्यं प्रत्याख्यानं, मनुजं च-मनुष्यविष्यं पुनर्विषयविष-भावार्थश्रायम्-श्रावकस्यानुमतेः सर्वत्राप्रतिषेघात् सामान्येन वैक्रियदेव्यादिसत्कं हि-सप्तम्यास्तृतीयार्थत्वात्, तात्पयीर्थश्चायं-गवादीनां वृषमादिसंयोजनप्रकारेण तिर्थग्विषयमैथुनकारणानुमत्योः प्रायद्याः 🎉 | सप्तम्यास्त्तीयाथेत्वात्, तात्पयोथेश्वायं—गवादीनां वृषमादिसंयोजनप्रकारेण तियेग्विषयमैथुनकारणानुमत्योः प्रायज्ञाः || || श्रावकेण निषेद्धमशक्यत्वात् तैरश्रमैथुनप्रत्याख्याने एकविघत्रिविघलक्षणो मङ्ग उत्तः,मानुषे स्वस्वापत्यविवाहादौ कारणा-ततश्र हिविषंत्रिविधेन-न यिणोरभेदोपचारात ' चरिमे मंगे ' ति चरमेण भड़ेन-एकविधैकविघळक्षणेन, न करोमि कायेनेत्येवंरूपेणेत्यर्थः, नुमितिभावाद्दळवद्द्यापारतया मनोवचननिरोघस्य च दुःशक्यत्वादेकविधैकविधेनेत्युक्तं, मनोवशत्वादिस्वयोग्यतापरस्य 🛭 उ परेणापि प्रकारेण प्रत्याख्यानग्रहणसम्भवात् शेषा अप्यष्टी मङ्गाः पद्त्रयेऽप्यनिषिद्धा एष्टच्या इति गाथार्थेः॥५०॥ मनोवाक्कोयरेवंविघमङ्गकलक्षणेन वैक्रियमैथुनविषयं प्रत्याख्यानं प्रत्याख्यानं 'चतुर्थन्नते ' इति तुर्यपादेन सर्वत्र सम्बन्धः, चतुर्थाणुत्रते,

हैं लजी ' युग्मभ्रातरों ' विणक्सिता च ' वाणिजकपुत्री, मैथुनानियुत्तेहिकदोषभाजनं संबुत्ता इति गम्यते, पर-भे मवे 'नपुंसकत्वं ' षण्डत्वं ' दीभीग्यं ' दुभेगत्वं च ' दोषाः ' दूषणानि, चकारादृत्येऽपि, तदुक्तं-" मेहणवयः है भंगे 'नपुंसकत्वं ' षण्डत्वं ' दीभीग्यं ' दुभेगत्वं च ' दोषाः ' दूषणानि, चकारादृत्येऽपि, तदुक्तं-" मेहणवयः हैं भंगेमी आसे पोसे तहेव करकमे । विह्वा वंशा तिंदू जोणिसूलं रुहिरवाहो ॥ १ ॥ " ति, इत्याद्योऽपि हस्याः, हैं 🖔 परस्परप्रीतिभावापन्ना उद्ययीवनवर्तिन्यो जिनमतिप्रियङ्करीधनश्रीनामघेयाः, जिनद्ताप्रियमित्रधनद्ताभिधेमेहाश्रेष्ठि- 🚶 इहेव जम्बूदीपे भारतवर्षमध्यखण्डालङ्कारभूतसौराष्ट्रविषये गिरिनगरं नाम पत्तनं, तत्र तिस्न इभ्यदुहितरः निश्नियरे तित्रि वयंतियाउ वादो जमलगा विणसुया य। परलोए नपुंसनं दोहमां वेब दोसा य।। ५१॥ परलोए नपुंसनं दोहमां वेब दोसा य।। ५१॥ भिरिनगरासिधानपत्ते 'तिस्रो वयस्याः' त्रिसंख्या मित्रभावमापत्ताः स्त्रियो हो 'यस-उक्तं यथा जायत इति द्वारम, अस्य सम्प्रति देषद्वारावसरः, दोषाश्चेहिकाः पारत्रिकाश्च, तत्रेहिका मातृम-इति गाथाऽक्षराथैः ॥ ५१ ॥ मावार्थः कथानकेभ्योऽवसेयः, तेषु च प्रथमं तावदिदम्— 🖔 गिनीगमनाद्यः, पारत्रिका नधुंसकत्वाद्यः, तान् हेधाप्रयेकगाथया प्राह—

| अति प्रियद्धिरीयता, तासु च जिनमतेभैचो जिनदचो गृहीताणुज्ञतः आवकः, तरसद्धरया जिनमतिरिप आविका, केशळे | अत्रियद्ध्वीयनशीमैच्या नात्यन्तं जिनधमीस्थरमतिः, जातश्चैकैकरतासां प्रत्रः, अन्यदा च तिसोऽप्युज्जयन्तिगिरि | अत्रियद्ध्वीयनशीमैच्या नाताः, तस्य च रम्यरम्थतरप्रदेशावळोकनोतम्बाधिककोतुका अपरापरप्रदेशदिक्षया विचरन्त्यः | अत्रिताः | इति व्याप्तानिक्षते विश्वकक्ष्म- | अत्रिताः विश्वकक्ष्म- | अत्रिताः विश्वकक्ष्म- विश्वक्षया विचरन्त्यप्रस्था विचरन्त्यप्रस्था विचर्यन्तप्रस्था विचरन्तप्रस्था विचरन्तप्रस्था विचरन्तप्रस्था विचरम् विद्या वि

🖑 संपुटकमुच्छोटच लेखकं गणितुमुपचक्रमे, साऽपि तद्त्र एवोपविष्टा, कियत्याऽपि वेलयाऽवादीत्–आर्यपुत्र ! कुतः 🥼 स्थिताश्च कियाचिरमपि परिहासादिविनोदेन, नीताश्च कमेण स्वश्ययनीयस्थानानि, तेषु च जिनद्त्तपुत्रः श्रावकः 🞉 जग्मुः, तामिश्र तदागमनप्रतीक्षणाक्षणिकचेतोद्यित्तिभरवलोक्य तान् आगतांश्रकेऽभ्युत्थानासनदानाद्यपचारः, 👸 🖔 संपुटकं च खटिकां च गृहीत्वा समायातः, स च क्षणमात्रं जिनमत्या सह संभाषणादि विघाय प्रदीपान्तिकवन्येंव 🥞 विषयसुखमनुभवनियं, ततो वणिक्युत्रैः एवमस्वित्यमिथायोचितताम्बूळादिदानपूर्वकं तहूहाणि विज्ञाय प्रेषितास्ताः क्षि विषयसुखमनुभवनियं, ततो वणिक्युत्रैः एवमस्वित्यापारेण दिवसमातिवाह्यास्तं गते चक्रवाकबान्धवे गभस्तिमा- क्षि स्वगृहाणि, स्वयं च भाण्डप्रतिभाण्डक्यविक्रयादिन्यापारेण मन्दमन्दमुन्मिष्त्सु पारिहर्यमानेषु तारतारकेषु कमेण क्षि शिने प्रवृत्तेश्वमाणासु समस्ताशासु धृत्वा स्वस्थाने रक्षपाल्यान् षोडशोत्तारं २ शतं द्रम्माणामादाय तासां गृहाणि क्षि जम्मुः, ताभिश्र तदागमनप्रतीक्षणाक्षणिकचेतोव्यिभरवलोक्य तान् आगतांश्वकेऽन्युत्थानासनदानाच्यपचारः, क्षियताश्च कियचिरमिष परिहासादिविनोदेन, नीताश्च क्रमेण स्वश्यनीयस्थानानि, तेषु च जिनद्तपुत्रः श्रावकः। 🎉 गताः पारसकूछं, दर्शितवन्तस्तत्रत्यस्य छोकस्य स्थभाण्डानि, अत्रान्तरे समागतास्तास्तिस्रोऽपि तत्समीपमुपात्तो-दात्तवेषाळङ्कारा वेश्याः, कथितं तद्ग्रे पार्श्ववित्ता छोकेन-यथैतासां स्वयमत्रत्यनूपितेना प्रसाददानमीदृशं स्थ् कृतमास्ते-ये केचिद्ग्रोपागच्छन्ति व्यवहारगत्या तैरेतासां षोडशोत्तरं र शतं दत्त्वैताभिरेव सह विषयसुखमनुभवनीयं, ततो वणिक्पुत्रैः एवमास्तित्यभिधायोचितताम्बूलादिदानपूर्वेकं तद्रहाणि विज्ञाय प्रेषितास्ताः

| स्वागतं १, प्रष्टव्योऽसि, तेनोदितं-गिरिनगरात, ततः सा स्वनगरनामप्रहणादानन्दिता विशेषेणोज्जयन्तादिवानीमापृ | स्वागतं १, प्रष्टव्योऽसि, तेनोदितं-गिरिनगरात, ततः सा स्वनगरनामप्रहणादानिद्ता विशेषेणोज्जयन्तादिवानीमापृ | स्वागतं १ म्डव्यानिकार्य पुरुक्तप्रवान ||नोक्कम्-अम्ब ! मया तावन्मनागकाथै नाचरितं, ताभ्यां तु मम सुहज्ज्ञां स्वस्वजननीपार्श्वगताभ्यां किमपि कुतं

भीतेनेव जीवितेन, जिनवळ्ळमस्तु स्वमातरं ग्रहीत्वा समायातः स्वनगरं, तन्मुखादेव ज्ञातवृत्तान्त्रेकेहुिभलोकेगृहीता-है ततोऽन्यतोमुखमाहितं प्रवहणं, तन्मातृभ्यां च प्रमविषाद्मागताम्यामतिवाहित आत्मा समुद्रमध्ये, मुक्ते च कलङ्ग-, संक्षेत्र प्रभूतित्ताकीतरणेन स्वमातरः, आगन्तुं प्रवृत्ताः स्वदेशाभिमुखम्, अन्तरा च प्योत्जोचितं स्वजननीप्यां ैं सह प्रियमित्रधनद्तपुत्राभ्यां—स्वनगरमतुप्राप्ती स्वजनवर्गस्य किमुत्तरं दास्यावः १, तन्न युक्तं स्वदेशगमनमावयोः, मणतमनेन-यथैतास्ता अस्मन्मातरसित्तो याश्चेरेस्तदाऽपहताः, ततोऽतिद्धं विषादमुपगतावेतो, मंबोधिते जिनव-है छमेन यथा भवत्येवंविधमनिवृत्तविषयाभित्याषाणां प्राणिनां, तत्मात्कायीनिष्ठा भवामः, कि विषादेन १, ततो मोचिताः 🖗 भविष्यतीति न बेद्दी, तद् यामि तज्जापनायेत्याभियाय यावहतस्तावदुपभुके ने ताम्यां, ततं आह्र्य दावत्येकंत्रं

कै बद्दित-सर्वे एव सजननीकाः प्राप्ताः स्वनगरं विशिष्टसंवेगागतमानसा बस्तुः पञ्चाणुत्रतधारिणः परमश्रावकाः, मूरमेनाविषये मथुरा नगरी, तस्यामसाधारणरूपलावण्यादिगुणगणालङ्कारधारिणी समस्तकलाकलापकुराला न्यणुनतानि, सोऽपि तथाविधस्थविरान्तिके मात्रा सह प्रवज्यामादाय विधिना परिपाल्य गतः सुरलोकम, अन्ये तु 🛦 एवं विज्ञायान्येनापि न कायोऽतिप्रसङ्गे मेथुने, किन्तु विरतिः कायेति ॥ हितीयकथानकस्

||तेन चादिधं—यथा युग्मर्गभेदोषोऽयं, न तु रोगदोषः, ततस्तदम्बयोदितं--हे वत्से ! प्रसवसमये महती||४|| ||ते बाघा मविष्यत्यत औषघादिना गाल्य गर्भमेनं, तयोत्तः—को हि नाम जानान एवंविघमतिदारुणं  $\|$ पातकमङ्गीकरोति !, तस्मादस्तु इत्थमेवायं गामों, यन्नवति तन्नवतु, ततश्र कालकमेण प्रसूता दारकदारिके, जन- $\| rac{\mathscr{R}}{\mathscr{R}} \|$ ||न्योक्तं-परित्यजैते, कुबेरसेनाऽबवीद-अम्ब ! दशरात्रमनुपाल्य त्यक्यामि, एवमस्त्वित प्रतिपन्ने कुबेरदत्तकुबेरद्ता- $\|$ कुबेरसेना नाम गणिका, तस्याश्वान्यदा कथाश्चेद्रभेसम्भवे महती रारीरबाघोदपादि, कथितं वैद्यस्याप्रे, $\|^{rac{1}{N_0}}$ ||नामाङ्के मुद्रिके घटायित्वा तयोरेव कण्ठे बद्ध्वा दिन्यमञ्जुषां च सुयन्त्रितां कारयित्वा तन्मध्ये ते गर्भरूपे प्रक्षिप्य 🎇 दशमदिवसे यमुनायां प्रवाहिते, प्रभातसमये च सौर्यपुरवास्तव्यकाभ्यां महेश्वरद्त्तयक्षद्त्तनामकाभ्यां श्रिष्ठकाभ्यां 🎼 👸 शरीरचिन्तां विघाय यमुनातट एव शौचमाचरन्नयां दहशे सा लोलकह्वोलमालयोह्यमानाऽऽगच्छन्ती मञ्जूषा तट-||निकटम, आगता च गृहीत्वोद्धाटिता यावत्तावद्वलोकितं मध्येमञ्जूषं बालकयुग्ममेकं, तयोरनुपमरूपधारको||्रै ||दारकोऽपरा च दारिकेति, ततो महेश्वरदत्तेनाभाणि—भो यक्षद्त्त ! सुरूपमेतघुग्मकं कस्याचित्, केवलिमित्थमेवमुक्तं | ज्यसनपरम्परां मरणं वा प्राप्स्यीत अतः संगोप्यतामेतत्, ततो यक्षद्तेनोक्तं-यचेवं पुत्रो ममाप्येतां प्रत्रिका स्वयमेवोर- शिक्त्यतां, महेश्वरद्त्तेन त्वेवमास्त्वत्यिमधाय कुबेरद्त्तां स्वयं गृहीत्वा कुबेरद्तं च तस्यापीयेत्वा स्वगृहमाययौ, कालेन शिक्ष्यतां, महेश्वरद्तेन त्वेवमास्त्वत्यिमधाय कुबेरद्त्यां स्वयं गृहीत्वा कुबेरद्तं च तस्यापीयेत्वा स्वगृहमाययौ, कारमपं व ते तहृहयोः सुखंसुखेन हृद्धिप्तपाते, यथावित्यमेकोपाध्यायसम्पत्ति ह्याप्तिकह्वतावियोगं किरण्यतीति पयोत्योच्य कारितं परस्परमेव पाणिप्रहणम्, अन्यदा च धूतविनोदेन तिष्ठतोस्तयोः संचारिता प्रहणके स्वनामाङ्कमुद्रा कुबेरद् किलान्ति परस्परमेव पाणिप्रहणम्, अन्यदा च धूतविनोदेन तिष्ठतोस्तयोः संचारिता प्रहणके स्वनामाङ्कमुद्रा कुबेरद् वायाः, कुबेरद्त्ताशित तामालोक्य स्वमुद्रया सहैकघटनामचिन्तयत्—कथमेतन्मद्राद्धयमेकघटनं समाननामन्यासं विरन्तिनमावयोः १, एकोद्रोद्धतापर्यतयेवावां कापि नाभूवः, न च ममास्या उपिर कदाचिन्द्रायोज्ञाद्धि—[ प्रन्थाप्यम् विरन्तिस्ताचिरितिमत्यिमिषाय कुबेरद्त्तायास्तं वृत्तान्तं प्रकथ्य पित्पहं च तां प्रस्थाप्य स्वयं मथुरायां हि । न सुन्दरमाचिरितिमत्यिमिषाय कुबेरद्त्तायास्तं वृत्तान्तं प्रकथ्य पित्पहं च तां प्रस्थाप्य स्वयं मथुरायां व्यवहारबुद्ध्या गतः, तत्र च भवितव्यतावशेन तस्या एव निजमातुः कुबेरसेनायाः कथञ्चिद्दहं गतः, दृष्टा सा, जातानुरागो माटीप्रदानपूर्व तथेत्र सह विषयसुखमनुभूतवान, कमेण च सैव स्वपीरगृहे घृता, पुत्रश्च जातः इतश्र कुबेरद्ता तदैव वैराग्यमूरीकृत्य, सुव्रतागणिनीसमीपे सविस्तरां धभेदेशनामाकण्ये

ाहोक्षा कालेन षष्ठाष्टमदशमहादशादितपोविशेषशोषितशरीरा ब्रह्मचयेभावनाः पञ्चापि विशेषेण पुनः पुनरा-🍪 जगाम मथुरापुर्री, तक्र्रहेकदेश एवानुज्ञाप्यावग्रहं स्थितवती, पित्रोः समक्षं च कदाचित्तं बालकमादाय—वत्स ! 🅍 🗳 त्वं मे पुत्रोऽसि भ्राताशिस आतुजोऽसि देवरोऽसि, त्वित्ता में आता पिता भत्ती श्रमुरश्च, तव जनन्यपि मम 🕉 🔌 माता श्रश्चः सपत्नी भातुभायों चेति विरुद्धवचोभिरुह्णापयन्ती कीड्यित स्म, ततः कुबेरदत्तो बभाण—आये । डाणं। पावाणं कम्माणं तो एत्थं नरिथ दोसोत्ति ॥ १॥ " तत इदमाकण्यै प्रत्रद्भानग्रुभाष्यवसायया तयोक्तंश्रि यचेवमविलम्बितं प्रयन्छ मे भगवति ! स्वकीयद्क्षिां, तयाऽपि तचोग्यतामवगम्य दीक्षिता सा, गृहीतद्भिष्यश्रि शिक्षा कालेन षष्ठाष्टमदश्मद्रशमद्रादितपोविशेषशोषितशरीरा ब्रह्मचयेभावनाः पञ्चापि विशेषेण पुनः पुनराश्रि वर्त्यन्ती विशुद्धनवब्रह्मगुरिपरिपालनपरा प्रशस्ताष्यवसायस्थानकारोहणक्रमेण संजातावधिज्ञानावरणकर्मक्षयोः ||४| पप्रच्छ—भगवति ! यन्मया निजञ्जातीर भटेबुद्धया चेष्टमानया पातकमुपार्जितं तच्छोधनोपायो भवदीयप्रजज्या | |४| भवति न वा १, गणिन्योक्त—भद्रे ! भवति, यत उक्तमस्मदागमेः-" सव्यापि य पव्यज्जा, पायिच्छितं भवतरक-||किमेवमसमञ्जसं जल्पसि १, साध्वी प्रोवाच—महानुभाव ! नासमञ्जसं, यदि कौतुकमाभाति तदा ज्युणु क्षणमात्रमव-

| स्तिष्ठतस्तथा ॥ ६ ॥ जातश्च दिवसैः कैश्चित्तस्यालापादिपूर्वकः । द्वाहित्रा सह सम्बन्धः, परदारानिवृत्ततः ॥ ७ ॥ 🧗 वर्षावृत्ताः ॥ ४ ॥ ७ ॥ 🧗 वर्षावृत्तो स्वकं घाम, जगामावसरे प्रियाम् । अपृन्छत् क त्वया पुत्री, प्रदत्ता ? साऽपि साझसम् ॥ ८ ॥ अवीच- 🦙 धाय, ततः कथितः सवोऽपि जन्मप्रभृति वृत्तान्तः, ततश्राहो! दारुणमज्ञानं यद्दशेन मयेद्मकृत्यमाचिरितमिति | परमसंवेगागतहद्यो निर्विणकाममोगः प्रबज्जितः, कुबेरसेनाऽपि तत्प्रमृति ब्रह्मचर्थरक्षणपरा विशिष्टशाविकाऽसूत् ।

सा च श्रामान्तरवास्तव्येन यशोनन्द्नामधेयेन कुल्युत्रकेण परिणीता, क्रमेण चास्या उद्पादि नन्द्रामियः युत्रो, हिं गतो बृद्धिमुपारूढो यौवनं च परिणायितः पितृम्याम्, अन्यदा च मरणपर्यवसानतया जीवलोकस्य मृतस्तिरिपता कि यशोनन्दः, सा च सुन्द्री तन्माता जाता दुश्चारिणी, ज्ञाता च नन्द्रपत्न्या, काथितं च नन्द्रस्य यथा त्वन्माता न ज्ञामना, न चासौ तह्रचनमन्त्रमन्यते, अन्यदा च रजन्यामेकदेवकुले सा सन्द्री केनाचिद्दिरेन सह दन्तमङ्केता हिं तस्यैवागमनं प्रतीक्षमाणा यावाचिष्ठति स्म तावचत्युत्रो नन्दोऽपि केषाज्ञितिषद्भगायाणां युरुषाणां मिलितस्तस्यैव हिं विव्युत्लस्य द्वारभूमिमाजगाम, ते च युरुषाः कथाञ्चतन्मध्यप्रविष्टास्तामेकािकनीं विलोक्य ताम्बुलादिद्दानपूर्व हिं सामित्रमन्त्र स्मेण वास्त्र सम्मान स्मेण वास्त्र सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्बन्धाः स्मान्य सम्मान सम्मान सम्मान सम्बन्धाः स्मान्य सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्बन्धाः सम्मान सम्बन्धाः सम्मान सम्मान सम्मान सम्मान सम्बन्धाः सम्मान सम्बन्धाः सम्मान सम्भान सम्मान सम्बन्धान सम्मान सम्यान सम्मान स प्रार्थितवन्तः, कमेण तया सह सवेंऽपि रमित्वा कियत्याऽपि वेलया बहिनिंगेत्य तमेव नन्दं प्रवेशितवन्तः, सोऽपि एकस्मिन् श्रामे देवानन्दनामा वाणिक् प्रतिवसति स्म, तस्य पत्नी गुणवत्यमिघाना, तत्पुत्री सुन्दरी, 🆑 नमथुरापुर्यो, तत आनायि तामसौ । स्वभुक्तां यावदद्राक्षीद्रतस्ताविहळक्षताम् ॥ ९ ॥ साऽपि तं पितरं ज्ञात्वा, ळज्ज-🍿 याऽन्तः प्रविश्य च । शीघमुह्नन्थनं कुत्वा, प्राणत्यागमथाचरत् ॥ १० ॥ गाढानुपातज्वलनज्वालाऽऽलीलीढमानसः ||है|| सूरीणामान्तेके दीक्षां, सचो जग्राह तिपता ॥ ११ ॥ अन्यद्वा विणक्सुतोदाहरणमुपद्द्येते —||है|| |है|| एकस्मिन् ग्रामे देवानन्दनामा विणक् प्रतिवसति स्म\_तस्य पत्नी गणवन्यभिघान

 परलोक च , अन्यजन्मिन ' लभते ' प्रामीति ' कत्याणं ' शिवं, 'अत्र' आसेन्त्रथं समदा जीता च हे अपि, '
 परलोक च , अन्यजन्मिन ' लभते ' प्रामीति ' कत्याणं ' तिवं, 'अत्र' आसेन्त्रथं समदा जीता च हे अपि, '
 कथम्मते ! इत्याह - मृद्दासह ' न महासत्ये ' दोणि ' ति हो ' दिहंत ' ति हष्टान्ती तिव्जीन इति गाथाऽस' । परपुरुषः—स्वभन्तेरन्यसतस्य वनमे-रागकुद्धया त्यागस्तरमात्क्रीति गम्यते, किसित्यहि - इह , अत्र भवे , है तेव सह कापि नोषितो रात्रो १, न बान्यथा वर्जपरावृत्तिसंभवः, ततः सोऽपि द्नोपयोगः सत्यमिद्मिति विज्ञाय है गाहपश्चातापद्हनद्धमानमानसे निविष्णकामभोगरतथाविधात्त्रशैतमीवे प्रवज्ञात । परदारातिवृत्तवृत्तीनां सत्या-्र नामेत्रमिहलोक एव दोषात् विमाञ्य विवेकिभिस्तालिव्नैस्थामितञ्जमित्युपदेशपरः सर्वक्यानकमावार्थे इति अ प्रमातप्रायायां च रजन्यां स्वजननीवस्त्रमंतरः स्वभावेया एष्ट उपालज्बस्य—पाप ! किमेतदाचारितं १, जन-, बोरान्यकारे तामजानानक्षिरं रन्त्वा कथिबदात्मीयवस्त्रबुद्ध्या तदीयाम्बरमेव परिधाय ततो निर्गत्य च स्वगृहमाययौ, परपुरिसनजाणों, इह परलेए य लहर कुलां। परपुरिसनजाणों, इह परलेए य लहर कुलां। पर।। एत्य समहा सीया महासहै दोगिण दिइंता।। पर।। गाथार्थः ॥ ५१ ॥ व्याख्यातं दोषद्वारम्, अष्टुनाऽवसरागतं गुणद्वारमुच्यते – ग्रथः॥ मावार्थसत् कथानकाभ्यामवसेयस्ते चेमे—

|लगामिभद्रा सुभद्रा नाम कन्या, सा च शुक्कपक्षप्रतिपच्चन्द्रलेखेव प्रतिदिवसोपचीयमाननिखिलदेहावयवा इहैव मारते क्षेत्रे दक्षिणार्डमध्यमखण्डाळङ्कारभूतोऽस्त्यङ्गा नाम जनपद्ः, तत्र चम्पा नाम नगरी जितश-त्रुनराधिपस्य राजधानी, तस्यां चोपळब्वजिनाभिहितनिखिळजीवादितत्चोऽस्थिमज्जाप्रेमानुरागरक्ततया देवादिभिरपि जिनशासनाक्षोभ्यसत्त्वो दीनानाथादिदानोपभोगयोग्योगाजितप्रचुरवित्तो जिनद्त्तो नाम आवकः प्रतिवसाति स्म, तस्य चानुरूपादिगुणसमुद्या दयादानादिविशिष्टघमोत्तुष्ठानातुशालिनी जिनदासी नाम भायो, तयोश्र जन्मान्तरो-पात्तपुण्योद्यातुरूपमिहलैकिकं पञ्चप्रकारं विषयसुखमनाबाधितधमेमार्गमतुभवतोः काल्कमेणोद्पादि सन्निहितसक-समुपाचोदाचकलाकलापा च प्रथमे वयास वर्तमाना कदाचिदवलोकिता तत्रैव प्रयोजनवशादागतेन शाक्याभ-जिनद्तपार्शे निजकपुरुषान् प्रेषयामास, जिनद्त्तोऽपि तानुचितप्रतिपत्या सन्मान्यांप्राक्षीदागमनकार्यं, तेऽपि च काथितवन्तः सर्वे, ततो जिनद्त्तोऽवादीत्-उचितमेवेदं, केवलमन्यधामिको ह्ययमतो न ददाम्यहमात्मप्रक्रिकाममुष्य, ततो गत्वा तैः कथितं श्रेष्टियचनं बुद्धदासस्य, सोऽपि तद्नुरागविह्नाळितमानसो व्यचिन्तयत्-कथं पुनरेषा मया लभ्या १, हं || क्षुपासकपुत्रेण बुद्धदासेन, विस्मयस्मेरचक्षुश्च चिरं निरीक्ष्य तस्यां संजातगाढानुरागो गृहं गत्वा तद्वरणबुद्ध्या

मारं काममोगमुखमनुभवन्नासाञ्चके, अन्यदा च भणितो रहाति श्रमुरको जामात्रा—तात ! मुच्यता- १ मियमात्मपुत्री येनागच्छति श्वगुरकुलं, जिनद्त उवाच-पुत्र ! युक्तमेथेतरकुल्ह्रीणां यत् श्वगुरकुले निव-महाविभूत्या च विशिष्टलमादी कारितवान् पाणिमहणं, क्रमेण चासी कतिचिहिनानि तत्रेच तया सह सज्ञाव-बतसत्तिशक्षावतरूपं धर्ममङ्गिक्टत्य गुरुमूले जातो विशिष्टश्रावकः, कारयामास सततं जिनभवनेषु स्नात्रयात्राधुत्सव-🖞 परम्परां, प्रतिलामितवान् प्राशुकेषणीयाहारादिना जैनसाधुवर्गं, प्ररतावानुरूपं प्रवत्ति स्मान्येष्वपि साधिमिकवात्स-🖓 ल्यादिक्रत्येष्ठ, ततो जिनद्त्तोऽपि कालक्रमेण तं तथापरिणतश्रावक्धमे विज्ञाय द्त्तवात् स्वद्वहितरं तस्मै, 🕷 ततसीः आवकधमें उपदिद्यों, गृहीतस्तेनापि पूर्व कपटवृत्या पश्चाद्नवरतश्चवोन भावसारं, कथितं च गुरुपुरतो 🖓 यथा—कन्यानिमित्तमेवायं, मया धर्मोऽतुर्यालितः । साम्प्रतं भावतोऽप्येष, प्रतिपन्नो यथोदितः ॥ १ ॥ ततः पन्नाण्य-, वात्—मोः । मोः साधवः । अहं भवभयत्ररतो भवतत्त्राणमाशितः स्वधमेरक्षया युयं तन्मां रक्षत रक्षत, तैरिप तत्रावमपरिज्ञायोपदिष्टो यतिधमेः, तेनोक्ते-नाहमेनं कतुं समथों, गहस्थावस्थोवितमेत मे किमपि धर्मस्वरूपं वदत, ैं ज्ञातं-करोमि कपटआवकत्वं, शिक्षयामि तेषां सामाचारीमिति परिमान्य गतः साधुसमीपम्, अभिवन्य च भाणित-

| क्षा परपरिवादेषु कुर्वन्त्यळीकाळजाळप्रदानानि प्रच्छाद्यन्ति प्रकटानि सतः मुशीळतादिगुणविस्तरान्, एवं च स्थिते | श्री माडिमध्यात्वावष्टच्घरवमावभवस्थितादिजनमध्ये दुःखमवस्थानमाकळ्यामि स्वपुञ्चाः, तेनोक्तं—तात । प्रथकस्थाने | श्री मुखेन घारिष्याप्राति मा विचित्तो भः, ततः श्रुयुरेणोदितं-यद्यंवं कुरु यथासमीहितं, किंत्वाऽऽरमा रक्षणीयो दुष्ट- | श्री क्षायवेताळेभ्यः, पाळनीयं महाप्रयत्नेन जिनधमैप्रातिधनं कुर्बाधचरटेभ्यो, यतो दुष्प्रापमेतदतीय संसारे, | श्री क्षायवेताळेभ्यः, पाळनीयं महाजवर्त्याः सौराज्यसम्पदो ळम्यन्ते यथाऽभिळवितपरिप्रिताशा वैमानिकादिः | श्री विवादकाशाः, न प्रनरसाधते विशिष्टस्वर्गापवर्गसंसगेहेतुरयं जिनपतिप्रतिपादितो महाधमे इत्येवमन्तरिराशा वैमानिकादिः | श्री विवादकाशाः, न प्रनरसाधते विशिष्टस्वरापित्रके, तत्र च मिध्यात्वबहळः खळु त्वदीयः श्रिशुरकुळ्लेकः, ततश्र | श्री वाह्य-पुति । गन्तव्याप्तिपत्तिकरणपूर्वं व्यसज्ञेवत्, गतेन च स्वस्थानं बुद्धदासेन पृथगावासेन स्थापिता | श्री विवादकाशाः | श्री विवादकाशाः विवाद न विद्दित भाष्याभाष्यस्वरूपं न पयीलोचयन्ति स्वपरयोगुणदोषानिमितं, ततश्च यथा कथाश्चित्पवर्तन्ते

सब्दमेन्यापारपरायणा ' भतुदेवताः कुलिस्य ' इति नीतिवाक्यमनुस्मरन्ती च परमान्तःप्रीत्या सर्वेस्थानेषु तिचित- 🅍 |सुभद्रा, सा चातुदिवसं जिनभवनगमनपूजाचैत्यवन्दनयत्युपासनप्रतिलाभनास्वाध्यायकरणधर्भध्यानासेवनादि- 🕍 | मनुवनेमाना यावत् दिनानि कानिचिद्नैषीत तावत्त्वीयश्वश्चभातृजायादिवगों वैधम्येमत्तरेण तद्भतुः पुरतो 🛊 ते नित्यमाह्तताः ॥ ४ ॥ जिनघमैमपि न भायोनुवृत्याऽहं स्वीकृतवान्, किन्तु तापच्छेद्कषशुष्ठतामस्यावलोक्ये-💍 कुर्वन्ति श्रृणोति सा च यतः ॥ ३ ॥ आयान्ति यद्गृहममी मिक्षादिनिमित्तमस्तपापचयाः । स्वातुप्रहेच्छया तन्मयैत्र

| | दिश: समुद्योतयन्ती समायाता शासनदेवता—आविके ! कि ते प्रियं करोमीति वदन्ती, ततोऽसाविप समुत्तारित-ैं कायोत्समी व्यजिज्ञपत्—जिनशासनापवादो यथाऽयमपयात्यकारणायातः । कुरु मे तथा प्रसादं सत्यं यदि जिनमते 🕌 अद्य रजन्यवसाने चम्पापुर्याश्चतस्रोऽपि प्रतोल्यस्तावस्रोद्धटिष्यन्ति यावत्त्रया चालनीव्यवस्थापितोद्कच्छटाभि-निन्छोटिताः, न च त्वया यावद्न्याः स्थियो न गतास्तावत्तत्र गन्तन्यमित्युक्त्या तिरोद्धे देवता, सुभद्राऽपि स्वाध्या-🐇 ग्रहं—यदि ममायमभिरुषितायों न सेत्स्यति तदा न पारणीयः कायोत्सर्गः, अङ्गीकृतोऽयमेव च मया चरमोऽनशनविधिः, मन्ध्यासमये रचितविशिष्टजिनप्रतिमापूजा स्थिता शासनदेवताऽऽराधनाय कायोरसरोण, गृहीतवती च चेतरयभि-यविनोदेन यावद्रात्रिशेषमातिवाहयन्त्यारते सम तावदुचितसमये समुत्थाय प्रतोलीद्वारपालैषद्वाटयितुमारच्याः प्रतील्यो, नोद्घटिताः, मिल्टितः प्रचुरो लोकः, परम्परया व्यज्ञायि जितशञ्जनरपतिना, समागतः स्वयं, तेनापि न कथञ्जित्पारिता उद्घाटियतुं, ततो धूपकडुन्छुकहरतः सर्वतः सुगान्धपुष्पफलविलेपनादिमिश्रं बर्लि प्रक्षेत्य समं सकललोकेनोद्घो॰ मक्ता ॥ १॥ देवता बमाषे-आविके। अत्राखें चित्तखेंदं मा कार्षीः, तथा करोमि यथा प्रातरेव शासनोत्त्रतिभेत्रति, एवं च कुतानिश्रया यावत्कियतीमपि रात्रि निर्गमितत्रती तावचादीयहहसरवताऽऽक्मिपता स्वश्मीरप्रभाजालेन द्शापि

 साऽपि पञ्चनमस्कारोचारणपूर्व तिस्रो वारा आच्छोट्य चालन्युदकेन कपाटे चीत्काररवब्धिरितादिगन्तरे झागित्येवी-🆑 | स्थितः, सम्मुखीभुय विरचिताञ्जलिपुटोऽवदत्-एबोहि महासति! विघेहि लोकरयास्य बन्धमोक्षम्, उद्वाटय प्रतोलीं,

वीवधा महासत्यः, तुष्टेन च प्रदाय सर्वोङ्गीणाभरणवस्त्राणि नीता दक्षिणां प्रतोलीं, तामुद्वाट्य पुनः पश्चिमप्रतोलीं, क्षि पश्चादुत्तरप्रतोलीं, तस्यां च याऽन्या महासती मया समा सा इमामुद्वाटियेष्यतीत्यभिधाय स्थिता, अचापि चोत्तर-्र वाटितवती, कौतुकागतिस्थान्धवादिरोकिनिवहेन मुमुचे तदुपरि पञ्चवर्णकुसुमवृष्टिः, उद्घुष्टं च गगनाङ्गणवित्तान्।
हेवनिवहेन—अहो ! महासत्याः शीलमाहात्म्यं, जयतु च सर्वज्ञशासनं यत्र स्थितानामबलानामप्येवं विस्मापितसुहे रिवनिवहेन—अहो ! महासत्याः शिलमाहात्म्यं, जयतु च सर्वज्ञशासनं यत्र स्थितानामबलानामप्येवं विस्मापितसुहे रासुरनरसमूहं चरितम, आनन्दितश्च सक्तकनगरीजनसमन्वितो राजाः, चिन्तितवांश्च—धन्योऽहं सर्वथा यस्य प्रयोमेहे विवधा महासत्यः, तुष्टेन च प्रदाय सर्वाञ्जाणमरणविद्याणि नीता दक्षिणां प्रतोठीं, तामुद्वाट्य पुनः पश्चिमप्रतोठीं, वश्चात्र स्थता, अच्यापि चोत्तरहे प्रवाहित तथैव पिहिता वतेते चम्पायामिति जनप्रवादः, ततोऽनुगम्यमाना नागरिकजनप्रवादसमन्वितेन राज्ञा वण्येमाना युगले गताः स्वस्थानानि नरपतिप्रभृतयो हष्टतुष्टाः, केवलं मषीकूर्चक एव दत्तः श्रश्रूननन्द्रादिमुखेषु, तन्त्रत्तीप्या-ात्योक्तवान्—असाहिष्णुजनवचोभिः परिभूता यन्महासति! मया त्वम् । मनसाऽपि क्षमणीयं तत्सर्वं सुरनराराध्ये।॥ १ ॥ कि स्वजनपरिजनाचैः पठ्यमाना मद्वादिभिगीयमाना नारीजनमङ्ग्लगीतैगेता जिनभवनं, कृतवती मावसारं तत्र जिन्निम्बर्भकां, याता गुरुसमीपं, विहितवती विन्यप्रतिपत्ति हाद्शावत्वन्दनेन तेषां, तत्रेव चामिवन्द्य समस्तसङ्गं जिन्निक्यम्पत्ति ह्याप्यन्ति पदे र समाययौ स्वगृहं, प्रणम्य तच्चरण- विनादिन्यः प्रयन्छन्ती महादानं जिनशासनमाहात्त्यमेतादिति ख्यापयन्ती पदे र समाययौ स्वगृहं, प्रणम्य तच्चरण- विनादिन्यः प्रयन्धन्ति मरपतिप्रभृतयो ह्यतुष्टाः, केवलं मषीक्यचेक एव द्ताः श्रश्र्ननन्द्रादिमुखेषु, तद्यत्तिया- विनादिन्यः स्वर्मादिण्यनव्योसिः परिभता यन्महासिति मया त्वम । मनसारिप क्षमणीयं तत्म मनगरमञ्जि । । । ।

शुद्धशिलशालिन ! न केवलं शासनोन्नतिविहिता । एवं त्वया ममापि स्थिरत्वमापादितं धर्मे ॥ ३ ॥ इत्यिभि- अ धाय स्थितवर्त्येसमञ्जे सुभद्रया—कान्त ! । मतिया यद्मणितं तत्स्मर मा तरल्हद्यो भूः ॥ ४ ॥ एवं तं स्थिराचित् । अ विधाय लोकस्य सम्यगाराध्या । बुभुजे सह निजमत्रो धर्मेतरा सोत्तमान् भोगान् ॥ ५ ॥ परलेकि च सम्यक्त्वगुणो यादक तवोऽज्वलो विमलशीलमंगनाः । ताद्रकृतोऽन्यनारीजनस्यं १ सत्यं सुभद्राऽसि ॥ २ ॥ सुवि-भरतस्य राज्यं दातुकामो रामं समं लक्षणसीताभ्यां वनं विससजे तदा लक्ष्मणस्तत्र स्वेच्छ्या विचरन् अज्ञातचर्यथेव यदा किलाऽयोध्याराजधान्यां द्रशरथो राजा स्वयं व्रताजिघृक्षया प्राग्वितीणीवरकेकयीवचनेन लघुपुत्रस्य विंशत्युत्तरशतसङ्ख्यवंशजालीमध्यवर्तिनः सूर्यहासाभिघानखङ्गविद्यासाधनप्रवृत्तस्य खरदूषणखचरराजतनयस्य सम्प्रति सीताकथाया अवसरः, सा च विस्तरेण पद्मचरितादिभ्य एवावसेया, स्थानाशुन्यार्थं प्रकृतोपयोगि सुभदाऽऽख्यानकम् ॥

हित प्रतिपायदङ्यामस्वीकृता तयोरुपरि गाढप्रहेषमुपागता, तहिष्टमार्गोहीनवद्ना तथेवापमृत्याऽऽत्मानं विलिख्य 🖔 है कस्रोहस्तनादिदेशेषु करस्हैगेता हदन्ती स्वभतेसमीपं, कथितवती, यथा-विनाय्य मम पुत्रं केनाचिद्गण्यवर्तिना हि है चाटुकमीसिश्चवयोमंध्यादेकः कोऽपि मामुद्रहात्त्रिति पुनः २ प्रार्थयन्ती ताम्यां गुवेदनां कन्यामावां नेन्छाव 🖟 शम्बुकस्य शिरश्रिच्छेद, तदीयजननी च चन्द्रनखा रायणमगिनी समातिकान्तानि मदीयपुत्रस्य विद्यां साधयतो । ब्होकनाक्षिप्तिचित्ता च विसस्मार पुत्रशोकं, विद्याबलविहितादेव्यकन्यारूपा च समागत्य तदन्तिकमनेकप्रकार-तियाह्यन्ती गणनतत्म्यत्ती गणनतत्मुत्यतिता द्व्यं रामलक्ष्मणी सीतासमन्त्रिती, तद्भुण-( तथेय ते प्रदेशमागता, ददर्श भूमी छठन्तं राम्बुकमस्तकं, हा। केन मम पुत्रस्येवं विलिमितमिति चितयन्ती मुमूछे | इ हादश वर्षाणि सिस्त्राया सेदानी भविष्यति तत यामि तचोग्यं किमपि पानमोजनाचादाय तत्पाश्वीमिति चिन्तयन्ती रिक्रियाति ति यामि तचोग्यं किमपि पानमोजनाचादाय तत्पाश्वीमिति चिन्तयन्ती रिक्रियाति ति यामि तचोग्यं किमपि पानमोजनाचादाय तत्पाश्वीमिति चिन्तयन्ती रिक्रियाति ति यामि तचोग्यं किमपि पानमोजनाचादाय तत्पाश्वीमिति चिन्तयन्ती रिक्रियाते त्रायान्त्रात्र स्वाप्ति स्वापिति 📗 क्षणं, लञ्घचेतना च प्रलय्य बहुप्रकारं येन मम पुत्रस्येयमवस्था विहिता तं यदीह परिभ्रमन्ती पर्यामि तदा

पुरषह्येनैकरामासहायेन पापकमेणा गृहीतं तत्तिष्ट्रप्रायं सुयेहासखङ्गरत्नं, मां च रुद्नतीमेकाकिनी-मबलोक्यानिच्छन्तीमपि बलाक्रिजोत्सक्रे विनिवेक्यानेकविधसकामेशिकाभिः प्रार्थितवन्तो, तथाऽपि यावक्रेष्टी मया

| स्थेयं यावदह प्रतिपक्षसैन्यमपाकुत्यागच्छमीति संस्थाप्य वैदेहीं च चाल तद्भिमुखं, रावणस्तु विज्ञाय तं गतं वेगे-||कै||किमस्योपिर भवतः समरसंरम्भेण १, तिष्ठत्वं सीतां रक्षन्, अहमेव त्वत्प्रसादेन निर्जित्यैतत्तैन्यमागच्छामि, केवलं||कै| ||कै|| प्रचुरवैरिवेष्टितो यद्यहं सिंहनादं विदध्यां तदा शीघं भवता समागन्तव्यमित्यभिषाय गतो रूक्ष्मणकुमारः, काल-燭 समागच्छन् भवितच्यतानियोगेन दृद्धे सीतां, जातानुरागश्च विद्याबलावलेकितसिंहनादसङ्गेतादिश्वकार रामच्या- \iint 🍘 मोहनाय पञ्चाननराब्दं, तच्छ्रवणोपजातगाढकोपश्र रामदेवः—सुन्द्रि ! त्वया तावदिहेव जटायुपक्षिद्रितीयया 🎒 ||तावदहं द्रानखक्षतैः प्रापितेद्मवस्थान्तरं ताभ्यां, ततो रुष्टः सरदूषणो रावणस्य दूतमनुप्रेष्य सबलवाहनस्तन्मा-|| पृष्ठधनुदैण्डमारोप्य प्रवृत्तरतेन सह योद्धे, अत्रान्तरे खरदूषणप्रहितदूतेनीत्साहितो रावणोऽपि पुष्पकविमानारूढः |श्र||रणार्थमनुप्राप्तो दण्डकारण्यं, दृष्ट्या च तत्सैन्यमागुच्छन्नभसा भयभीतया सीतया कथितं रामऌक्ष्मणयोः, रामेणापि| असम्बार्ग । सेष कन्यान्यतिकर इति प्रजान्पता निवेशिता कालपृष्ठधनुषि करालद्वधिः, लक्ष्मणस्त्वाह—आतः ।

आह—सिंहनादं ते श्रुत्वा साहाय्यहेतवे, लक्ष्मणेनोत्तं—हा भ्रातः! छल्तितस्वं केनापि, नूनमपहता वैदेही, तद्रच्छ # माणामनेन केनापि, रूक्षण ! समागच्छ २ शीघं, पश्चादागतोऽपि किं कारिष्यासि दूरदेशनीतायां मथि १, जटायो ! त्वं च किमुपेक्षसे माममेन नीयमानां १, स्वामिना विपक्षविजयाय गच्छता त्वं दितीयो मम दर्शित इत्यादि प्ररूपन्ती यावात्कियन्तमपि देशविभागं निनाय तावदुत्थाय जटायुपक्षिणा गांढं चञ्चप्रहारैः प्रहर्तुमारेमे रावणः, तेन कुपितेन वन्द्रहासखङ्क प्रहोरण विष्टुनपक्षद्वयः पातितः पृथिन्यामसौ, स्वयं च स्वीकृत्य जनकतनयां प्रुष्पकिमानेन गती कङ्कापुर्यो, इतश्च रामो यावछक्षमणसमीपं गतस्तावतेनोक्तं—सीतामेकाकिनीं मुक्त्वा किनिमिनं समागतः १, स अहि—सिंहनादं ते श्रुत्वा साहाय्यहेतवे, रूक्ष्मणेनोत्तं—हा भ्रातः ! छाठितस्वं केनापि, नूनमपहता वैदेही, तद्रच्छ तर्णम, इत्यमिहितो यावद्ययहेतवे, रूक्षमणेनोत्तं—हा भ्रातः ! छाठितस्वं केनापि, नूनमपहता वैदेही, तद्रच्छ पूर्णम, इत्यमिहितो यावद्ययहेतवे, रुक्षमणेनोत्तं—हा भ्राताञ्चन्यमात्रोक्त्य कितिनित्यद्वान्यग्रते गत्ना कण्ठगत-क्षणं विचचार क्षणं वनदेवता उपालेमे, अत्रान्तरे समागतो विनाश्य खरदूषणं लक्ष्मणो विराधिताभिधानखचराहे-प्राणं जटायुं हष्ट्वा नूनमस्मैद्देरेण केनचिदमुं हत्वा नीता सीतेति विचिन्त्य तस्य नमस्कारप्रत्याख्यान-प्रदानपुरस्तरं नियीमणां कृत्वा सीतामन्त्रेष्टुं प्रवृत्तः, जटायुश्च तहत्तनमस्काराद्यतुभावेन माहेन्द्रकल्पे प्रधान-देवो जातो, रामदेवश्र प्रयत्नाविहिततद्न्वेषणोऽपि न यावत्तामीक्षांचक्रे तावरक्षणं मुमूच्छे क्षणं

| स्तद्धिपतिः खरदूषणपुत्रः सुन्दनामा गता रावणसमापम्, इतत्र ।काफण्यानामात्र भान्त्रमण्डलस्याप्रे कथयति, तेन द्वाविप | ॥ | सुप्रीवरूपधारी कामयते तिर्भयां तारां, सा च न जानाति तयोविशेषामिति मन्त्रिमण्डलस्याप्रे कथयति, तेन द्वावि | ॥ | | सिप्रीवर्णादिमरण- | सिप्रीवर्णादिमरण- | सिप्रीवर्णादिमरण- | सिप्रीवर्णादिमरण- । सिप्रीवर्णादिमरण- । सिप्रीवर्णादिमरण- । सिप्रीवर्णादिमरण- । सिप्रीक्रमिप्रीवर्णादिमरण- । सिप्रीवर्णादिमरण- । सिप्रीवर्णादिमप्रावर्णादिमरण- । सिप्रीवर्णादिमप्रावर्णादिमरण- । सिप्रीवर्णादिमरण- । सिप्रीवर्णादिमरण- । सिप्रीवर्णादिमरण- । सिप्रीवर्णादिमरण- । सिप्रावर्णादिमरण- । सिप्रीवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर्णादिमप्रवर ||आ|| तीयस्तं प्रदेशं, दद्शोंन्मचामिवेतस्ततो विचरन्तं रामं, बभाण च--आतः! किमेवमितस्लेकेनेव चेष्टितुमारब्धं||आ|| | येनाहमेव करोमि सीतावाचोंपळम्मं, केवळीमदानीं खरदूषणे विनाशिते यदि तदीयराजधानी पाताळळङ्कापुरी ৠ | | समधिष्ठीयते ततः सुन्दरं भवति, तद्रम्यतां तावचत्र, तद्नन्तरं गताः सर्वे नभसा तत्र, गृहीता सा नगरी, त्रासित- ৠ | | सतद्धिपतिः खरदूषणपुत्रः सुन्दनामा गतो रावणसमिषम्, इतश्च किकिन्ध्यभिधानपुरे साहसगितनामकः खचर एकः 🐑 \| भवता १, योषिज्जनोचितमपहाय शोकं कार्यसारैभूयतां, ततरतद्वनाश्वासितो मनाग् विगतशोको विराधितमुखं 🕅 ّ | किंकिन्धिपुराद्वहिः क्षित्री, सत्यसुत्रीवश्र युद्धेन न तं जेतुं शक्नोति, ततः कदाचित्कृतोऽप्यवगम्य खरदूषणादिमरण-||वात्तों समं निजमन्त्रिणा जम्बवन्तेन समाजगाम रामसमीपं, तत्र कृता प्रतिज्ञा—यदि मन्द्रायाँ तारामळीकसुप्रीवान्मोचयासि |

ैं कांवितों न चकार सीतावतींपलम्माय यत्नस्, अन्येद्युक्ष समागत्य सीमितिणा रूक्षवत्तेरूपालव्यः विलक्षवद्तः प्रवृत्तः 🕍 १ द्वृत्री रामस्य रत्नजाटिनं, बभाण च—यथाऽयं रत्नजाटी सुन्द्रपुरस्वामी मीतावान्तीभिज्ञो देवपादान्तमानीतो मया ह ं तहेनं पृच्छतु देवः, ततो रामदेवेन सहवैमासाण्य मिलातोऽसी, यथा--कथय सोः ! सीतावृत्तान्तं, तेनोदितं-श्रूयतां, गवणेन नीयमाना लवणसमुद्रस्योपरिभागवांतीना नमसा नानाविधात् करुणप्रलापात् सुनेन्ती सीता मया दृष्टा. ै, सबेतः सीतामन्त्रेष्टं, कम्बुद्दीपोपळच्घप्रहारविधुररत्नजटिनः सकाशाहिजातिकयह्वतिकस्त्र तत्सिहित एव समागत्य <u>क</u> 🖗 शितस्तापदे सुग्रीवः, तद्नु रामदेवो गतः स्वस्थानं, सुग्रीवः स्वाधितिद्धावन्तःपुरप्रविद्धो विस्मृत्य रामोपकारं मोगसुखास- \end{vmatrix} हैं तदाऽहं त्वरिप्रयायाः मीतायाः महाह्याम्यत्तरे वातीमानयामि ,यहि चैतन्न करोमि तदा ज्वालाकत्त्रीपेहुरालोके ज्वलने प्रविशा-वैतालिनी विद्या, तद्पणमे च स्वाभाविकरूपोऽसी विद्यो बाजेन प्रापितो निघनं, आदेशिनः स्थाने आदेश इत्र निवे-🎉 न चालिक्ष तयोथुँध्यमानयो रामहेकेन कश्चित्साहसगातिः कश्चित्सुयीवः, ततस्तस्य पश्यत एव विच्छायितः सुय्रतिप्रेन कथं 🛝 🕷 कथमपि, ततश्च्युतः समागतो रामान्तिकं, रामेणापि हितीयवारं योधयित्वा जासिता तस्यालीकमुजीवस्य तक्षिबन्धनभूता | अ (में,तचाकण्ये रामदेव एवमहिवति प्रतिपाद्य समें त्रहमणेन किकिनिधपुरे गत्वा बो(यो)धयामास सह साहसगतिना सुप्रीवं 🗎

|| नन्तवीर्थसाघुनाऽतिशायिज्ञानिनेदं कथितमासीत्त--य इमामुत्पाटयिष्यति स रावणं हनिष्यति, ततो लक्ष्मणेनोक्तं--|| ﴿| || दशेय मे तां, तदनु दर्शिता सा तस्य, उत्क्षिप्ता चानेन जानुनी यावदेषा, समुद्घुष्टं च देवादिमियेथा जयति २ || अण्टमो बासुदेवः, ततः सर्वेऽपि गताः किकिन्धिपुरं, विहितकत्तैव्यानिश्वयात्राऽऽनाय्य हनूमन्तं श्रीपुर-|नगराज्ञणितवन्तो रामदेवं--स्वामिन् ! प्रेष्यतामयं सीताप्रवृत्युपलम्भाय लङ्कापुरी प्रति, ततः समप्ये 🛞 सीताप्रत्ययनिमित्तं स्वाङ्कलीयकं रामः प्रेषयामातिनं, प्राप्तश्चानेकवृत्तान्तान् मागे एव कुर्वन् तदीयस्य पत्युत्रेज्रामुखस्य छित्त्वा सङ्गामे शीर्षे प्रतिमेश रुङ्गापुरी, तन्मध्येप्रविष्टः प्रथमं गतो बिभीषणगृहं, 🛚 🖔 क्रमेणासी सपरिकरस्तां पुरी, तद्वहिस्ताच साल्यमिघानाया अङ्गारकजनन्या विद्याक्रतप्राकारेण स्वलि-||🅍 पातयिःवा पार्ष्णिप्रहारेण रणोद्यतां च साली विनाच्य मुखात्प्रभृतिसकलग्रीरद्रियाकरणेन | कापि रावणः, ततो जम्बवन्तेनोक्--यद्येत्रं ताहिं समुक्षिप्यतां प्रथममस्मत्प्रत्ययनिमित्तं कोटिशिलां, यतः पुराऽ-युष्पंजामग्रहणपूर्वकप्रलापैः प्रत्यभिज्ञाता च, तेन सह सङ्गामाङ्गीकरणेनारब्धा मोचिथितुं, रावणेन च मम विहितो विद्यापहारः, अपरच्यतिकरं च नाहं जानामि, रामेणोक्कम्-इतः परमहमेव ज्ञास्यामि, केवलं नयत मां तत्र यत्र ' तबल्स्तं

माणितवांश्व तन्मुखेन रावणं--विमुख वैदेहीमन्यथा न ते रामाज्जीवितमस्तीति, स्वयं च जगाम रावणोबानं, इद्दर्श तत्र विषवश्वीमिरिव महौषधी द्शास्यनियुक्तित्रिज्ञामिरिताससीति, स्वयं च जगाम रावणोबानं, इद्दर्श तत्र विषवश्वीमिरिव महौषधी दशास्यनियुक्तित्रिज्ञामिर्ता सिर्वार्य प्रियसंदेशैः यूणेप्रतिज्ञां भोज- विश्वार्य कथंकथमीप रुद्तिमिन्तं निर्वारय प्रियसंदेशैः यूणेप्रतिज्ञां भोज- विश्वर्य कथंकथमीप रवानिज्ञास्ति स्वार्याते स्वार्याते स्वार्याते विश्वर्याते । इदानी नयामि रवानिज्ञस्कराणितां रामसमीपं, सीतयोदितं-वरसी शिवर्याते वाससिक्योद्धि वाहं परप्रकृषाङ्गास्यति तदाऽपरं किमपि विश्वं करिष्यति, तस्मादिदं मदीयचूडारत्नमादाय मद्यितप्रत्यायनाथै त्यारिमपसेरतः श्वान्यति तदाऽपरं किमपि विश्वरातने श्वराय व तत्संदेशकानुत्याय ततः स्थानादतः पद्यासिधं दशवद्नस्य विश्वरायक्ति श्वर्यात् । मुच्यतां परकञ्जिमयं वैदेही, न स्वञ्ज परदारपिर- विश्वरायक्तिकः, केवलमयशःकञ्ज एव, किच—अत्र पवनञ्जयसूनुहेन्मानागतो विद्यते तेन चैतं अधि पाणेतिमित्यादि यावदाच्छे विभीषणस्तावदागत्य मन्दोदयी कथिते हनमद्यतिकरः. ततो रुष्टेन रावणेन तदः घार्थं प्रिषितं निजबलं, तद्वलोक्य समागच्छद् उन्मूलयामास तद्धननाथ हनुमानुघानतरून, निराचकार च तत्प्र-भाणितमित्यादि यावदाच्छे बिभीषणस्तावदागत्य मन्दोद्यां कथितो ह्नुमद्यतिकरः, ततो रुष्टेन रावणेन तद्द-

 $\|$ तो रूक्षभणनैः, इदानी पश्य मामाकाशमार्गेण ब्रजन्तमित्यभिद्धदेव त्रोटयित्वा ब्रहत्त्रटत्करिण नागपाशमुत्पति- $\|$ ||त्वितित्राऽपि न बर्डु शक्योऽहं यतः किं पुनः पुत्राभ्यां १ केवलं त्वत्परीक्षार्थमेव मयाऽऽत्मा बन्धितः, स च त्वं परीक्षि-||घवेन छालेत्वा बद्धश्र कथश्चित नागपाशैः समपितश्रानीय स्वापितुः, तेनाादेष्टं-सर्वेस्यां नगयोभित्यं बद्घ एव गृहा-बसाण स्वभटान्–रे रे ! मारयतैनं वानराघमं, तत इन्द्रजिन्मेघवाहनाभ्यां तत्पुत्राभ्यां प्रहतुमारेमेऽसी, हस्तला-र राक्षसभटान् उपद्रवन् समस्तामेव नगरीं समागतः पवननन्दनो दशवदनास्थानभूभि, दृष्टा चैनं रावणो हिं अमयित्वा रुमशानभूमी विनाश्यतामेषः, हतुमतोक्तं-किमहं त्वत्पुत्राभ्यां बद्धो येनैवमादिश्यते त्वया १, हारविधुरं राक्षससैन्यं, तद्तु भझन् प्रतोलीकपाटानि टालयन् प्राकाराष्ट्रालकान् वित्रासयञ्जनेकप्रकारान् स्थाने ||निधपुरं, तत्र सुत्रीवेण साद्रमुत्थायालिङ्गितः, आत्मना सह नीतो रामसमीपं, विहितप्रणामो रामदार्शितासने निविश्य ||समध्यै चूडारत्नं निवेदयामास समस्तमेव सीतोद्दन्तं रावणादिविलसितं च, रामस्तु सलक्ष्मणस्त=छूत्वा सुत्रीवादि-

|अ|| नेन निर्मस्य रुङ्गपुर्यो गतो रामान्तिकं, सन्मानपूर्व संवर्गिनो रामेण, पश्चाद्ध दिवसात् यावाहिधाय तत्र होपे ||अ| ||अ|| नेन निर्मस्य रुङ्गपुर्यो गतो रामान्तिकं, सन्मानपूर्व संवर्गिनो रामेण, पश्चाद्ध दिवसात् यावाहिधाय तत्र होपे || || नं प्रति हुन्तुं प्रबुत्तः, तत इन्द्रजित्कुम्मकर्णादिभिः कथित धृती प्रविती स्वं स्थानं, तद् विभीषणोऽभिमा-|है|| संमतेनाकाळविलम्बं चचाल लङ्कापुरी प्रति हनूमक्राळादिवानरसैन्यसमन्वितः, प्राप्तः क्षणान्तरेण वेत्वन्यरमिरि- |है॥ | अस्ति । अस्ति विक्रम् । असीद जीवेम सर्वान्यवा वयं, प्रदीयतां दारारथाय भेथिली ॥१॥ | अ अ | शिक्तव्वतिवेळन्थरनगरं, तत्र जित्वा समुद्रगजं विधाय तमेवात्रे गतो लङ्कासन्नतिकृटाचलकित्ववनिहंसदीपं, |

||रामदेवेन निरन्तरशरनिकरबृष्ट्या निरस्नरथे नाश्चित्वा प्रवेशिते लङ्कापुरीं रावणे पुनर्निश्चेष्टानुजावलोकनसं-ष्टायां तस्यां तद्रक्षःस्थळं तत्प्रहारगाढवेद्नाविधुरश्रीरे पतिते .लक्ष्मणे स्वभ्रातृताडनावळोकनोपजातकोपेन

हाड़ने। पुनः संत्रामाय समाजगाम गर्मसेन्यं, गर्मोऽपि समं सीकितिणा सुत्रीवभामण्डलादिसेन्यसंयुतेन सम्मुखो हाडुने। पुनः संत्रामाय समाजगाम गर्मसेन्यं, गर्मोऽपि समं नीकितिणा सुत्रीवभामण्डल्या सबेतो हतप्रसरो विहितो रावणः, ह व व पुनराणितं हयोरपि बल्ज्योमेह सीतामैणकार्थे मन्त्रिजनेन प्रसाध्य बहुरूपिणी विद्यां निवार्थमाणोऽपि मन्दोद्यीं समं त्रिजटया निविध्यमानोऽपि महाविभूत्या विश्वाल्यां, रावणस्तु वस्पुरुवेभ्यो विज्ञाय प्रत्युज्जीवितं त्रक्ष्मणं धुमिताचित्तोऽनेकधा भण्यमानोऽपि त्ति तत्कालमेव स्टब्नणः सुप्तविषुह इवोत्थितो त्यसमणकुमारः समालिद्धितः मतोषेण रामदेवेन, परिणायितश्च तत्रैव ं समानीता शीघं, तत्करस्पर्धे विश्वल्यीभूतस्तरक्षणाह्यस्मणः, ततो गोशिषेचन्द्रनविलिधाङ्गो विश्वल्यया स्वहस्तेन समं तेलैव गत्वा होणमेघगृहं विमोच्य पितुः सकाशाहिशस्यां कन्यासहस्रमपितापितां निवेश्य भामण्डलविमाने समं तेलैव गत्वा होणमेघगृहं विमोच्य पितुः सकाशाहिशस्यां कन्यासहस्रमपितापितां निवेश्य भामण्डलविमाने समं मु ततस्तत्काल एव हनूमात् भामण्डलादिसहायः प्रेषितस्तत्र, तेन गत्वा भरतनरपतेः संक्षेणेण कथायित्वा तं व्यतिकरं आताशोकांच क्षणं मुछीत क्षणं प्रत्याति क्षणं वकल्यमञ्जानां तदा जीघं माकेतपुरं कमित गमियेतां आताशोकांच क्षणं मुछीते क्षणं प्रत्याति व्हस्मणस्य जीवितेन प्रयोजनं तदा जीघं माकेतपुरं कमित प्रयुणो जायते, है भरतमातुरुस्य होणमेघराजस्य पुत्र्या विश्वास्थायाः ह्यानोद्कमानाय्याभिषेक्यतामेष येन झाँगत्येव प्रमुणो जायते; ह जातशोकांच क्षणं मूछीते क्षणं प्रत्याति क्षणं वेकल्यमतुभवति रामदेवे तस्यामेव रात्रावेकविद्याधरे-

| णवधाय मुक्तं चक्रात्नं, तच देवतापरिग्रहीतं त्रिः प्रदक्षिणीकुत्य छक्ष्मणस्य दक्षिणकरे समारूढं, छक्ष्मणेन चोपारू-|लोक्य सुत्रीविष्मीषणौ संस्थापयामासतुनीरायणपद्मश्चारणसमाश्रयणेन, रामलहमणौ च प्रविश्य लङ्कापुर्री पुष्पिगिरि-|ढकोपेन क्षिप्ता तत्समुखं तदेव चकं छिन्नं रावणस्य शिरः ब्रजान्तरे निशाचरानीकं कान्दिशीकं पत्रायमानमा-||राक्षसत्योकं निवेश्य यथोचितस्थानेषु परिणीयानेकराजपुत्रिकाः सीताविशल्याप्रमुखस्वस्वान्ताःपुरेण समं विचित्रसु-|| |शिखरवर्त्तिपद्मोद्यानस्थितां विलोक्य सीतां परमानन्द्रनिभेरी स्थित्वा तत्र क्षणं गतौ रावणभवनं, तत्र सन्मान्य|| अत्र चान्तरे साकेतपुरवरादपराजितास्त्रिमित्राभ्यां चिरकाल्युत्रावियोगसंतप्तमानसाभ्यां निजदुःखनिवेदनापुर्वे सीताविश्वत्याप्रमुखनिजानिजावरोघजनसमन्त्रितौ प्रचुरविद्याधरसैन्यानुगम्यमानौ रामळ६मणौ समाजग्मतुः| ||प्रेषितो नारदः समाजगाम तत्र, तेन च निवेदिते जननीवृत्तान्ते समं बिभीषणसुत्रीवादिभिः पुष्पकविमानाधिरूढौ| च सातिशयसमाश्वेषादि-परस्परसङ्गम भरतराजः, निगैतस्तरसंमुखो | खान्यनुभवतोस्तयोरतिकान्तानि षट् संवत्सराणि । ||साकेतपुरं,

🖗 मीताहेबी स्वप्ने ही शरमपोती मास्वरवदनोन्नामितावत्यन्तरमणीयाञ्चती मुखेनोद्ररमनुविश्चन्तावद्राक्षीत, आत्मानं 👹 विमानात्यितमपत्यत, ततो हकेविषादाम्यां सममेव स्वीकृता, स्वयमेव विबुद्धा गत्या गमसमीप । हुँ रामलक्ष्मणे कियन्तमपि काले तावदन्यदा रजन्यवसाने दिव्यभवनवासिन्यां शच्यायाम्नतुसमयस्नाता मुखप्रमुपा 👼 ्रेत्र विस्तियादीनां प्रदाय राक्षसद्यापादिस्वस्वस्थानाधिपत्यं विष्टुच्य तात्रिजानेजवेशेष्ठ विहितराज्यसीस्थ्ये याविष्णमयतो 🕌 अ तत्महादेशित । एवं छतास्मिषेकी हावत्यास्थानमण्डपनिविधे मूर्योचन्द्रमसावित मृपगणपरिवारितो मातः, तत्त्य | अ ण नोट्टमवास्तुदेवो, विराल्या च तस्य पट्टमहादेवीति, तदनन्तरं ज्यु संजेरेवातिषक्तो रामः पद्मनामाष्टमो बळदेवः सीता च [18] तत्तरत्वेति प्रतिपद्य रामवचनं तत्त्महिनेनानेनामितिको महाविसूत्या लङ्मणकुमारो राज्ये, जातो नारायणामिथा- | [28] तत्तरत्वेति प्रतिपद्य रामवचनं तत्त्महिनेनानेनामितिको महाविसूत्या लङ्मणकुमारो राज्ये, जातो नारायणामिथा- | इत्र भरतप्रबच्यानन्त्रसेव भणितो राज्यात्मिककनिमिनं विद्याधरादिलोकेन रामदेवो दृद्रशे त्यहमणे,। | अहार जिनातिसन्ते। वतो महाबर्द्धनकं, स्थित्वा च कति चिहिनाति रामलिहमणसमितिराज्यो देशसूषणकेवित्समिते | अ भे मेहकत्यावसाने प्रविधाः सर्वे परमानन्दनिभैरा नगरीम्, आनन्दितोऽपराजितास्त्रमित्रादिजननीजनः, कारितं ि. भ निक्तान्तोऽनेकसामन्तपरिकारतो भरतराजः, पालितानिकलङ्कजनश्च गतो मोक्षम् ।

|| मकथयत्स्वमं, तेन चादिष्टं प्रधानपुत्रयुगळजन्म, केवळं विमानाचत्पतिताऽसि प्रिये । तन्न सुन्द्रमतोऽस्यार्थस्य || || || || || || प्रियातां विधीयतां शान्तिकमैण्यमियोगः, तयोदितं—यथाऽऽदिशति प्राणनाथः, इतश्च तत्समय एव बभूवापन्न- || || || || || सत्वा सा, रामस्य च सीताया उपरि गाढं प्रेम समालोक्य शेषदेव्यो गुरुमत्सराध्मातान्तःकरणा सीताछिद्रान्वेष- || || || || || || || || ||| णपरायणा एकस्मिन् दिने कस्यांचिद्रोष्ठ्यामुपविष्टां सीतां बभणुः—यथा कीदृशं रावणस्य रूपमासीत् १, वैदे-||| ह्योक्ते—न मया कदााचित्तद्वपं निरूपितं, केवलं यदा मम समीपमागमद्सौ तदाऽधोमुखी तचरणयुगलमह. || देव ! तव बह्वभायाः सीताया अद्याच्येवं रावणे पक्षप्रातो येन तत्त्ररणयुगळमालिख्यैवमाराघयति, रामदेवस्तु गाम्भी-| योन्न किञ्चित्तासामुत्तरमकृत, न च सीतायास्तमभिप्रायं प्रकाशितवान्, अन्यद्ग च समागते वसन्तसमये क्रीडा-|| निमित्तं महेन्द्रोद्योघानमनुप्रातो रामदेवः सीतामाल्खाप-प्रिये ! कस्मात्वं किञ्चिद्छता विछोक्यसे १, तयोदितं-🎒 मालेकितवती, शेषदेवीभिभेणितं—यदोवं तद्षियुग्ममेवालिख्योपद्रयेतां, तद्तुसारणेवे शेषतद्रुपमुपलक्षयिष्यामः, ॥ ततः मीतया तिचत्तद्वधतामजानन्त्या मुग्धतयैत्रालेखि वरवर्णकानादाय तत्कमद्दयं, गतायां च तस्यां । ॥ तत्क्षणादेव प्रयोजनागतस्य रामदेवस्य शेषदेशीभिष्पद्द्यं सीतालिखितं तत्कमयुग्मं भणितं रामसंमुखं-

गर्मानुमानोपजातदोहदनशात, रामेणानाचि-कीह्यो दोहदः १, तयाऽवाचि सवेत्र जिनकिम्बप्जाविष्यः, ततस्तत्का- कल्यान्याप्ताने कार्य सर्वजिनायतनेषु विशेषप्जा, तया (तेन) तु तथिति प्रतिपद्य तहन्तः कारित तदादेशे महेन्द्रोद्योद्यानवर्तिनो नगरीजनस्य सीताव्यस्मणसमन्वितेन (रामदेवेन) विलोक्य चिरं विविधक्रीहाः प्रजाविशेषदर्शनार्थं यावदागर्त जिनमन्दिरे तावदावेदितं निजद्क्षिणाक्षिस्पन्दनं सीतया रामदेवस्य, सोऽवोचत-न प्रजाविशेषदर्शनार्थं, सीतयाऽवादि-स्वामिन् । प्रतिकृत्वन्ती विधिः किमचापि प्रनजेनयिष्यति प्रियविरहर्द्धःखं १, न कि तुष्ट एतावता राक्षसद्दिषप्रापणादिदुःखदानेन, रामेणोक्तम-यद् येन यदा किञ्चिच्छ्यमग्युमं वा प्रियं । किल्य प्राप्यमः । किल्यान्य किन्त्वधुना । सिवे ्र दिनिरोपः, दापयितुमारब्धं दीनादिलोकेम्यो यथौचित्येन प्रचुरदानं घोषणापूत्र, कारितः शानितीनिमित्तं स्वदेवदेवीनां 🖔 🧎 पूजोद्यमं निःशेषो नगरीलोकः, रामदेवस्तु तथा सीतां भणित्वा लक्ष्मणनरेन्द्रादिलोकं स्वस्थानमनुप्रेष्य जनचेष्टाद्यव- 👔 ह ततेन तदाऽवश्यं संप्राप्यत इह न सन्देहः ॥ १ ॥ तन्मा भूः सविषादा, देवि ! त्वमिदं विभाज्य किन्त्वधुना । सवि कि शेषं कुरु धमें, समुद्यमें देवपूजादे ॥ २ ॥ ब्रज निजगृहं प्रवत्तेय दीनाय जनाय दानमनवरतम् । येनानिमित्तमे विषेषं कुरु धमें, समुद्यमें देवपूजादे ॥ २ ॥ ब्रजमुदिता सखीपरिवृता गता स्वगृहं, कृतो विशेषेण जिनायतनेषु पूजा-

पश्चित्रकम्पटः प्रवृत्तः परस्परं प्रतिपाद्यितुं—पश्यत रामेणेषा सीता नीताऽपि राक्षसेन्द्रेण । पुनस्त्यत्रानीता, ग्रुण- विविध्वारमिविध्य ॥ १॥ अपदृत्य यतो नीता, प्रेमासकेन राक्षसेन्द्रेण । निजगेहं न च सुक्ता, प्रत्येतु क प्रव- विविध्य ॥ १॥ थ यदनुरक्तिच्तो यहाऽसी तस्य दोषमत्युचैः । ग्रुणमेव समाकळ्यति, सीताया रामदेव इत्र कि मिह विज्ञः १॥ १॥ श यदनुरक्ति समुद्रं तीत्त्वी क्केशेन दशमुखो निहतः । पश्यत तस्याः कीहर्ग कि जनेन संभावना विहिता १॥ १॥ १॥ १॥ थ अथवा—युक्तिमेदं वद्ति जनो, या पुरपुरुषेण सानुरागेण । नीता निज्ञमावासं, कि जनेन संभावना विहिता १॥ १॥ १॥ १॥ १॥ १॥ १॥ १॥ १॥ १॥ भ ॥ यदमुरुषे जानकीशीळविषये जनविचारश्रवणार्थ अपन्यत समाह्र्य छक्ष्मणनरेन्द्रादीन् समागतेष्ठ तत्त्थानं हेरिकेषु भणितं रामदेवेन-भो भोः । अपन्यत राजसमक्षं सीताविषयं लोकवृत्तान्तं, तैरुक्तं—विक जनो निःशङ्गं—सीता किळ रावणेन निज्ञम । अपिस्य । नीता नो सुक्ति प्रत्येतु क एतदिह विज्ञः १॥ १॥ श्रुत्या चैतत् य एवमाच्ये—तस्य जिह्यं स्वहरतेन अपनित्यम् सुरिकामतिक्रपितः समुस्थितः सौमित्रिः, ततो रामदेवो मा गमस्वं कोणमित्यम्, एवं अपनित्यमाह्रे । ॥ १॥ अपनित्यमाहे कोणमित्यम्, एवं अपनित्यमाह्रे कोणमित्यम् सुरिकामतिक्रपितः समुस्थितः सौमित्रिः, ततो रामदेवो मा गमस्वं कोणमित्यम्, एवं अपनित्यम् । || लोकनाध्यभेकाक्येव लोकालक्षितस्तस्यौ तत्रैवोद्याने, अत्रान्तरे गते सकल एव राजलोके निराकुलो लोकः परदो-

िनिर्वेचारा न शोभते सतां प्रवृत्तिारित्यभिषाय पुनस्तं गृहीत्वा करे न्यवीविश्वदासने, भणितवांश्व—प्राणप्रियामपीमांः विवेद्द्दीं नात्र धतुमिन्छामि । इत्थं जनसंभावितशोळकळङ्कामिह भाताः ।। १ ॥ रूक्सीघर उवाच—छोकः कुटिरुप्रकृति, श्रि विश्वनो गुणमत्सरी भषणशीळः । एतद्ववादमात्रान्मा मुख्य महासतीं सीताम् ॥ २ ॥ रागामो बभाण सत्यं यत्त्वं क्र्वेष परं कि महानेषः । अयशःकळङ्कपङ्कः सोद्धमश्वक्यो जनविरुद्धः ॥ ३ ॥ ततो निवायमाणोऽपि रुक्सणादिभिः समाह्रय के कृतान्तवद्वनाभिधसेनाधिपतिमादिदेश रामो—गभेदितीयां सीतां नीत्वा परियजारण्ये, अत्रान्तरे रुक्सीघरो श्रि रामदेवस्योपरि रोषमाधाय समुत्यितस्ततः स्थानात् गतो निजमावासं, कृतान्तवद्वनस्तु यथाऽऽदिशति स्वामी श्रि रामहेवस्योपि प्रतिषाद्य प्रमासाय प्रमासयोत्याय तत्त्थानाद् यानाशास्यात्रं स्थं प्रगुणोक्टत्य प्रनः समाजगाम राम-तथा करोमीति प्रतिपाद्य प्रणामपूर्व रामस्योत्थाय तत्स्थानाद् थानाशालायां स्थं प्रगुणीकुत्य पुनः समाजगाम रामसमिपं, रामेणोत्कं—त्रज शीघं, सर्वेचैत्यवन्द्नाविषयदोहदपूरणव्याजेन नीत्वा सीतामरण्ये मुब्ब, तदादेशानन्तरं कृतप्रणामो गतो जानकीसकाशं, भिणतवांश्व—देवि ! समारुद्यतां वेगेनायं स्थो येन वन्द्यामि त्वां रामादेशेन समप्रप्रणामो गतो जानकीसकाशं, भिणतवांश्व—देवि ! समारुद्यतां वेगेनायं स्थो येन वन्द्यामि त्वां रामादेशेन समप्रप्रणामो गतो जानकीसकाशं, भिणतवांश्व—देवि ! समारुद्यतां वेगेनायं स्थो येन वन्द्यामि त्वां रामादेशेन समप्रप्रणामो गतो जानकीसकाशं, भिणतवांश्वन्याविमातानि परं प्रमोद्मुह्महमाना समारूद्या स्थे, नेतुमार्च्या भूमे सीतापाद- बानिपत्य शोकभरनिरुद्धराख्सरिणीविनिर्येद्धद्रद्धांसरेण कथितो थथाऽवस्थितो रामचृत्यान्तः, तमाकण्ये सावष्टम्भमा
क्षि वस्त्रा निवेदितं सीतया—भोः कृतान्तवदन ! महच्चात् वाच्यो मत्प्राणनायो थथा—एकपद एव यथिप मुक्तकेहि |

क्षि ममोपार त्यमभः । तद्यि परीक्षा स्वामित् !, शुद्धिकृते किं न मे विहिता १ ॥ १ ॥ भाणिदेवं विसार्जितः सस्यो,

पतोऽसौ निज्जनगराभिमुखं, सा त्वेकािकेनी महारण्ये तिस्मजालाणमात्रसहायमन्यगरमपरव्यन्ती पपात क्षणं मूकेया |

पतारोद्धो निज्जनगराभिमुखं, सा त्वेकािकेनी महारण्ये तिस्मजालाणमात्रसहायमन्यगरमपरव्यन्ती पपात क्षणं मूकेया |

पताराद्धो निज्जनगराभिमुखं, सा त्वेकािकेने म भयपीहितायाः ॥ १ ॥ इत्यादि प्रत्यपत्ती द्वष्टा प्रज्जित्यान्ता ।

पताराप्त । प्रयच्छाशु कृपां विधाय, स्वद्शिनं मे भयपीहितायाः ॥ १ ॥ इत्यादि प्रत्यपत्ति स्वा प्रिया |

प्रातिपद्य नीता स्वपुरीम् । इतश्च कृतान्तवद्गो महाकष्टेन प्राप्तः साकेतप्रुरं, कथ्यामास नारायणादिसमेतस्य रामस्य सीता
प्रातिक्यं, स तु तमाकण्यं महता शोक्रवेगेन स्वीकृतो सुमूच्छे क्षणं, त्रुध्यस्त । १ ॥ इत्यादि प्रत्यप्त प्राप्ता |

प्रोतिक्यं कव्यनेतेन वाल्यनोचितेन भ्रातः । शोकेन १, यथित जीवन्ती वेदेही तत्राखापि तदा गत्वा समानीयतामत्र, |

प्रोतिक्तंकव्यनेतेन वाल्यनोचितेन भ्रातः । शोकेन १, यथित जीवन्ती वेदेही तत्राखापि तदा गत्वा समानीयतामत्र,

| है| | क्ष्री| | क्ष्री| तत्रावलोकितवन्त: प्रतिपादितवन्तथान्योऽन्यं—मक्षिता मा भिनेत्र माने गगनमागेण तं प्रदेशं, न च तां 🎳 तत्रावलोकितवन्तः, प्रतिपादितवन्तश्चान्योऽन्यं—मक्षिता सा सिंहेन न्यांघ्रेण वा, विलक्षवद्नाः समागताः स्वपुरं, 🎼 // कृतवन्तरतत्र सीतासृतकृत्यं, नगरजनरतु सीताया रूपादिगुणानिकरमतुरमरन् प्रवृत्तो रामं निन्दितुं, तथाहि— 🕅 ]||एवंविधं न युक्तं रात्रोरापे निर्धुणं समाचरितुम् । यद्कृत सीतादेन्यां रामो निन्यीजभक्तायाम् ॥ १ ॥ जनन- |/ 🎒 यनमनोहारि न्यगणि न रूपं न निर्मेलं शीलम् । न च थनवासे समसुखदुःखावस्थानमेतस्याः ॥ र ॥ केवल-🖟 🎢 वज्रजङ्घेन महावर्द्धनकं, उचितसमये इयोरप्यनङ्गल्वणो मद्नाङ्घ्य इति क्रते नात्ती, संपद्यमानसमग्रोचित- 🎚 |ं||कर्तन्ययोत्र प्रवर्षमानयोर्यावद्जानि कलाग्रहणयोग्यता तयोस्तावत्समागतस्तत्र सकलकलाकलापपारगोऽनवद्यावि- 🖟 सीता तु पुण्डरीकपुरमतुप्राप्ता सुखेन वज्जजङ्गाहे निवसन्ती कमेणासत पुत्रयुगले कारितं तज्जन्मिनि |ै||वाबलो नभरतलमागेंग सिद्धार्थनामा नेष्ठकः, अवतीर्णेश्व भिक्षानिमित्तं जानकीभवनं, ससंभ्रमोत्थितयाऽभिवन्ध् 🖔 तहह एवेकदेशमनुज्ञाप्य, तद्नु सुखासीन• ु॥ | || पररकमनाः स्त्रीहत्यां गर्भघातितां चैन । अङ्गीकृत्याऽत्याक्षीदिमामहो निष्कुपो रामः ॥ ३ ॥

||| समागत्य जनकतनयया पृष्टः सुखविहारः, कथयित्वाऽसौ प्रपच्छ तद्वृत्तान्तं, सौ च रुद्न्ती निवेदितवती पुत्र-||﴿||हारि समारूढी प्रौढतारण्यंकुमारो, विज्ञाय वज्रजङ्गोऽनङ्गलवणस्य पाणिप्रहणार्थं च स्वभायीया लहमीमत्या दुहितरं शाशि- ||﴿| ||﴿|| चुलां समं द्यात्रिशत्कन्याभिवृतवान्, परिणायितवांश्र प्रशस्तदिवसे, मदनाङ्गशस्य च योग्यां पृथुराजतनयां कनकमाला-🍴 चुलां समं हात्रिशत्कन्याभिवृतवान्, परिणायितवांत्रा प्रशस्तदिवसे, मदनाङ्करास्य च योग्यां पृथुराजतनयां कनकमाला- 🕅 ||७|| कुमाराभ्यां विज्ञाप्य वज्रलें स्वयमेवागत्य पृथुराजं निगृह्य संप्रामे तत्पुत्री कनकमाला गृहीता परिणीता च पृथुराज-८ ||४|| दत्ता मदनाङ्करोन, तर्ध्रमृत्यन्येऽपि स्वपरान्नमान्नानाः कुमाराभ्यां सेवां ग्राहिता बहवो राजानः, समतिन्नान्तेपु ||४| ||१|| केषुचिहिनेषु पृष्टा सीता कुमाराभ्यां—कोऽस्मतिपता ! इति, ततोऽनुस्मृतप्राचीनव्यतिकरा रुद्ती जनकतनया निवेदया-

| ततो निजमातुर्निष्कारणपराभवकरणकुपितौ गतौ वज्रज**हुं** विज्ञाच्य तेन सह सर्वेबल्हसमन्ति। रामल्ह्मणयोरुपार, |अ अ| समार**्यो महासङ्गामः, क्षणेन च निरस्त्रीकृतौ रामल्ह्मणौ,** ततो हल्मुशल्प्रहरणन्यप्रहरतो रामोऽनङ्ख्वणस्योपत् | | ल्व्हमणोऽपि चक्रपाणिमेद्नाङ्कशस्य थावितः, तानि चामोघान्यपि प्रहरणानि स्वगोत्रे न प्रभवन्तीति ताभ्यां 🔯 | लक्ष्मणमप्यमुमर्थं बोघियत्वा परित्यक्तसङ्कामः संभाषस्य कुमारो, तथा सीताऽपि नारदाद्वगतवृत्तान्तेन प्रथममेत्र कुमारयोः <equation-block> ं\*| क्षितान्यपि तयोनीपकारं मनागपि कृतवन्ति, केवलं कुमरप्रदक्षिणाकरणपूर्वं रामलक्ष्मणकरगोचराण्ये—[ग्र॰ ४५००] | 🔫 ै। गामूबन्, ततो विल्क्षवद्नौ तौ चिन्तितवन्तौ—िकं न मवाव आवां बल्व्देववासुदेवौ १, अत्रान्तरे छतोऽप्यव्मा. ,/ ततदीयसङ्गरव्यतिकरः सह नारदेन समागतस्त्रथोरेन कुमारयोरध्यापकः सिद्धार्थनामा चेछकः, ततः कथितमे- / ्ताम्यां रामदेवस्य—त्वत्पुत्रावेवेतो तावनद्गळवणमदनाङ्करानामानौ ययोगंभँगतयोभैवता वैदेही महारण्ये त्याजिता, यानि | | चैतान्यमोषप्रहरणानि भवदीयान्येतयोनीपकारं कुतवन्ति तत्र'स्वगोत्रे न प्रभवन्त्येतानीगते न्याय इति मोन्मनीभूः, केवत्हं |``

| आनन्दखेदाभ्यं बाष्पजळक्षाळितकपोतळ: मुतसमिपमागन्तुं प्रवृत्ताः, तो त्यागच्छन्तो पितृपितृच्यायाळोक्य परित्यक्तरयो | कि बिहिनिभेरं झगित्यागत्य पतितौ तत्पाद्योः, रामदेवस्तु गाढमात्थिष्य तनुजे रादित्य क्षणं विलिपित्रमारेमे—हा प्रज कि कि अकार्यमाचरितं मया यद्रभेगताभ्यं युवाभ्या सह त्यक्ता त्वन्माता, हा प्रिये ! कथं जीविताऽसि तदा क्षुद्रसत्त्वसङ्क | कि मुक्ताऽरण्ये, ? ततो लक्ष्मण उवाच—आतः | किमेवं शोच्यते ?, न श्रुतं कि त्वया ?—रणे वने शत्रजजलियम्भे, महाणेवे | कि | पर्वतमस्तके वा । सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा, रक्षन्ति पुण्यानि पुराक्कतानि ॥ , ॥ तन्मुक्त्वा शोकं समागम्यतामितः | है| | प्रविश्यतां सम कुमारलोकेन निजनगयी, एतचावगम्य सीता प्रवर्शिमानारूढा गता पुण्डरीकपुरं, रामस्तु रुद्धमण- | है| | वचनमुपश्रुत्य वज्रजङ्खं करे गृहीत्वा त्वमेव मे परमवान्यवो यह्नहे वैदेही स्थिता वृद्धिं गते वैतो मत्युत्रावित्यमिदः | है| वचनमुपश्रुत्य वज्रजङ्खं करे गृहीत्वा त्वमेव मे परमवान्यवो यह्नहे वैदेही स्थिता वृद्धिं गते वैतो मत्युत्रावित्यमिदः | हि| | वचनमुपश्रुत्य वज्रजङ्खं करे गृहीत्वा त्वमेव मे परमवान्यवो यह्नहे वैदेही स्थिता वृद्धिं गते वैतो मत्युत्रावित्यमिदः | हि| वचनमुपश्रित्व महाविभूत्या पुष्पकविमा- | हि|  $\| \hat{b}_{ij} \|$ नारूढः प्रविवेश नगरीम् । अत्रान्तेरं विज्ञतं विभीषणादिभिः-स्वामिन् । आनारयतां जन म्युत्री, दुःसमार्ते खक्तु सा $\| \hat{b}_{ij} \|$ | समरसंस्ममवलोक्य भामण्डलेन पुण्डरीकपुराद्त्रानीता कुमारशिविस्वर्तिनी तिष्ठति, तस्मात्सवैमिदं शीघ्रमात्मीकि-| पतामिति, ततो रामदेव एवमुक्तो भूत्वा लक्ष्मणस्य निकटवर्ती निवेद्य च् तस्य तं वृत्तान्तं समं तेनैव समकालं स्वीकृत

🕴 त्सेपपूर्वमाभाषिता सीता-देवि ! विघाय प्रसादमम्युपगम्यतां नगरीप्रवेशः, तयोदितं-यावछक्ष्मण ! मया नात्मा शोधित- 🕎 सुसासनोपाविष्टा प्रियाऽनेन-दियिते ! शक्नोषि कथाश्चित् स्वकलङ्कमपनेतुं १, साऽव्रवीत-पञ्च दिन्यानि लोके-तुलारो-||﴿| हणं १ ज्वलनप्रवेशो २ विषकवलनं ३ फालप्रहणं ४ शस्त्रधारास्वापश्च ५, तदेतेषु कतमेनात्मानं शोधयामि १, राम । अ सित्रकाष्टानां, ज्वलितो ज्वालाकलापदुरालोको ज्वलनः, आहूता सीता, भणिता च-खल्लोकसंभावितकल-👹 ङ्गणङ्कन्छुषं सुवर्णीमेव शोधयात्मानमस्मित् ज्वलितहुतभुजि, साऽपि यथाऽऽदिशाति स्वामी तथा करोमीत्यिमि-👭 मात्रेण आनीता तेन स्थिता साकेतपुरबाहवेसिनि महेन्द्रोद्याने, अत्रान्तरे समागत्य नारायणेन स्वयं विहितप्रणामेनार्घोन 📳 🎉 तं यदि सा कथञ्चित्प्रत्यायिते राक्नोति तदा तया सह ममैकत्रावस्थानं नान्यथेति, तत एवमस्त्वित प्रतिपन्ने विभीष- 🛮 🐉 स्तावहोच्छामि पुरी प्रवेष्टुं, ततस्तित्रिबंन्धमत्रबुध्य कथितं रामस्य, समागतः स्वयं तत्र, भाणिता च विराचितप्रणातिः 🎼 णादिभिमाँलितः सकलो लोको नगरीबहिःप्रदेशे, प्रेषितः सीतानयनाय पुष्पकविमानेन पुण्डरीकपुरं सुर्यावो, गतः क्षण-||ू अ विदेशवर्तिनी, ततो रामदेवो मन्युभरनिरुद्धगलसराणिरवद्त-को नेच्छति वैदेह्या आगमनी, केवलं विषमस्वभावो लोकः,

निमित्तमूरीकृत्य सञ्जातवैराग्यसमन्छालितचरणपरिणामा क्षमयित्वा सकललोकं चकार पञ्जमुष्टिकं लेंचं जगाम ्रिनिमित्तमूरीकृत्य सञ्जातवैराग्यसमन्छांलेतचरणपारणामा क्षमायत्वा सकललाक चकार नच्छात्म जाम्ह-चार्थिकाप्रतिश्रयं, याचितवती तत्समीपे प्रणामकरणपूर्व भगवदृहेत्प्रणीतां दीक्षां, तपरिवनीभिग्तु नीता सा जग्रह-

बणकेवाळिसमीपं, दीक्षिता च विधिना रजोहरणादिवेषसमपेणापुरस्सरं सा तेन, ततस्तमधेमवगम्य रामदेवः शोका
पूर्णहद्योऽनेकविधासमञ्जसप्रळापान् कुर्वाणस्तेयानीतो ळह्मणेन, दद्शे व्रतिनीं सीताम्, अभिवन्य केवाळेनं वन्दिता

पूर्णहद्योऽनेकविधासमञ्जसप्रळापान् कुर्वाणस्तेयानीतो ळह्मणेन, दद्शे व्रतिनीं सीताम्, अभिवन्य केवाळेनं वन्दिता

भावसारं समं ळह्मणादिभिः, कृतां च केवाळेना धमेदेशनामाकण्ये प्रतनुशोकाः सवृता राघवाद्यः, पुनरभिवन्य गताः 📗 दमत्त्या बहिः कायोत्सर्गेव्यवस्थितं साधुं सुद्रशैनाभिधानं लोकेन वन्धमानमालोक्यालीकमेव लोकस्यात्रे भणितं— ॵ 🕷 मों मों लाकाः ! अयमत्र मया महेलया सह दृष्टस्तात्किमेनमेवं वन्दृध्वं १, ततस्तदाकण्ये लोको विपरिणतस्तं साधुं 🕬 \lVert 🕬 | धाननगरवास्तव्यपुरोहितषुत्रस्य श्रीभूतिनाम्नः सरस्वतीभायायाः पुत्रिका वेगवती नाभिका बभूव,तया च कदाचिचौवनम- 🕅

मिकोऽपराधो भवता, छोकोऽप्येवमेव प्रत्यागतसंवेगया तथा प्रत्यायितः, ततः परितुष्टमानसो जनः पुनः सुदर्शन- कि मुनेः पूजापरो बभूव, तत्प्रमृति चैषा सुश्राविका समजनि, कालान्तरे च स्वयंभूनाम्ना नृपेण श्रीभूति मारियत्वा कि सुनेः पूजापरो बभूव, तत्प्रमृति चैषा सुश्राविका समजनि, कालान्तरे च स्वयंभूनाम्ना नृपेण श्रीभूति मारियत्वा अरि- कि कन्याख्यायाः समीपे गृहीतपालितवता ब्रह्माविमाने देवीत्वेनोत्पच स्वायुःक्षये ततरच्युता निजनिद्यानानुभावेन कि कि एक्टितसंसारा रावणमृश्यानिमिचमेषा सीता समुत्यन्ञा, स्वयम्भूजीवश्च रावण इति, प्रसङ्गागतं चैतदुक्तं, प्रकृतं कि विश्वविक्ताविके यद् वेगवतीभवे सीतया साधोरालप्रदानं कृतं तेन कर्मविपाकेनायं कलङ्क एवमवाप, ततः पश्चाताप- कि विश्वविक्ताविकेन शुद्धि विश्वविक्ताविकेन शुद्धि व हत्येवं च सुभद्रायाः सीतायाश्चेह परत्र च कल्याणप्रासिमवगम्य चतुर्थविते यत्नः कार्यः इत्युपदेश-छण्णंगदंसणे पासणे य गोमुत्तगहणकुस्मुमिणे। जयणा सन्वत्थ करे इंदियंअवलोयणे च तहा ॥ ५३॥ 📽 परो गाथाभावार्थः ॥ व्याख्यातं गुणहारम्, अधुना यतनोच्यते---

किमित्याह—' जयणा सन्वत्थ करे गर्न ' यतनां ' गुरुलाघवालोचनप्रवृत्तिरूपां ' सर्वत्र ' सर्वस्मिन् ' कुर्यात ' | 👘 | विद्ध्यात , एतदुक्तं भवति—पुरुषेण गृहीतचतुर्थाणुत्रतेन स्त्रीणां स्त्रीभिश्च पुरुषाणामङ्गोपाङ्गानि नोपेत्यकरणेन || छुतिरछन्नाङ्गस्यैव तस्मिन्, 'च' समुच्चये, तथा गवां मूत्रं गोमूत्रं—मुरभिप्रश्रवणं तस्य श्रहणम्-उपादानं तच्च ||॥|| || कुत्सितः स्वप्तः कुस्वप्रश्र-दुःस्वप्तस्तत्तया तस्मिन्, समाहारत्वादेकवचने, गोमत्रग्रहणे कुस्वप्ने, एतस्मिश्रतृष्टयेऽपि ||॥| 💖 | द्रष्टन्यानि स्पृष्टन्यानि वा, हष्टस्प्रष्टेषु च कथित्रन्न तेषु रागबुद्धिः कायी, यन्च गोमूत्रग्रहणं तद्पि गोयोनिमदेनेन न 🕌 ||जनितवैराग्येण जन्तुना स्वप्तव्यं येन तथाविधकुस्वप्तलाभ एव न भवति, अथ कथिश्विद्रापारवश्ये मोहोद्रेकाः| आदावत्यभ्युद्या मध्येत्र्गगरहास्यदीप्तरसाः । निकषे विषया बैभत्स्यकरणळज्जामयप्रायाः ॥ १ ॥ यद्यपि छनं—अप्रकटं तच्च तद्कुं च—शरीरावयवस्तस्य द्शैनम्—अवलोकनं छन्नाङ्द्शेनं तस्मिन्, तथा स्पर्शनं-|निषेव्यमाना मनसः परितुष्टिकारका विषयाः । किम्पाकफलाद्नवन्नवानत पश्चाद्तिदुरन्ताः ॥ र ॥ इत्यादिभावना-

क स्वति तदा तत्काळमेवोत्थाय ईर्यापथिकीप्रतिकमणपूर्वमधोत्तरशतोच्छासप्रमाणः कायोत्सगैः कार्य इति, न केवळ- मे मेषु सर्वेषु यतनां कुर्योद्, 'इन्द्रियावलोकने च तथा' इन्द्रियाणां—स्पर्शनादिकरणानामवलोकनं—दर्शनमिन्द्रयाव- अ लिकनं तिस्मित्र, तथा प्राग्वदेव यतनां कुर्योदिति सम्बन्धः, उक्तं चैतच्छर्यस्भवादिसिः-'अंगपच्चंगसंठाणं, चारु. अ खिकनं तिस्मित्र, तथा प्राग्वदेव यतनां कुर्योदिति सम्बन्धः, उक्तं चैतच्छर्यस्भवादिसिः-'अंगपच्चंगसंठाणं, चारु. अ खिवयपेहियं। इत्थीणं तं न निरुद्याप्, कामरागविवद्दुणं ॥ १ ॥ गुडम्नोरुवयणकम्खोरुअंतरे तह थणंतरे दहुं। अ साहरइ तओ दिद्धि नय बंधइ दिद्धि दिद्धि ॥२॥ ग्रह्मोरुशा गतं यतनाद्वारम्, अतिचारद्वारमस्येवाह— णाल्याः, एतद्वतप्रतिपत्ता द्विविधः—एकः पर्दारवजेकोऽपरः स्वदारसन्तोषी, अथवा नरः स्त्री वा, अनयोश्वेतदः हि । तिवारकृता पञ्चातिवारा हित चरमपादान्तात हि । तिवारकृते ये विशेषस्तं दर्शयित—' परदारवर्जिनः' अन्यकलत्रत्यजनशीलस्य पञ्चातिवारा हित चरमपादान्तात हि । तिवारकृत्य पञ्चातिवारा हित चरमपादान्तात हि । स्विक्त्यते ' भवन्ति ' जायन्ते, ' त्रयः' त्रिसङ्ख्या एव तोरेवार्थत्वात् ' स्वदारसन्तुष्टे ' निजकलत्रत्रसन्तोषिणि, हि इह बते पश्चातिचारा इत्वरपरिगृहीतागमनापरिगृहीतागमनानक्ष्मिडापरवीवाहकरणकामभोगतीव्राभिला. परदारविष्णो पंच हुति तिणिण उ सदारसंतुहे । हत्थीए तिणिण पंच व मंग्विगपेहिं अहपारा ॥ ५४ ॥

||®|| ||अ||| कथमिति चेह्रमः परदारवर्जी स एव भण्यते यः परदारा मया न भोक्तव्या इति नियमयति, तस्य चेत्वरकाल्यपप-| हैं|| सिगृहीतवेश्यायां गमनमाचरतः कथञ्चित्तस्याः परदारत्वात्स्वबुद्ध्या च तेन वेश्येयामिति पर्योत्योचनाद् भन्नामङ्गरूक्प- | क्रिं|| तेनेत्वरं—रत्तोककालं परिगृहीता-स्वीकृता भाटीप्रदानेन नियतकालं सा तथा, वेश्येत्यर्थः, तर्यां गमनमतिचारः १ | क्रिं|| तथा अपरिगृहीता—अनाथकुलाङ्ग्ना तर्यां गमनं यत्तद्वि तस्या लोके परदारत्वेन रूढत्वात्कामुकाभिप्रायेण च भन्नींच- | क्रिं|| विवास प्रत्येत्र महत्त्वात्म्य वर्षितास्त्र वर्षितास्त्र वर्षितास्त्र वर्षितास्त्र वर्षित साव्यस्, अप्रेतनास्तु त्रयो द्वयेत्र पृद्धः, तथाहि-अनङ्ग्रिवा ताविक्षणन्नप्रयोजनस्या- | क्रिं|| क्रिं|| हायैश्चमीदिघटितप्रजननैयौषितामवाच्यद्शासेवनं कुचकक्षोरुवद्नादिषु रमणं वाऽभिधीयते, सा च यद्यिप | क्रिं|| 

\lVert 🌒 हित मोगाः गन्धरसस्पर्शास्तेषु तीव्राभिलाषः-अत्यन्ततदृध्यवसायित्वं वाजीकरणादिनाऽनवरतसुरतसुखार्थं मदनी- 🅍 ||है|| ||है|| ||है|| ||है|| ||हित सबित, तद्द-तीच मन्यते विवाह एवायं मया विधीयते, न मैथुनामिति, ततो ब्रतसापेक्षत्वाद्वित्वार ||ह 🎼 होत शेषः, प्रशोत्तराविचारः प्रथमपञ्चाशकवृत्तितोऽत्रसेयः, 'इत्थीए तिनित्र पंच वे' ति स्त्रियास्त्रयः पञ्च वा अतिचारा 🕷 | 🍪 हत्यत्रापि सम्बन्धः, तत्र त्रयस्तावदेवं—स्वपुरुषसन्तेषिपरपुरुषवर्जनयोः स्त्रिया विशेषाभावात् स्वपुरुषव्यतिरेकेणान्येषां 🥻 आबस्तु यदा स्वकीयपतिः स्वपत्न्या वारकदिने परिग्रहीतो भवति तदा सपत्नीवारकमतिकम्य तं परिभुञ्जानायां सवेंषामपि परपुरुषत्वेनेष्टत्वाद्नकुकीडाद्यः स्वदारसन्तोषिण इव स्वभायीयां स्वपुरुषविषयास्त्रय एवातिचाराः, | 🌒 बतविषय इति स्वकीयकरुपनया तत्परिहरन्ती यदा वेश्यादी परदारेषु च यथाकममालिङ्गनादिरूपामनङ्गकीडां कुरु-||ह्य||ह्यमेषां त्रयाणामपि सिद्धम् । अन्ये त्वनङ्गनीडामेवं भावयन्ति—तो हि स्वदारसन्तोषिपरदारवर्जको निधुवनमेव 🎼 | हीपनिमितियावत, ॥ एताविप परमार्थतः प्रत्याख्यातौ एव, अतः कथिब्रत्प्रत्याख्यानप्रवृत्तेभैद्धाभद्धन्हपत्वेनातिचार-

अतिचारः, द्वितीयस्त्वितिक्तमादिना परपुरुष्मिमिसरन्त्याः समवसेयो ' भङ्गियिक्त्योद्देभङ्गमादिभङ्गनानात्वेः, क्षि शाग्व्यातानेकविष्यव्याख्याभद्वेवीऽतिचाराः अतिकमा इति गाथार्थः ॥ ५४ ॥ उक्तमित्वारद्वारमधुना भङ्ग-इत्थी प्रारम्धममस्यामिशियते—— हत्थी प्रारम्भमस्यामिशियते— तह्या भंगो जायह अह्यारो अन्नहा होह् ॥ ५५ ॥ ' स्त्री १ त्रक्तना ' पुरुषेण १ नरेण ' सम् ' सार्द्ध ' विषयप्रसङ्गः भैथुनासेवनं 'करोति १ विद्धाति ' दुर्गेण १ क्षि मदेन बतातिचाराभीतत्वेन यदेति यत्तदोर्नित्याभिसम्बन्धाङ्गस्यते ' तदा तिसम् कार्ले ' मङ्गः । विनाशः चतुर्थ-वित्रस्यिति शेषः 'जायते १ उत्पद्यते, 'अतीचारः उक्तस्वरूपः 'अन्यथा' अनामोगादिना सञ्कर्स्य भवति संपद्यत अहारसहा बंभं जे समणा घारयंति ग्रुनिज्यं। बहुसावजं नाउं तेसि पणमामिऽहं निचं॥ ५६॥

उत्तरवरूपनवब्रह्मगुत्तिभियुंतं—सहितं ग्रुपियुतं 'बहुमावधं' बहु—प्रभूतं यथा भवत्येवं सावधं—सपापं विषयप्रसङ्ग-सिति सामध्यीद्वस्यते 'ज्ञात्या' अवबुध्य, तथा चोक्तं हिसमदसूरिणा—' प्राणिनां बाधकं चैतच्छास्त्रे गीतं महिषिभिः।

सित्रकातप्तकणकप्रवेशज्ञाततरतथा ॥ १ ॥" आगमेऽप्युक्तम्—' मुल्मेयमहम्मस्स, महादोससमुस्सयं। तम्हा मेहुणसंसित्ते, निग्गंथा वज्जयंति णं॥ १ ॥" आगमेऽप्युक्तम्—' मुल्मेयमहम्मस्स, महादोससमुस्सयं। तम्हा मेहुणसंसित्ते, निग्गंथा वज्जयंति णं॥ १ ॥" ति 'तेसिं' ति, तेश्यः ' प्रणमामि ' प्रणिपताम्यहं ' नित्यं' सदेति

स्वाधांः॥ ५६ ॥ उक्तं भावनाद्वारं, तन्त्रणनाज्ञ नवभिरितं हितेः समिथितं चतुर्थाग्रवतं, अधुना पञ्चमस्यावसरः,

सुच्छा परिग्गहों इह अहरित् असुन्द् तह समितेणं।

एयस्सउ जाविरहे सरूवमेयं त नायव्यं ॥ ५० ॥ के मुच्छो–गाद्मये पारप्रहण पारभहः–स्वाकार ७ तम् स्वाप्त कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य व पार्य वा, कम्बलं पायपुंछणं । तीपे संजमलज्जहा, घारिती परिहरंति य॥१॥ न सो परिग्गहो बुचो, नायपुत्तेण मुच्छी-गाइचै परिप्रहणं परिप्रह:-स्वीकार उक्त इति शेषः, क १-- इह ' जिनप्रवचने, तथा चोक्तम्- "जंपि अष्टाद्शभिः प्रकोरैः पूर्वोक्तेरेवाष्टाद्श्या 'ब्हा' बहाच्ये ये ' अमणाः ' सार्घेनो ' घारयंति ' बिभ्रति गुनिभिः

🦓 ताइणा । मुन्छा परिग्गहो बुत्तो, इइ बुत्तं महेसिणा॥ २॥ " स च परित्रहोऽतिरिक्ते—प्रमाणाधिके वस्तुनि, अयमर्थः- 🕅 🎳 प्रमूतवित्तोपाजैनायामप्यसन्तुष्टतायां, 'असुद्ध'त्ति प्राकुतसूत्रशैल्या 'अग्रुव्हेन' आधाकमीदिना परिप्रहः, इदमुक्तं \iint 🗳 भविति-उपेत्य करणकारणादिनाऽग्रुद्धोपायेन गृहासुत्पाद्यतः परिप्रहः, ' तथे ' ति समुच्चये ममत्वेन धनधान्यादेः 🖟 🍰 एतस्य परिग्रहस्य ' तुः ' विशेषणे प्रोक्तरूपस्येति विशेषयति, या ' विरतिः ' निवृत्तिः ' स्वरूप ' स्वभावः, एतन्तु- 🕍 🐒 एतदेव ' ज्ञातव्यं ' बोध्यमिति गाथार्थः ॥ ५७ ॥ उक्तं प्रथमद्वारेणेदम्, अधुना भेदद्वारेण वान्यं, तच्च यद्यपि 🕅 दुपयं चउपयंपिय नवहा तु इमं वयं भाषियं ॥ ५८ ॥ नवभिः प्रकारेः नवघा 'तुः ' एवार्थे नवधेवेनं—परिग्रहपरिमाणलक्षणं पञ्चमं व्रतं ' भणितं ' प्रतिपादितं, की तिर्थिकरादिमिरिति शेषः, इयं गाथाचतुर्थपादन्याख्या, कथं पुननेवधेति चेदत्राह—'क्षेत्रं' सेतुकेतुसेतुकेतुरूपं, 🎒 निमेंदं तथाऽपि विषयहारेण भेदवद्, अतरतन्मुखेनैवास्य भेदानभिघातुमाह — खेतंवत्थ्रहिरणणंस्वणणधणधनक्रिष्धिषपरिमाणं ।

||है| बितातुरुषे च परिमाणशन्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धात्सेत्रपरिमाणमित्याद्यः सप्त भेदाः, ' हिपदं चतुष्पद्मपि चे ग ति||है|| | तिहिषयं परिमाणमिष क्षेत्रमित्येको भेदः, तथा वास्तु खातमुन्छितं खातोन्छितं च, तत्र खातं—भूमिगृहं उन्छितं-घव- ||ग़ ं लगृहं खातोि=छनं-भूमिगृहोपेतमेन घनलगहं तिहेष्यं परिमाणमीप वास्तु हितीयों मेदः, हिरण्यं-घटितकनकं तिहे-🏄 परिमाणराञ्चस्य प्रत्येके सम्बन्धात सुवर्णपरिमाणं धनपरिमाणमित्यादि दष्टञ्यम्, एते चत्वारो भेदाः प्रवैक्षिाभेः सह 🛚 📝 कुत्यं सुवर्णराजताभ्यामन्यतात्रपात्रादिगृहोपरकरः, हिपदं दासदास्यादि, च-||﴿ ||४| मधितममेयपारिच्छेचमेदाचतुर्विद्धं, तत्र गणिमं प्रगनालिकेरादि गण्यत इतिकृत्वा, सुत्रणं चं घाटेतसुवणं, धनं च गणि-||४| भियत इतिकृत्वा, मेथं घृतादि मीयते कर्षादिभिरितिकृत्वा, पार्राक्ष्यं इत्तमादि परिकृत्वा, धरिमं खण्डगुडादि, तुलाया। ||४| त्वा, धान्यं च गोष्ट्रमशाल्यादि, कुत्यं सुवणेराजताभ्यामत्यनामान्तान्ते.... / सत्, यथा क्षेत्रं हिरण्यामिति अनुस्वारोऽलाक्षाणिक एव, ततश्च क्षेत्रं च बास्तु चेत्थादिह्नन्हे एतेषां पार्त्माणामिति ||<sup>§</sup> 🌡 मेदिहयसाहिता नम, एवं नवधैवेदं भिषातं, मावना तु सर्वत्र प्रवेवद् हत्या, सुत्रणं न घाटेतसुत्रणं, धनं च गिता- <equation-block>

| अति पुनः १ इत्याह—सन्तोषः—उत्तरीत्तराभित्याषितिद्यात्यः सन्तुष्टतितियावत् तेन विशेषेण वर्जितं—रहितं सन्तोषविव- | अ | जितं, भूयः कथम्भूतं १—कुत्सिता गतयः कुगतयो—नारकितर्यगाद्यारतासां मूलं—कारणं कुगतिमूलं, एवंविधम- | अ | श्रीमवगम्य किमित्याह—कुर्वन्तित्याह—संसाह—' संसारभयभीता ' भवत्रासत्रस्ताः, कि कुर्वन्तीत्याह—तस्य- | अ अधेस्य परिमितिः—परिमाणं तत्परिमाणं—तदियत्तामतो नवधा परिप्रहपरिमाणमित्यं जायत इति साचितामिति गाथा-'अर्थ र वितं ' ज्ञात्या र विदित्वेति सम्बन्धः, कीद्दशम् १—' अनथिषयं र ज्यसनगोचरं, किविशिष्टं नाउं तपिरमाणं कुणिति संसारभयभीया ॥ ५९॥ अर्थं अणत्यविसयं संतोसविवाजियं कुगइमूछं। 🏥 | डारमस्याधुना यथा जायत इदं तथोंच्यते—

हहैत्र जम्बूहीपे भारतवर्षमध्यसखण्डमध्ये कोशवर्कनं नाम नगरं, तत्र भीमो नाम ब्राह्मणः, तत्युत्रो देव- हे क्रामेनामाने बसूचतुः, तो च जन्मप्रमृत्येव महादारिद्रवर्मान्डितो कथंकश्रमपि पित्रा यौवनमनुप्रापितो, तो वान्यदा वित्तरवर्गो—यथाऽत्रावयोस्तावन्होजनमात्रमित नं संपदाते, तद्यामः किमपि स्थानान्तरं यत्र किश्चित्रितंतः माने संज्ञायते, ततो गती तो पितस्यापुच्छ्य कीशाम्बी, तदा च तस्यां राजपुच्याः सौभाग्यसन्दीपनं नामोत्ता- प्रामे संज्ञायते, ततो गती तो पितस्यापुच्छ्य कीशाम्बी, तदा च तस्यां राजपुच्याः सौभाग्यसन्दीपनं नामोत्ता- प्रामे संज्ञायते, तद्यम्, उद्यमम्, उद्यमनकदिने च भवितव्यत्यमित्रकृष्यं सिम्प्रम्यातिभित्रकृष्येत्रहेत्य प्रत्येक ताम्याताभिनगातिथ्ये ब्राह्मणद्र्यं समानवयोत्रकृष्यं मित्रकृष्ययां प्रदेश मानीय विद्याप्राप्ति परिवेश्य प्रत्येक ताम्यां दत्ते, ताम्यां तु ते आदाय गतं तद्यापाय्यां, गृहीत्या जलं कि किल्ला चरणशौचं विधाय चात्मियप्रमित्राम्प्रस्यापि प्रवेश साम्याप्त स्थेदं मौक्तिकप्तयादिन विनित्तं — विनित्तं मित्रकृष्ये परिवेश संपचते, देवश्मणाद्रयेदं, ततो देवेनाम्ययायि—यथेदं मौक्तिक- विद्यापाये विदेश माने द्रव्य संपचते, देवश्मणाद्रयेदं, ततो देवेनाम्ययायि—यथेदं मौक्तिक-

||तिष्ठावः, ततः प्रतिपन्ने देवशमेणा तथैव तन्निधानीकृत्य यावचालितावन्योऽन्यवधविहिताभिप्रायावन्यप्रदेशाभिमुखै।

| पिता नित्यमिहान्तरे ॥ ३ ॥ तस्यामेव प्रयी मनोरमाभिघानोवाने समवमृतः समुत्पन्नातिज्ञायिज्ञाने विमल्यक्ती- | विनाम सूरिः, तद्दन्वय गतो राजा सपैरपरिजनज्ञानपदादिः, प्रस्तुता धर्मकथा मगवता, प्रस्तावे च पृष्टमज्ञोक- | विनाम सूरिः, तद्दन्वय गतो राजा सपैरपरिजनज्ञानपदादिः, प्रस्तुता धर्मकथा मगवता, प्रस्तावे च पृष्टमज्ञोक- | विनाम सूरिः, तद्दन्वयाऽपि प्रान्जनमन्त्रपादिवादिवाद्दिकद्देभोगयकमोद्द्यता | कलाकौद्यावादिवादिवाद्द्रपादिवाद्द्रपादिवाद्द्रपादिवाद्द्रपादिवाद्द्रपादिवाद्द्रपादिवाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्यपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रपाद्द्रप 🕼 कमेण जातावष्टवार्षिको, अन्यदा च माघवेनैव सह तत्रिधानासन्नप्रदेशवर्ति स्वक्षेत्रं वजन्ती – हष्ट्वा तमेव भूभागं,

दसंसंद्रव्यं यदि मम कदाचित्कञ्चित्यतिकुळं मविष्यति तदा राजकुळं प्रवेक्यति तदास्त कश्चनोपायो द्रविणपि- क्षि रक्षणे, १ तयोकं-प्रिय ! नापरोप्परकीपरिणयनं परियंड्य, तदिदानीमस्मदुपरोधेनाप्यक्षीकियतामिदं, अहमेव कि रक्षणे, १ तयोकं-प्रिय ! नापरोप्परकीपर्ययं परियंड्य तत्त्रत्वा परियंड्य परियं त्रियंच्चने अप्रिमानियानायाक्षीकियतामिदं, अहमेव शिष्ठिकन्यां, काळेन धनक्षिया मारणोपायांश्चित्त्यक्ती दद्ये सा स्वगृहमेव भिक्षानिमित्तमागतामेकां परिवाजिकां, शिष्ठिकन्यां, काळेन धनक्षिया मारणोपायांश्चित्त्यक्ती दद्वये सा स्वगृहमेव भिक्षानिमित्तमागतामेकां परिवाजिकां, शिष्ठिके दिवाजिकां, शिष्ठिके द्रियंगे व तामुवाच—' भगवति | मदीयमर्त्य विदेषपरो धनश्चियं स्वगृहमेव भिक्षानिमित्तमागतामेकां परिवाजिकां, शिष्ठिके द्रियंगे व तामुवाच—' भगवति | मदीयमर्त्य विदेषपरो धनश्चित्ता । सथुवा तत्र दुःखेन, तहियोगे व तिष्ठते शिष्ठिके विदेषके परिवाजिक्त स्वाप्तिके निर्वाचित्र । स्वाप्तिके स्वप्तिके स्वाप्तिके स्वाप्तिके स्वाप्तिके स्वाप्तिके स्वाप्तिके स्वप्ति विद्यानि विद्यानि विद्यानि विद्यानिके स्वाप्तिके स्वापिके स्वाप्तिके स्वाप्तिके स्वाप्तिके स्वाप्तिके स्वाप्तिके स्वाप्तिके स्वापिके स्वाप्तिके स्वापिके स्वापिक

भू| परं याबत्सम्यग्वात्तांमुपलमावहे तावन्तिष्ठ त्वं, ततोऽसी तेन वचनेन मुद्ररेणेव ताडिता रोदिंछं प्रवृत्ता, चिन्तितवती || भू 🍴 च-अपरीक्षेव यदहं, प्रियेणाप्रियकारिणा । त्यंका सीतेव रामेण, हा कि तस्योचितं तु तत् १ ॥ १ ॥ तदेवं-कि | बि 🍿 करोति क वा यामि, कस्याप्रे कथ्यामि वा १। बह्यमादुदिते दुःखे, जातं शरणतो भयम् ॥ २॥ अद्भिनां धर्मही- 🕅 ||ॐ|| नानां, यद्दा सुप्रापमीद्दशस् । संसारेऽनिष्ठसंयोगाभीष्टद्यानिसमाकुले ॥ ३ ॥ स्वक्रम्मेपरिपाकोऽयं, मथा सवोऽनुभूयते ।||ज्ञ ||ॐ|| तद्स्योन्मूळनाहेतोधेमे एव ममोचितः॥ ४ ॥ इति संचिन्त्य सा नित्यं, धर्मानुष्ठानसङ्घता । आसाञ्चके क्रमायातसुखदुः ||हु||तस्त्रविति चिन्तयन्त्या प्रतिपन्नं तद्दचः, ततो यदाऽहमानयामि तदाऽप्रान्तव्यमित्यभिघाय विसार्जिता तेन सा,||हु| | निवर्तितव्यं, ततस्ते प्रतिपन्नतहत्त्वना धनश्चियं गृहीत्वा गतास्तिरिपृगृहं, मुक्ताऽसौ तत्र, निवृत्तास्तथेव ते, पृष्टा च ||क्र||दना आप्तरचपुरुषास्तरमहायात्र, भणितात्र स्वपुरुषाः-यथा धनश्चियं वैत्रिकस्थाने विमुच्य ग्रीघमधौतपादैरेत्र ततो || ||अ|| धनश्रापित्रम्यां-बत्ते ! किमेवं !, साऽबोचित्रन जानामि, निरपराधेव निष्काशिता भन्नी, पितृम्यामुक्तं-नेदमुचित्ं,||

ान यास्यति, अत्रार्थे चाथं प्रत्ययः—कतिपयादिनोपिर भत्ती चास्या आनयनायाऽऽयास्यति, ततस्तुष्टेन कि विक्रियाः कि तिर्मात् कि विक्रियाः कार्यास्यति तवानयनाय स्वभत्तो, ततस्तेनाश्वासिता यथाऽऽदिश्यति तातस्तथा करोमीत्यभिधाय कि विशेषधर्मपरा कानिचिद्यानि तत्रेवातिष्ठत । इतश्च--धनश्रीनिगीता गेहाहिमलस्य यदेव हि । अत्युप्रव्याधिना कि प्रस्ताः तदेव श्रीप्रभा ततः ॥ १॥ विचित्रभिनित्रभिनेत्रेयैचैनीनाविद्योषवैः । प्रयत्नविद्धरप्यस्या, व्यावेनोपश्यमः कि ]|| ममाहो ! असमज्ञसम् । येनाविचायं संत्यक्ता, निद्रोंषाऽपि प्रिया मया ॥ ५ ॥ हा प्रिये ! विप्रियं हष्टा, मसेनः \| मितिदारुणम् । कथमाह्रयमानाऽपि,त्यमेष्यसि मदन्तिकम् १ ॥ ६ ॥ मुजङ्गीनामिव झीणामहो कै।टिल्यवासिता ।

\_\_\_\_

|| अशुरं भणितवांश्च-क्षमणीयो ममैकोऽयमपराघः, पुनने करिष्याम्यहमेवं, मुच्यतां चेयं धनश्रीयेंन गृहीत्वेनां त्रजामि ||श्र है। स्वभवनं, किञ्चिदुपालम्मसारमामाषित एष तेन-मो भो जामातृक ! न युक्तमेवमपयीलोचितकारितं भवतो, यतः-"मा होह सुयग्गाही, मा पत्तिय जं न दिटुपचक्लं। पचक्लेऽविहु दिहे जुत्ताजुत्तं वियारेह ॥ १ ॥ भिश्व सुशीलता-🕌 हिगुणकलापमालोक्यास्या लोकोऽप्येवमुदाहरति--कुदधं कुपरिज्ञातं, कुश्रुतं कुपरीक्षितम् । पुरुषेण न कत्तैन्यं ||﴿||| ९ || एतम्च नैमित्तिकवचनमाकण्ये तत्पार्थवतीं वैद्यस्तद्यिमातरमादिष्टवान्-यथा बलात्तेलमादायाभ्यज्यतां जङ्गे |﴿||कदेशोऽस्याः, आमवातज्वरोऽयं, तया च नथेव निवेचे के ततोऽबबुद्धतद्रोगेण वैद्येनोपचर्थ विविघोपचारैः स्वल्पिद्नैरेव नीरोगीकृतायां श्रीप्रभायामुचितपूजया विधिवत्स-||न्मान्य नैमित्तिकवैद्यी विमलो राजकुलाद्मियाच्य दिनद्रयेन पञ्चाश्चोजनगामिनीं चरिकामारुद्य स्वयं गतः |अशुरगृहं, दष्टा च तत्र विचित्रतपश्चरणशोषितश्ररीरा धनश्री, लज्जामरमन्थरः स्ववद्नं द्रशियेतुमशषनुवन्नाभिवाच ||अहो ! रोषप्रकुष्टत्वमहो ! ईप्योऽतिदारुणा ॥ ७ ॥ अथवा भद्रिकैवेषा, या मृत्युसमयेऽपि मे । स्वकमे कथयामा-

| विमल्टेन यथा क्रुतम् ॥ १ ॥ " इति तक्ष प्रेषणयोग्येयं, किन्तु भिनुदेवता नायोंऽतस्त्रिय स्वयमेतद्रहणायायाते | | श्रमल्टेन प्रिक्तां वर्ग क्रिक्ता । १ ॥ " इति तक्ष प्रेषणयोग्येयं, किन्तु भिनुदेवता नायोंऽतस्त्रिय स्वयमेतद्रहणायायाते | | श्रम्भायाम् वर्ग मिन्यामं वर्ग मिन्यामं स्वयमेतद्रहणायायाते | | श्रम्भायामं प्राक्रिक एव समितिता चित्का, कारितो धनशीसमानयनतुष्टिचित्तेन महातुरस्तः, स्वयहाशिष्काशित्रिमात्त्या अद्भायाम् महायम् प्रम्भायाम् प्रत्येत्वेत्तामं, मिन्यामं प्रम्भाविलितिनेत्त्य, यदु- | | श्रम्भायान्य प्रवास्त्र महायम् प्रवास्त्र महायम् प्रवास्त्र महायम् प्रवास्त्र महायम् प्रवास्त्र महायम् महायम्यम् महायम् महायम्यम् महायम् महायम्यम् महायम् महायम्यम् महायम् महायम्यम् महायम्यम्यम् महायम् महायम् महायम् महायम्यम् महायम् महायम् महायम् महायम्

े 🦉 कर्माऽन्त्यसमयसमाराधितपञ्चनमस्कारस्यणादिविधिभैरणे विमले धनश्रीश्र पञ्चमदेवलोकं ब्रह्मलोकनामकम्-्रे योष्ठन् ! मवत एवाशोकश्रीनामिका पुत्रिका जाता, सेयं तत्कमीविपाकेन दौर्भाग्यमनुभवाते, एतच श्रुत्या सा जातिस्मरणोपऌच्यपूर्वभवस्ववृतान्ता अर्थुगतं कुर्वन्ती विमऌय्याःसूरैः पाद्योर्निपत्य--मगवन् ! स्वदीक्षादानेन ममातु- 🏻 🗸 ं गमत्, श्रीयमा तु सौधर्मदेवलोके ललिताङ्गविमान एवोत्पेदे, सावशेषतत्कर्मणा च ततश्च्युता मो अशोकद्त-्री शहें कियतामिति बद्नती आचार्येण बसाबे--भद्रे! तव नाचापि बतयोग्यताऽस्ति, यतो वर्षपञ्चकादूध्वेमपयास्याति तवेद् है सैभाग्यनिवन्धनं कमे, भविष्यति प्रबलो भोगफलकमोंद्यः, ततो सुक्तभोगा कियताऽपि कालेन प्राप्त्यिति बतयोग्यतामि. ं तरथा बतभड़ एव तवास्मिन् प्रस्तावे, तत्तोऽसौ यथाऽऽदिशति भगवांस्तथा करोमीत्यभिघाय स्थिता, अत्रान्तरे माघव-बाह्मणोऽपि क्षमातलमिलन्मोलिः प्रणिपत्य विमलययाःसुरेः पाद्दन्दं पप्रच्छ—मगवन् ! मदीयपुत्रयो रुद्रमहेश्वरयोः , खक्षेत्रप्रदेशगतथोरनवरतमेव वैरमाववतीने अन्यत्र तु प्रीत्यवस्थाने किं कारणं १, ततो मगवांत्रातुभविकमरणकारण-्रमेतयोर्निधानादिश्वतान्तं सिविस्तरमचीकथत्, तं च श्रुत्वा ताविप तत्क्षणादेव संजातजातिस्मरणौ स्वपूर्वभयाहो. / कनेन स्वयमेव विस्मितमानतावाचार्यस्य पाद्योार्नेपत्य पित्रादिलोकप्रत्यायनार्थं निघानं निरूप्य सस्थानविनियोगेन

|| इं||बंधवजणं च मारड् पुरिसो जो होड् घणलुन्हो ॥ ३ ॥" तथाऽन्येनाप्युक्तम्-" हेषस्यायतनं धृतेरपचयः क्षान्तेः प्रतीपो || |||||||विधिन्यक्षिपस्य सुहन्मदस्य भवनं ध्यानस्य कष्टो रिपुः । द्रःबस्य प्रभगः सत्तस्य निधनं पापस्य वासो निजः थी|प्राज्ञस्यापि पार्ट्को प्रह इन क्रेशाय नाशाय न ॥ १ ॥ " को यथा हुःखानि लञ्घवात् इत्याह−यथा ' नार्ह् ' ||ॐ||दनश्राद्धः ' चारुद्तामिघानः थ्रावकः, किविशिष्टः ?—' प्रभ्रष्टः ' च्युतः ' मातुलात् ' मामकादिति गाथाऽक्षरार्थः, । 🎳 | विधिन्यिक्षिपस्य सुहन्पदस्य भवनं ध्यानस्य कष्टो रिपुः । दुःखस्य प्रभवः सुखस्य निधनं पापस्य वासो निजः ||हु|||डुबीणी स्वजिनात्हेये । चारणश्रमणं श्रेष्ठं, कदान्विचावपश्यताम् ॥ ३ ॥ नमस्कृत्याऽतिभक्त्या तं, प्रत्रकामावपुच्छ ै

काम् ॥ ७ ॥ कोडन्तस्तत्र ते दृष्ट्या, कीपुंतपद्पद्यतिम । सकल्त्रो युवा कश्चिदास्तेऽमुत्रेर्यचिन्तयत् ॥ ८ ॥ तातस्त । दृष्ट्याः । तावद्धेमन्त्यामेव, शैत्येन कद्लीगृहम् ॥ ९ ॥ अपर्यंत्तस्विष्टाश्च, पुष्पश्य्यां । कि मनोरमाम् । सकोशं खद्भरन्तं च, तददूरे दृमेण च ॥ १० ॥ समं लोहमयैः कीलैः, कीलितं दृद्यानेरम् । सविद्व- । सुम् मनोरमाम् । सकोशं खद्भरन्तं च, तददूरे दृमेण च ॥ १० ॥ समं लोहमयैः कीलैः, कीलितं दृद्यानेरम् । सविद्व- । स्मिन्द्रं नव्ये, वन्तेमानं वयोगुणे ॥ ११ ॥ चाहद्वीऽय तानाह, तं विलोक्य तथास्थितम् । मो वयस्याः सजीवोऽयमधापि । कि लक्ष्यते ॥१२॥ तद्वा मोचनायः स्यात्, केनोपायेन १ कथ्यताम् । उन्यावितरतोऽतावय्योषधीवल्यत्रयम्। नामाङ्क खद्गुरन्तम्य, तस्य कोशे व्यलोकत्वा ॥१८॥ गृहीत्वा निजबुद्धवेव, तेषामे । प्राप्तिता । प्राप्तिता । प्राप्तिता । प्राप्तिता । प्राप्ति । स्यामिता । प्राप्ति । स्यामिता । स्यामेता । स्वाप्ति । स्यामेता । स्वाप्ति । स्वाप्ता । स्वाप्ता । स्वाप्ति । स्वाप्ता । स वताब्यवावण्यत्या, नगर । स्वनान्द्रस्य । नहन्द्रायन्त्रमा राजा, अत्र । कदाचित्सहितस्ताभ्यां, हिमन्तं | अ पुत्रो, जातोऽहं मे वयस्यको । बभूवतुः प्रियो गौरिमुण्डघूमशिखाभिषो ॥ १९ ॥ कदाचित्सहितस्ताभ्यां, हिमन्तं | अ नगमागतः । हिरण्यरोमनामा च, मातुळो मम तापसः ॥ २० ॥ तत्रास्ते तस्य पुत्री च, नवोपारूढयोवना । केलेक शिक्तनः सौम्या, सञ्ज्ञया सुकुमालिका ॥ २१ ॥ विलोक्य तामहं प्राप्तः, कामबाणशरव्यताम् । संत्यक्षिती के केलेक शिक्तम् नीतः स्वनगरं प्रति ॥ २१ ॥ मिर्स्तक्रीपितं चेदं, ताम्यां तेनापि मरकृते । वृताऽसौ पाणिसंत्राहं, कारितोऽहं शुमेऽहिनि ॥ २३ ॥ ततोऽनुभयतः सार्द्धं, तथा भोगसुखं मम । देवलोके सुरस्येत्रं, गतः काल्डः किया- कि नापि ॥ २४ ॥ सुकुमालिक्या सार्द्धं, हधो धूमशिखोऽन्यदा । अकृत्यनिरतो हधे, न चेधोऽसौ विरूपकृत् ॥ २५ ॥ कारिताः वादाय तां यात- कावाद् यूयं समागताः । मोचितो भवित्ररतो, भवन्तो मम बान्यवाः ॥ २६ ॥ गतं चादाय तां यात- कावाद् यूयं समागताः । मोचितो भवित्ररतो, भवन्तो मम बान्यवाः ॥ २० ॥ इत्युक्ता चारुत्त्त्रस्य, मित्राच्यः कृष्णे प्रत्याः वाद्याय तां यात- काव्याः ॥ २८ ॥ समित्रव्यारद्वस्य, मित्राचाः विद्याः वाद्याय तां यात- काव्याः ॥ १० ॥ इत्युक्ता चारुत्त्रस्य, मित्राचाः विद्याः वाद्याय तां यात- काव्याः विद्याः वाद्याय । नामाव्यादे विद्याः वाद्याः वा

| त्या समं विशाळाख्या, कोटी स्वर्णस्य षोड्य । अज्ञाता एव काळेन, कामासकेन नाशिताः ॥ ३४ ॥ यावचेन | श्री ततोऽन्येचुमेदिरायानपूर्णितः । 'केळिड्रमेनयोत्सृष्टो, विनष्ट्यहविस्तरः ॥ ३५ ॥ कथिबस्त्वगृहं प्राप्तोऽन्यु- | श्री तिक्षायेया । पितुमृत्ये धुचं मातुरबङ्गद्धयातिदुःखितः ॥ ३६ ॥ गृहीत्वा पत्त्यळङ्कारं, गतो वाणिज्य- | श्री तिक्षायेया । उसीरावर्चन्यारं, साकं मातुरुब्द्धयातिदुःखितः ॥ ३६ ॥ गृहिता पत्त्रयन्तः । यावाजेच | श्री तिक्षायं । उसीरावर्चन्यारं, साकं मातुरुब्द्धयातिदुःखितः ॥ ३६ ॥ यावाण्यं । तिनोऽभेन गतः प्राचीं, दिश- | श्री तुरुव्य मातुरुव्य । इष्टः सुरुद्धद्वेचन, तिस्मित् पितृसखेन सः ॥ ४१ ॥ युत्रवाय- | श्री पित्रव्य मातुरुव्य मात्रव्य स्थायेव्य प्रत्य मात्रवायेव्य स्थाविव्यासुः मात्रवायेव्य स्थाविव्यासुः मात्रवायेव्य । अर्थे मात्रवाय्येव्य सात्रवायः मात्रवायेव्य मात्रवायः मात्रवायेव्य मात्रवायेव्य मात्रवायेव्य मात्रवायः मात्रवायेव्य मात्रवायः स्थायः स्वयः मात्रवायः मात्रवायः मात्रवायः मात्रवायः मात्रवायः मात्रवायः मात्रवायः सात्रवायः मात्रवायः मात्रवायः सात्रवायः मात्रवायः सात्रवायः सात्रवायः मात्रवायः सावयः मात्रवायः सात्रवायः सा

सहात्मना प्रवेश्य व । द्रशैयामास तन्मच्ये, क्कुपं स नरकाक्कृतिम् ॥ ४९ ॥ पूतिगान्धि चतुर्हस्तं, घनान्धतमसाऽन्वि सम् तम् देर्घ्येपृथुत्वास्यां, त्रिदण्डी तमुवाच च ॥ ५० ॥ प्रत्रकावतरामुत्रं, येनैकं ते द्दाम्यहम् । तुम्बकं रसस- पूर्णं, सोऽपि तृष्णान्धमानसः ॥ ५१ ॥ क्कृत्वाऽञ्जञ्ज करे रञ्ज्ञा, चतुर्नरिमितां भ्रत्रम् । गतो यावद्घोल्भ्यो, रसा- विस्ताप्रपुष्ठाधीः ॥ ५२ ॥ आधरत्यमेखल्यं तावत्त्वमोदुर्लस्यमृत्तिंना । मातुष्यभाषयाऽधरतान्मा विश्व इति वारितः॥५३॥ केनिच्चारुव्छाः ॥ ५४ ॥ कुत्वा पश्चप्रहारं मां, रसाय स क्ष्यच्छो, मिन्नपोतिखद्गिद्यम् । अधोभागो मम प्रायो, रसेन प्रापितः क्षयम् ॥ ५६ ॥ तदेवमुद्धिं तीत्वों, यथाऽहमिह दुःस्थितः । क्षितः स्वयम् ॥ ५६ ॥ तदेवमुद्धिं तीत्वों, यथाऽहमिह दुःस्थितः । क्षितः तात्रक्ष्यि ॥ १८ ॥ ततस्तद्पिताञ्जव, कारुण्यात प्रतिपूर्यं सः । प्रायच्छन्नारद्वोऽपे, रञ्जुं चिल्तवां-🐫 तिन्नितम्बैकदेशे च, क्टयन्त्रागेळावृतम्। क्रतान्तवद्नाकारं, मन्त्रयोगप्रकाशितम् ॥ ४८ ॥ प्रद्ये विवरं घोरं, ्। दिनकरप्रमः॥ ४६ ॥ लग्नस्तत्पृष्ठ एवासौ, स्वीकृतस्तेन पुत्रवत् । कर्नाचिद्रसलोमेन, नीतः कर्मापे पर्वतम् ॥ ४७ ॥

स्ततः ॥ ५९ ॥ परिवाजोपरिस्थेनाकृष्यानीतस्तटान्तिकम् । याचितो दुग्धिकं नासावर्षयामास ममेवित् ॥ ६० ॥ क्रिश्म क्रिश्म कृष एवेतद्, दुग्धिकं रसपूरितम् ॥ ६१ ॥ परिवाखिप तं ज्ञात्वा, क्रिशम् मुक्तातां तस्य, परिवाजोपरिस्थेनाकृष्यं च । विक्षेप कृष एवेतद्, दुग्धिकं रसपूरितम् ॥ ६१ ॥ परिवाखिप तं ज्ञात्वा, मुक्तातां तस्य, परिवाखितं, मेखल्यामसौ यथा ॥ ६२ ॥ ततो मृत्युभयत्रस्तो, लेखाट्यिट- विक्षितमा । विक्रात्वाद्धित् । सर्वेश्म । तथोत्सस्व । स्वित्तम् । विक्षित्यो, वैद्ध्यक्ता मोगसम्पदः । कृतो जिनेन्द्रनिद्धिः, विक्षित्यो । विक्षेप्ये मिन्या दुःखसागरे । अस्पदिधास्तु यान्येवं, विनायं धन- विक्षेप्येवं, सोऽधःपतितिनेगमः । उवाच मा विषण्णे मूस्त्वमेवमतिदुर्मनाः ॥६७॥ विक्षेप्ताः ॥ कार्यात्वे सिक्षेप्तः ॥ दिव्योक्येवं सोऽधःपतितिनेगमः । उवाच मा विषण्णे मूस्त्वमेवमतिदुर्मनाः ॥६०॥ काङ्क्षिणः ॥ ६६ ॥ शाचन्त त विलाक्यव, सोऽधःपांतेतनेगमः । उवाच मा विषण्णं भूस्त्रमंवमांतेदुमेनाः ॥६७॥ 👸 येन याद्दग्पकारेण, कृतानि भवसन्तती । शुभाशुभानि कमीणि, स तानि लभतेतराम् ॥ ६८ ॥ यद्यत्येतं तथा- ঙ उत्येक, उपायस्तव निर्भेमे । समस्ति यदि शक्नोषि, कन्तुमत्रस्तमानसः ॥ ६९ ॥ आगच्छति रसं पातुमिह गोधा हिने दिने । तसुच्छदेशसंलझों, यदि यासि गतस्तदा ॥ ७० ॥ नो चेर्चमपि मन्न्यायात्समासन्नान्तिमक्षणाः । श्रुतेदं स्वस्थाचितोऽभुचुल्यरात्रिदिवस्थितिः॥७१ ॥ इतरोऽपि रसप्रौढिद्ग्धावयवसंहतिः । परलोकं गतस्तीववेदनादून-|दिने दिने । तत्पुच्छदेशसंलयो, यदि यासि गतस्तदा ॥ ७० ॥ नो चेत्त्वमपि मन्न्यायात्समासञ्चान्तिमक्षणः ।

कृतान्तवद्नाकारमजमाग क्रमेण तौ ॥ ८५ ॥ उछाङ्विते च भूभागे, रदद्ताः कियत्यपि । शिरस्यञ्जालिमाघायोदित- वानिदमक्कसा ॥ ८६ ॥ न शक्यममुतो देशादहो । गन्तुं पदात पदम । तस्मात्कृतों निहत्याजों, भक्षिके मध्यरो- क्षिक्ष । ८० ॥ तो तन्मध्यप्रविद्ये चोत्किमावामिष्वुद्धिना । मारुण्डितयेनावां, यावः स्वर्णमुवं सुखम् ॥ ८८ ॥ क्षित्रविद्ये सुखम् ॥ ८८ ॥ क्षित्रविद्ये सुखम् ॥ ८८ ॥ तदेतिविद्ये सुखम् ॥ ८८ ॥ तदेतिविद्ये स्वर्ति । अन्त्रविद्ये साम्प्रविद्ये । अन्त्रविद्ये सित्ये स्वर्ति । अन्त्रविद्ये स्वर्ति । अन्त्रविद्ये सित्ये । अन्त्रविद्ये सित्ये । अन्त्रविद्ये । सित्ये । अन्त्रविद्ये । अन्त्रविद्ये । सित्ये । अन्त्रविद्ये । सित्ये । अन्त्रविद्ये । सित्ये । सित्ये । अन्त्रविद्ये । सित्ये ।

ं || मैथुनादिरतोऽरमीति, चतुथ बतमाचर ॥ ९९ ॥ अभ्यन्तरस्तथा बाह्यो, न कर्नेच्यः परित्रहः । त्रिविधेन मयेत्येनं, | |पञ्चमं स्वीकुर अतम् ॥ १०० ॥ इत्थं वितानि पञ्चापि, त्वं चेत्तम्यक् करिष्याति । जिनोदितानि दिन्यद्वीर्लेस्य-|न्तय ॥ १०२ ॥ अन्यन्छरीरमन्योऽहं, भोक्ता स्वञ्चतकर्मणः । नित्योऽहमिद्भधौन्यं, प्रतिपद्यस्व भावतः 🖟 🌋 🛮 १०३ ॥ कौषादिभावचौराणां, भङ्कत्वा असरमादरात् । ज्ञानादिरत्नसङ्घातं, परिपालय सन्ततम् ॥ १०८ ॥ 🎏 | अहेदादिनमस्कारं, परावचेय चेतासि । इत्युक्तः प्रणतो भूत्वा, सर्वमङ्गीचकार सः ॥ १०५ ॥ अत्रान्तरे समा- | 🕅 है |सेऽन्यभवे तदा ॥ १०१ ॥ नच मां रुददचोऽयं, हन्तीतिमनता कुरु । स्वकृतान्येव कर्माणि, निघ्नन्तीति विचि-|गत्य, रुदद्तो जघान तम् । सञ्चपं चारुद्तेन, वार्थमाणोऽपि सत्त्रस् ॥ १०६॥ तत्त्व्यती भक्षिके कृत्वाः | |चारद्नं सराक्षिकम् । एकस्यां संप्रवेश्यागु, परस्यां प्राविशत् स्वयम् ॥ ७ ॥ ततो भारण्डपक्षिम्यां, कुतोऽप्यामि- 🖟 🏄 |आकाशे युध्यमानस्यापतऋकी सरोजले ॥ ९ ॥ शक्या विपाटच तां सोऽपि, गर्भादिव विनिर्भतः । उत्तीणैः सरसोऽ- 🍍 / | पश्यहीपं रत्नाविराजितम् ॥ १० ॥ तत्राविशाङ्कितो आम्यन्मन्दमारुतकमिपतम् । दद्शे गिरिकूटात्रे, वीरं चन्द्रकरो-ै | षवाञ्चया । विनिपत्य समुक्षिती, तत्क्षणात् न्योममण्डले ॥ ८ ॥ चारदत्तो धृतो येन, समं तस्यान्यपक्षिणा ।

| ब्रम्पायां यस्त्वयां बद्धो, मोचितः खचरोऽस्मि सः ॥१५॥ तत्काळ एव संप्राप्तस्वकान्तोऽष्टापदं प्रति । प्रणष्टे प्रतिशत्ते | भे, गतोऽहं स्वं पुरं ततः॥१६॥ कियताऽप्यत्र कालेन, व्रतादानाभित्याषिणा । स्वराज्ये स्थापितः पित्रा, स्वयं च जगृहे | भे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे वर्षे सः॥१८॥ राष्ट्रं पत्त्रं पत्यं पत्यं पत्यं वर्षे प्रवर्षे मम । श्रि वर्षे है। आतापयन्तमद्राक्षीदूर्ध्वबाहुं महोजसम् । चारणश्रमणं तत्र, ज्वलन्तिमव पावकम् ॥ १३ ॥ विनयेन तमभ्येत्य, हि। है। मुनन्दिं परया मुदा । ववन्दे पारितोत्सर्गों, धर्मेलामं मुनिदेदो ॥ १८॥ बभाषे च कुतस्तं भो !, चारुद्त ! समागतः १ ॥ ||ऽउवलम् ॥ ११ ॥ चारणश्रमणस्येदामिति संभाव्य वन्दितुम् । तं साघुमगमचूर्णमारुरोह् च तं गिरिम् ॥ १२ ॥||

| बारुद्चोऽपि मूळत.। स्वां कथां कथयामास, तत्रांगंमनंनिष्ठिताम्॥ २५॥ अत्रान्तरे समायाती, विद्याधरनरो-

||है||तयोः । पित् ( न् ) मेघादिमहायज्ञान्, प्रदिष्टः प्रणिनाय सः ॥ ४५॥ ततोऽसौ पितृमेधेन, मातृमेधेन चावधीत् । पित्रो ||है|| ||है||तस्य शिष्यश्र, वाग्वलिनीम विश्वतः ॥ ४६ ॥ स तेन तस्य इत्वाऽसौ, पश्चनां सततं वधम् । जगाम नरकं |हूँ|| बोरमुङ्कतः स ततः पुनः ॥ ४७ ॥ मिथिलायामजत्वेनोद्पादि पशुमेधतः । पत्रकृत्यः क्षयं नीतो, बाह्यणैर्ननका- || जि |हूँ|| ह्वरे ॥ ४८ ॥ ततोऽपि षष्ठवेलायां, छगलष्टङ्कनेष्यस्य । वाहार्थं चारुद्वतस्य, रुद्रद्वोऽग्रहीदमुम् ॥ ४९ ॥ अन्ये- सन्तोषपराः, दृढं त्रतं येषां ते दृढत्रताः-यथावस्थितगृहीतानियमपालकाः, कुतो हेतोः १ इत्याशङ्कायां विशेषणद्वारेण 🕌 ततः सुखेन तैः सांर्कं, भूषः शुभविषांकतः । त्रिवगीभिरतस्यास्य, कालशेषोऽप्यगच्छत ॥ ६३ ॥ तदेवं चार्रदः 🛚 ळमन्ते दुःखमङ्गिनः । परित्रहाप्रहस्त्याज्यो, विद्तिवैवं विवेकिभिः ॥ ६५ ॥ समाप्तं चारुद्ताख्यानकम् । भाणितं | ' ये ' इत्यनिर्दिष्टनामानः, अनेन च प्राग्गाथातः पुरुषा अभिसंबध्यन्ते, ' इह ' अस्मिन् लोके ' परिमाणकडगत्ति ||' सुलभागिनः ' शर्मभाजः ' लोके ' जगति, न चेदं स्वमनीषिकयोच्यते, यत उक्तमन्यैरपि—" सर्वाः संपत्तय-क्रतपरिमाणाः प्रस्तावाद्विहितपरिप्रहपरिमितयः सन्तोषः-इन्छानिरोघः स परः-प्रकुष्टो येषां तरिमन् वा पराः-तन्निष्ठाः ||त्तोऽयं, च्युतः सर्वोर्थमातुळात । परित्रहानिवृत्तात्मा, लेभे दुःखं यथा घनम् ॥ ६८ ॥ असन्तुष्टास्तथाऽन्येऽपि, हितुमाह—' धीराः' सात्त्विका यत इति शेषः, ते किमित्याह—जिनदास इव ' सदा' सर्वेदा ' भवन्ति ' जायन्ते जे इह परिमाणकडा, संतोसपरा दहवया घीरा। ते जिणदासो व सया हवंति सुहमाइणो लोए ॥ ५९ ॥ ,∥दोषद्वारमधुनाऽस्यैव गुणद्वारमाह—

सत्य, सन्तुष्टं यस्य मानसम् । उपानद्रुव्पादस्य, नतु चर्मावृतैव मूः ॥ १ ॥ जह २ अप्पो लोमो जह २ अप्पो है परिग्वहारंभे। तह तह सुहं पवहृद्द धम्मस्स यहोद्द संसिन्दी ॥ २ ॥ " इति गाथाऽक्षरार्थः ॥ भावार्थः कथानकेनोच्यते—— कपटलेपुत्रे नगरे जिनदासः श्रावकोऽभवत् ख्वातः। सम्यग्द्दा्धः पञ्चाणुत्रतधारी मुणसमुद्धः ॥१॥ तस्यान्यदा ॥ २ ॥ परिमाणस्यातिकम- क्षेत्र अपने अगृहे न तेनं ते विद्वण । उपनीतास्तद्य च तेविपणो खलु लोमनन्दस्य ॥ २ ॥ तेनापि लोहसूत्येन जिन्दाराः स्वणेलोभतो भूयः । भणिता अन्येऽप्येवंशाया अपैव विक्रेयाः ॥ १ ॥ अञ्चानदोषतसे हेममयानि च अत्र लेहमूत्येन । विक्रीणात्ते प्रतिदिनमितरो लोभेन ग्रह्णाति ॥ ५ ॥ अन्येवुस्तत्प्रहृद्धः प्रकरणमभवदृद्दे किमपि तेन । क्षेत्रणात्ते कियात्ते । विक्रीणात्ते प्रतिदिनमितरो लोभेन ग्रह्णाति ॥ ५ ॥ अन्येवुस्तत्प्रहृद्धः प्रकरणमभवदृद्दे किमपि तेन । क्षेत्रणात्ते कियात्ते । विक्रीणात्ते । विक्रीणात्ते । विक्रीणात्ते । विक्रीणात्ते । विक्रिक्याविद्ये । विद्ये । विद्ये । विक्रिक्याविद्ये । विक्रिक्

TO TO ||हू|| प्रकापानासम्मन्ते , मनसा , नेतमा 'न च , भैन ' निन्तयेत , ध्यायेत ' एनं , अमुना प्रकारोनेत गाथायेः ॥ है |अ|| स्युत्तरकालमिति शेषः, ५ एतत्त, परिश्रहपरिमाणलक्षणं ५ ततं , नियमं ५ पुनः , भूयोऽपि चश्चन्दो यतना-||हूँ|| परिप्रहण्यिमाणमेतावन्तं काले यावन्यया गृहीतमित्येवं, तथा कथाश्वरसंक्षिते गृहीते चनुमीमादिनियमे न प्रचुर ||हूँ|| परिप्रहण्यिमाणमेतावन्तं काले यावन्यया गृहीतमित्येवं, तथा कथाश्वरसंक्षिते गृहीते चनुमीमादिनियमे न प्रचुर गृहीतपरिश्रहपरिमाणस्य आवकस्थेयं यतना—यहुत ' संस्मरति ' विन्तयति ' वारं २' भूयो भूयः एतावन्मातं भेत्रादिहिरण्यादिधनादिहण्यमादिक्यमातकमातिते, क्षेत्रमादिक्येत्येवं सर्वपदेष्वात्मीयादिश्चन्ते मेताइहिरणाहें घणाहदुपयाहकुष्पाणकमे । मंभरह नार्नारं, मुकलतरमं व मेण्डहरसामि। 'क्||ट्याख्यातं यतनाद्वारमधुना<u>ऽतिचारद्वारमस्यै</u>वोच्यते—

||ह्र||तम्म सेतुकेतुभयभेदात्त्रिया पूर्वोक्तम्, आदिश्वव्दाह्यास्तुश्रहो, वाम्तु च-अगारं शामनगरादि च तत्रागारं त्रिप्रकारं ||ह्र||ह्र||ह्र||ह्र||ह्र||ह्र||ह्राम्तियाते प्रतयोश्च क्षेत्रवास्तुनोः प्रमाणस्य योजनेन-क्षेत्रान्तरादिमीलनेनातिक्रमोऽतिचारो भवति, तथाहि-||बीहिं कुत्वा सर्वेपदानां कुप्यान्तानां इन्हे सति मानकमशब्देन षष्ठीसमासे च प्रत्येकं सम्बन्धो विघेयो, यथा||🖓 ||पूर्वेण सह तस्यैकत्वकरणार्थ वृत्त्याचपनयनेन तत्त्रत्र योजयतो व्रतसापेक्षत्वात्कथिब्रिरितिबाधनाचाति-||খू ||चतुमोंसाद्यवधिना हिरण्यादिपरिमाणं विहितं, तत्र च तेन तुष्टराजादेः सकाशात्तद्धिकं तक्ष्ठच्यं, तच्चान्यस्मै व्रत-| ||किलैकमेव क्षेत्रं वास्तु वेत्यभिग्रहवतोऽधिकतरतदभिलाषे सति वतभङ्गभयात्प्राक्तनक्षेत्रादिप्रत्यासक्षं तद् गृहीत्वा| || क्षेत्रादेर्गानकमो हिरण्यादेर्गानकम इत्यादि, मानकमश्च प्रमाणातिकमो भण्यते,' तं नो करोती' ति चरमपादान्ते किया, ∥चार इति, तथा हिरण्यं-रजतमादिशब्दात्मुवर्ण तत्पारिमाणस्य प्रदानेन—वितरणेनातिकमो भवति, यथा केनापि 🎉 | गृहीतक्षेत्रादिपरिमाणः आवक इति सामध्यदि गम्यं, कैने करोतीत्याह—योजनप्रदानबन्धनकारणभाषेः,

| किल कृतघनादिपरिमाणस्य कोऽपि लभ्यमन्यहा धनादि ददाति, तच्च बत्तमद्भमयाच्चतुमितादिपरतो गृहगतघना-हुत्य तद्वेह एव तत्स्थापयतोऽतिचारः, तथा हिपदं—पुत्रकलजव्दासीदासकर्मकरज्ञुकसारिकादिरूपम्, आदिशब्दाहुन्य तद्वेह एव तत्स्थापयतोऽतिचारः, तथा हिपदं—पुत्रकलजव्दासीदासकर्मकरज्ञुकसारिकादिरूपम्, आदिशब्दाहिवादिचतुष्पद्परिष्ठहः, तेषां यत्परिमाणं तस्य कारणेन—गर्भाधानिवापनेनातिकमोऽतिचारो मग्नित, यथा किल के कारणे गते गर्मेश्रहणं कारयतो गर्भस्थिहिपदादिभावेन बहिगेततद्मावेन च कि काशिक्षं वत्तमङ्गादितिचारः, तथा कुप्यम्—आसनश्यनादिगृहोपस्करस्तस्य यन्मानं तस्य मानेन—तत्प्यीयान्तररूपेहिवादिक्रमे मविते, यथा किल केनापि दश करोटकानीति कुप्यस्य परिमाणं कृतं, ततस्तेषां कथाञ्चद् हिगुणत्वे कि महत्तरं कारयतः पर्यायान्तरकरणे सङ्ख्याप्ररणात् स्वामा-🎳 मङ्गमयात्प्रददाति, पूर्णेऽबाघे ग्रहीप्यामीति मावनयेति जतसापेक्षत्वादतिचारः, तथा धनं—गणिमधरिममेयपरिच्छेद्य-🍏 मेदाच्चतुर्विधं पूर्वं व्याख्यातमेव, आदिशब्दात धान्यं-ब्रीह्यादि एतत्प्रमाणस्य बन्धनतोऽतिक्रमो मवति, तथाहि- 🕸

|४||विकसंख्याबाधनाच्चातिचारः, अन्ये त्वाहुः—भावेन—तद्धिंत्वलक्षणेन विविधितकालावधेः परतोऽहमेतद्रहीष्या-||﴿﴿|| |७|| 🎳 देवान्येषां सहसाम्याख्यानादीनामतिचाराणामनुपदार्शितभावनानामपि भावनोत्प्रेक्षणीया, सा च यथाबोधं केषाञ्चिह. 坑 ||विशेषः स्यादिति तदिशेषोपदशैनार्थमाचायेण योजनप्रदानेत्यादिभावना दर्शिता, एतद्रावनोपद्शैना-|| दानामत्रैवान्तमाँवात्, शिष्यहितत्वेन च प्रायः सर्वत्र मध्यगतेविवक्षितत्वात्पञ्चकसङ्ख्ययेवातिचारपरिगणनमतश्चतुः-|| शितैवास्माभिः, यच क्षेत्रादिपरिग्रहस्य नवविघत्वेन तत्मङ्ख्यातिचारप्राप्तौ पञ्चसङ्ख्यत्वमुक्तं तत्सजातीयत्वेन शेषभे. ' खेत्तवत्थुपमाणाइक्कमे हिरण्णसुवण्णपरिमाणाइक्कमे ' इत्यादि, यथाश्रुतलेन चैषामभ्युपगमे भङ्गतिचारयोने जह जाणंतो गेण्हह अहियं घण्णाह तो भवे भंगों। अहसीकिलिडचित्तस्स तस्स परिणामिवरहाओ ॥ ६२॥ 'यदि गचेत् ' जानानः ' अवबुध्यमानः ' गुलाति' आविते ' अधिक ' अगेलम्, अङ्गीकृतपरिमाणा-|\*\*|| म्यतो नान्यस्मै देयमिति पराप्रदेयतया व्यवस्थापयत इति, एते चातिचाग मुलसत्र एगमभिधीयन्ते| |||| पडादिसङ्घयाऽतिचाराणां गणनमुपपन्नामिति गाथार्थः ॥ ६१ ॥ गतमतिचारहारमधुना भङ्गह्यारमुच्यते—

| दिति गम्यते, किं तत् ! इत्याह—धान्यादि—घान्यधनाहिपदादि 'ततः ' तस्मात्, किं !—' भवेत ' जायेत ' मङ्गः ' | || || सर्वामावरूपः, कस्य ! इत्याह—'तस्य' आमोगेन स्वीकृतपरिमाणातिरिक्त्रमाहिणः, इदं चानन्तरपदादुपरिवत्त्येति ||| , अत्र योज्यते अर्थानुगुण्यात्, किविशिष्टस्येत्याह्—आतिश्येन सङ्क्षिष्टं चित्तं यस्य त तथा तस्य—अतिरोदाध्यवसा. 🕯 आवक—हें आद्र! 'लं' मवान् 'चिन्तयस्व' पारिभावय, कान् ?-'स्रविहितान्' योभनं विहितं येषां ते तथा तान् , सद्- 🗋 ] उष्ठानान् यतीनित्यर्थः, किभूतान् १—मोक्षस्य पन्था मोक्षपथस्तास्मिन् मोक्षपथे ' प्राप्तान् ' लघान्, सम्यग्जानद्रीन. 🗅 बेतकल्तपुत्तसृहिसयणसबंघवामित्तवमाया, लेतसुवण्णद्विणघणघणघणाविवाक्षियसयलसंगया । देहाहारव्ह्यपत्ताह्स दुरुज्झियम्पत्त्या; वितस् सिविहियावि तं सावय ! मोक्खपहांमि पत्तया ॥६३॥ 🏄 चारित्ररूपमुक्तिमागें समासक्तानीते भावना, युनः किविशिष्टान् १ इत्याह-त्यक्तकलेत्रपुत्रसुहत्त्वजनसबान्धविमित्र-शुणोति—आकर्णयति संप्राप्तदर्शनादिशुणो यतिभ्यः सकाशात्सामाचारीमिति थावकस्तस्य सम्बोधनं : वर्गात् ? अत्र सह बान्धवैभवन्तुभिवन्ते हति सवान्धवः स चासौ मित्रवर्गश्चोति कमेधारयं छत्वा कलत्राादेपदानां थिचेतसः, कस्मात् १—' परिणामावेरहात् ' अतपरिणत्यभावादिति गाथार्थः ॥ ६२ ॥ भावनाद्वारमघुना—

|| दिसन्दावे निष्परिग्रहत्वमुपजायत इत्युपद्शैनाय विशेषणान्तरमाह—' क्षेत्रमुवर्णद्रविणधनघान्यविवर्जितसकल- || 🆑 || सङ्गन् ' क्षेत्रं—सस्योत्पत्तिस्थानं मुवर्णे—हेम द्रविणं—दम्मरूपकादि द्रव्यं घनं—गवादि घान्यं—शाल्यादि एतेषां | 🕍 हिन्हे एतान्येव विवर्जित:—त्यक्तः सकलः—सर्वेसङ्गहेतुत्वात् सङ्गः—अभिष्वङ्गहेतुर्थेस्ते तथा तान्, एतेन त्वपद्चतु-्र |४|| रणेषु गृहादिकेष्वपि धर्मोपकरणेषु दूरम्—अतिशयेनोज्झितं—त्यक्तं ममत्वं—न मे इति बुन्धियेरते तथा तान, एवं-|आत्रादिः मित्रं–सहपांशुक्रीडितादिः, अनेन सिचेत्तिहैपदुस्वरूपपरिज्ञहपरित्यागोऽभिहितो, न चैतावतैव क्षेत्रा-

'ततायोगोलकल्पः' विषयतसलोहपिण्डतुल्यः 'आत्मा' जीवः ' अनिवारितः' अप्रतिषिद्धः, दिशा-|औ| परिमाणेनानियन्त्रितदिग्वमाग इत्यर्थः ' वधं 'विनार्श जीवानामिति गम्यते ' करोति 'विद्धाति, ततायोगोलकल्पत्वं च 🎳 जीवस्य प्रमचतया यथा तथा हिंसाहेतुत्वाद् अनिवृत्तिरेव प्रवृत्तिरिवचनाहा, यहुक्तं—" तो बंघमणिच्छंतो कुज्जा ຶ ७ १ ।। १ ।। १ ततः कर्मबन्धमनिच्छंत् कुर्यात् ] सावद्योगाविनिवृत्तिम्, अविषयः—स्वयम्भुरमणादिस्तिस्मिन्नप्यिनेवृत्या—विस्त्यकरणेनाञुभभावात्—क्षिष्टाध्यवसायाद् इह जा दिसासु निरहे, गुणन्नयं तीमह नायन्नं ॥ ६६ ॥ े 🕅 ज़लितिचित्तवातिः सकलसङ्गपरित्यागं कतुँमसमर्थस्तयाऽप्येवविषसाघुपरिभावनया ततायगोलकपो, अपा आणिवारियो वहं कुणहं। ू | रैव्यांक्येयानि, अत आदौ प्रथमं दिग्वतनामकं गुणव्रतमाद्यहारेणाह-

| समाहारद्वन्द्रश्रात्र, ततः पूर्वादिदिग्भागेनैतावन्मया गन्तव्यं, एवं यत्परिमाणं तच्चतुर्दिंगपेक्षया चतुर्विधं जातं, न \iint केवळं पूर्वादिदिग्मागेन परिमाणं, तथोध्वेमधश्च—उपयेधस्ताच 'परिमाणं 'परिमितिः, अनेन च द्रयेन सह षोढा, इह दिग्वताभिघानगुणव्रतस्य दिक्षद्रसम्बन्धेन षड् भेदा उच्यन्ते, तथा चाह—पूर्वापरोत्तरदक्षिणेनोध्वे-| | |हहतरं स बन्धो भवेद्, अतोऽनिवृत्तिरेव प्रवृत्तिरिति सिद्धं, इतिहेतोः, यहा इत्येषं ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यानपरिज्ञया ्थ्र∥नामग्राहं चैते मेदा एवं वाच्याः—पूर्वेदिकुपरिमाणं अपरादेक्परिमाणं उत्तरादेक्परिमाणं दक्षिणादेक्परिमाणं ऊर्ध्वे-| | विक्परिमाणमघोदिक्परिमाणमिति, अत एवाह—' षट् चैव तस्य मेदाः' षडिति सङ्ख्या चशब्दोऽनुक्तसमुच्चयार्थः ||नामग्राहं चैते भेदा एवं वाच्याः-पूर्वेदिकुपरिमाणं अपरादिक्परिमाणं उत्तरादेक्परिमाणं दक्षिणदिक्परिमाणं ऊर्ध्व-| 🖏 या दिशासु—आशासु विरतिः—गमनं प्रति विरमणं गुणव्रतमाद्यमिति शेषः, तदिह ज्ञातन्यमिति, कोऽर्थः १—दिग्वतनाम-मघश्च परिमाणं, तत्र प्राग्दिग्मागः प्रवेः, पश्चिमदिग्मागोऽपरः, उद्गिद्ग्माग उत्तरो, याम्यदिग्मागो दक्षिणः, ||कमाब्गुणवृतमत्र व्रतविचारेऽवगन्तव्यं स्वरूपेणेति गाथार्थः ॥ भेदद्यारमधुना---छचेव तरस भेया गुणवयरसेंह नायवा ॥ ६७ ॥ प्वावरउत्तरदाहिणेण उडं अहे य परिमाणं ।

```
ें तेनान्यचतुविदिक्प्रक्षेपेण दश वा मेदास्तस्य, कस्येत्याह—' गुणव्रतस्य ' गुणाय व्रतं गुणव्रतं, प्राणातिपाताणुव्रतादि- हिं
पाळनाय वृत्तिकरूपं तस्य ' इह ' अत्र मेद्ग्रकमे ' ज्ञातन्याः ' बोद्धन्या इति गाथार्थः ॥ यथा जायत हिं
हदं तथाष्ट्रानोच्यते——
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  लक्षणाद् 'बाहः' बाह्यस्थाने 'जीवानां' जन्तूनां 'अभयप्रदानबुद्धया ' जीवितरक्षावितरणधिया 'दिग्नत-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       परिमितक्षेत्रात्-पूर्वादिदिश्क दशस्वपि प्रत्येकमेतावन्ति योजनानि मया गन्तव्यमित्येवं परिच्छिन्नभूदेश-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ग्रहपरिणामः ' प्रवीदिदिग्गमनविरत्यादानपरिणतिः ' उत्पचते ' जायते ' तीत्रश्रद्धस्य ' उत्कटप्रधानभावस्येति
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       तिमिसगुहाए जह कोणिओ हु निहणं नरा जंति ॥ ६९ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         दिसि परिमाणं न कुणांति कहवि मोहेण मोहिया पावा।
                                                                                                                                                                                                                                                      परिमियखेताउ बहिं जीवाणं अभयदाणबुद्धीए ।
दिसिवयगहपरिणामो उपज्जइ तिन्वसङ्कस्स ॥ ६८ ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      गाथार्थः ॥ दोषद्वारमधुना प्रतिपाद्यते---
```

| दिशि—दिशाविषये परिमाणं—परिमितत्वं 'न कुर्वन्ति ' नो विद्यति 'कथमपि ' केनापि प्रकारेण, यत्तन्छेषेणेत्यं कार्या—ये नरा मोहमोहिताः पापाः दिक्पारिमाणं न कुर्वन्ति ते तिमिसगुहायां कोणिकवन्निधनं 🕌 कीहशाः सन्तः ! इत्याह—' मोहेन ' अज्ञानेन " मोहिताः ' मुढीकृताः, पुनः कथम्भूताः ! —' पापाः ' गुरुकमोणः बद्धवैरस्तद्रायायाः पुत्र चेह्नणायाः सुतत्वेनोत्पेदे, यथा च प्रवद्धमानो वैमात्रिककालादिकुमारद्शकं प्रत्येकं राज्येका-चम्पानगर्थे। श्रीपिकराजपुत्रोऽशोकचन्द्रापरनामा कोणिकनरपतिष्मुव, स च यथा श्रीपिकराजे प्राग्मवा-तिमिसगुहायां ' तिमिसामिघानवैतात्यकन्द्रायां ' यथा कोणिकः ' अशोकचन्द्र इवेत्यर्थः, ' हः ' अवधारणे स चाग्रे योहयते 'निघनं 'विनाशं 'नराः 'पुरुषाः 'यान्त्येव ' बजन्त्येवेत्यक्षरार्थः ॥ सम्रदायार्थयोजना तु दशांशैष(शार्ष)णेन सहायीक्रत्य स्विपितरं श्रेणिकं बद्धा राज्यं स्वीक्रतवान्,यथा च विषमक्षणेन पितर्युपरते तच्छोकेनैव यान्तीति गाथासब्क्षेपार्थः । ज्यासार्थस्तु कथानकगम्यः, तचेदम्--

राजगृहनगरं परित्यज्य चम्पापुरी राजघानीं चकार, यथा च स्वसहोद्रहछ्वविहछ्ठव्यतिकरात् समं स्वमातामहचेटकराजेन|

सङ्गाममङ्गीकृत्य कालादिषूपरतेषु संगृहीतसमस्ततइलो बहोः कालात महाक्ष्येन वैशाली नगरी जत्राह, यथा च चेट-

| क्ष कराजस्य देवलोकगमने सर्वत्राप्रतिस्बलिताज्ञैश्वयों महाराजो भत्वा भूयश्वस्पानगर्यामाजगाम, तथा सविस्तरं सप्रसङ्गं च | क्ष्ण | मुलावश्यकटीकादितोऽवसेयं, इह तु प्रस्तुतगाथार्थघटनाय किञ्चिदेव कथ्यते, तस्य महामहीपतेरसाधारणपराक-| % नानलिनिदंग्धकमेंन्धनः तस्थामेव चम्पापुयी श्रीमन्महावीरतीर्थकरः समवसृतः, उद्यानपालकादिविदिततदागमन- । % वृत्तान्तः कोणिको निश्चकाम महाविभुत्या वन्दनार्थं, प्राप्तः समवसरणदेशं, परित्यक्तच्छत्रचामरादिराज्यालङ्कारः । ﴿ प्रदक्षिणात्रयविधानपूर्वं भक्तिभरावनम्रमस्तको विधिवद्भिवन्य भगवतादारिनद्दन्दं उचितभूपदेशे समुपविवेश, ﴿ प्रदक्षिणात्रयविधानपूर्वं भक्तिभरावनम्रमस्तको विधिवद्भिवन्य भगवतादाविदंद्वन्दं उचितभूपदेशे समुपविवेश, 🎉 यसर्गाधिकत्वगुणश्रवणसमुत्पन्नरोषातिरेकसङ्गमकविरचिताविचित्रषणमासिकोपसर्गवर्गाशिहतप्रवृद्धनिरगेळशुभध्या-

||%|| देशमहारत्नः पूर्वोदिदिग्विजयक्रमेण प्रसाधितषट्खण्डभरतक्षेत्रः स एव चक्नी, त्वं तु न तथा, ततस्तस्प्र- ||%|| ||%|| भृत्येव स्वकल्पनया कृत्रिमरत्नान्युत्पाद्य कथञ्चिद्रेताढ्याद्वोग्वित्तं खण्डत्रयं वशीक्रत्य परभागवित्ति- ||%|| ||%|| खण्डत्रितयविजयाय तिमिसगुहामयासीत्, तस्यां च किरिमाळकं गुहापाळकमादिदेश—यथा मो ! मो ! किरिमा- $|\hat{\phi}||$ ळक ! अहमशोकचन्द्रनामा चक्रवर्ती वैताढ्यपरभागवर्तिखण्डत्रयाजिगीषया तिमिसगुहामुद्घाटयामि तदुद्घाटयेमा-  $||\hat{\phi}||$ 👹 घमेफलमुपवर्णयता देवादिवर्णनं कृतं, तत्र चिक्रेणोऽपि धममाहात्म्येन भवन्तीति कथितं, ते चानिवृत्तकामभोगा 🖑 | परमेश्वरोऽबवीत—त्वं षष्ठपृथिच्यां, राजा बभाण—किमिति १, तीर्थकरो बमाषे—त्वं चक्रवर्ती न भवासि, नृपतिनाऽभ्य-🕷 एव यदि भ्रियन्ते तदा कोत्पचन्ते १, भगवातुवाच—सप्तमनरकपृथिन्यां, कोणिको जगाद—अहं क यास्यामि १, 🕷 || घाथि-ननु कोऽयंऽ नियमः १, किं चक्रवर्तिन एव सपमपृथिन्यामुत्पद्यन्ते अथवा चक्रवर्तिनः संप्तमपृथिन्यामेव || 

त्येतदेव विशेषणपदं, मनोवचःकाय इति च प्राकुतत्वेन विभाक्तिवचनन्यत्ययाभ्यां मनोवचःकायैः सुखभाक् 🖔 भूयः स्वाग्रहं न मुमोच तावत्कुपितेनानेनाहत्य चपेटया कपोलदेशे नीतः पञ्चत्वं, गतः षष्ठपृथ्वी तमःप्रभाष्यां, एवं चाक्रतदिक्परिमाणानां विज्ञायेहलोक एव दोषं तत्परिमाणकरण एव बुधैर्यत्नो विघेय इति गाथाभावार्थः ॥ लङ्कारे वा निरुद्धा—निवारिता द्वष्टिमनोवचःकायाः—नयनमानसवचनदेहा अवलोकनचिन्तनभणनाहिण्डनानि प्रतीत्य येन स निरुद्धहिमनोवचःकायः, अत्र च प्राकृतलक्षणेन ' दिठी ' ति दीघेतं, यहा ' निरुद्धदिही '-' यथा ' येन प्रकारेण ' चण्डकोशिकः ' चण्डकोशिकाभिधानतापसजीवस्पेः ' खछ ' निश्चये वाक्या-गच्छ स्वस्थानं, किमनेनाशक्यानुष्ठानेन भवतः प्रयोजनं १, ततोऽसौ निवार्यमाणोऽप्येवं किरमालकेन यावद्भयो सवेऽप्यतिकान्ताः, ततः कोणिकोऽभणत्—अहं त्रयोद्शक्षकी, किरिमालिकः प्राह्—मो ! मो ! मा विनाशभाग् भूः, तह अनोऽिन सचनो सबसुहाणं इहाभागी ॥ ७० ॥ जह चंडकोसिओ खलु निरुइदिशीमणोवईकाओ। गुणहारस्येदानीमवसरोऽतस्तान्निगचते----

मया न्यापादिताः १ इति जजल्प, क्षुष्टकस्तु क्षुत्क्षाम एषः नायं समयोऽस्य प्रतिप्रेरणायां, प्रस्तावान्तरे स्मरयिष्या-इति गाथाक्षरार्थः, समुदायार्थस्तेवं—यथा चण्डकौशिको निरुद्धहिमनोवचःकायो यद्या निरुद्धहिभैनोवचःकायैः इति साध्याहारं योडयं, 'तथा 'तेन प्रकारेण 'अन्योऽपि ' अपरोऽपि ' सपुण्यः ' पुण्योद्यवान् ' सर्व-मुखानां समस्तसोष्यानामिह—जगति आभागी--भागी भाजनं भवति, गृहीतदिक्परिमाणः श्रावक इति गम्यते, नुपयोगतो मण्ड्रकिकां पादेनाक्रान्तमात्रां प्राणेम्यः पृथकृतवात्, ततः क्षुछकेनोदितः—क्षपकर्षे ! त्वया मण्ड्रकिका न्यापादिता, क्षपक इतस्ततस्ततस्थानवर्तिनीरन्या अपि मृतमण्ड्रकिकास्तस्योपदृश्ये रेरे दुष्टशैक्ष**्राक्तिना आपि** सायंतनावश्यकवेलायां यावदालोच्योपवेष्टुमोरेभे तावत् काल एष समरणाया इति विचिन्त्य क्षुष्ठकः-क्षपक । मण्डाकि-एकस्मिन् गच्छे क्षपको वर्षाकाले मासोपवासपारणकदिवसे क्षुष्ठकेन सह भिक्षाचयांयां प्रविष्टः कथञ्चिद् मीति विचिन्त्य तदा मौनमेवशिश्यद, इतरस्तु भिक्षामादाय स्वोपाश्रये गुवेलिचनादिपूर्वं भोजनादिन्यापारावसाने सर्वेमुखानां भागीभृतस्तथाऽन्योऽपि सपुण्य इति गाथासङ्क्षेपार्थः, विस्तरार्थेस्तु कथानकज्ञेयस्तचेदम्---

🔞 कामालोचयेति स्मरयामास, सोऽप्यहं मध्येसाघूपहासितोऽनेन तह्वरायाम्यमुष्य दुर्विनयफलामिति संकुद्धमानसः 💐 समादाय स्वोपवेशनपीठं प्रघावितो यावत्तस्योपिर तावद्नतराल एवापतितः स्तम्मे मृतो ममीघातेनोद्पादि विराधि- 🔟 हैं छंया न ददाति तापसवर्गस्य फल्डपुष्पकन्दाचादातुं, ततो गतोऽन्यवनमसौ, अपरेचुश्च नातिदूरे सेतृत्या नगयो हैं स्जित्या नगयो हैं स्वित्या नगयो हैं स्वित्या नगयो हैं स्वित्या स्वत्या स्वत्य स्वत्या स्वत्य स्वत्य स्वत्या स्वत्य स्वत् तश्रामण्यो उयोतिष्केषु, स्वायुःक्षये ततश्च्युतोऽत्रैव भरतक्षेत्रे कनकखलाभिधानतापसाश्चमे पञ्चशतसङ्ख्यतापसा-भिष्यतिभायायासतापस्या उद्दरे उत्पेदे, जातश्चोचितसमये, गतो वृद्धि कालक्रमेण, स्वभावतश्चण्डः कौशिककुलश्चेति श्रु वण्डकोशिकनामा लोके प्रसिद्धमगमत, अन्यदा च परलोकान्तरिते पितिर स एव कुलपतिः संवृत्तो, वनखण्डमू-

तितापूर्णलोचनाम्यामयलोक्य भस्मसात्करोति, ततस्ते तापसाः केचित्तेन दग्धाः केचिद्रनं इष्ट्रा(म नंद्रा)गताः, इत्यं | विवान विवान विवान स्वानास्ते स्म, इतश्च | विवान विवान स्वानास्ते स्म, इतश्च | विवान ्रि] वुद्ध्या दूरमपमृत्य यावदीक्षात्रके तावदंशस्थाने गोक्षीरघवलमाकल्ज्य रुधिरपूरमाकण्ये च भगवदुक्तम् 'उपशाम्य 🕅 🦛 । वुद्धान्ये।ति वचनमीहापोहामागैणतः समुद्धतजातिस्मरणः क्षपकभवाद्यनुभूतकोपफलं परि-| भाव्य भगवत्सभीपे विरचितानशनप्रतिपत्तिविष्ठप्रक्षित्तवद्गः सकलत्तरवक्षामणाध्यवसायी विहितकषायज्ञयोऽ-ि। मुल्दुःसवाचीनिरूपणार्थं यूक्षायन्तारेतो यावचथेव तचेष्टामैक्षिष्ट तावदेवमञ्जत चेतासि—नूनमेष लोचनविषो दंद-

|| ज्रुकः कथाञ्चतेनेवोपरामं ग्राहितः, कथमन्यथाऽक्षतमूर्तिरेवमेषोऽत्र मंतिष्ठते १, ततो निकटीभूतो विषघरं तथास्थितं हि | |बीस्य काष्ठलेष्ट्रादेपक्षेपेः परीक्ष्यैकान्तोपशान्तं दुग्घघृतादिभिरम्यचैयामास, तद्गन्धेन च कीटिकादिभिरनिशमेव पंजिदियमाईणं तत्थ न गच्छंति ते कहांवे ॥ ७१॥ 'फळसम्प्राप्तिः' कार्यनिष्पत्तिः अपिः संमावने 'घ्रुवा' निश्चिता, घ्रुवमिति वा पाठः, 'जीवानां' प्राणिनां प्रक-🕷 अजङ्गमो निरुद्धहिमनोवाक्कायों यथेह लोके पूजायाः परत्र च देवलोकसुखानामाभागी संपन्नः, एवं प्रति-मात्स्वीकृतदिक्परिमाणानां यद्यपीति गम्यते, अथवा 'जीवानां 'पञ्चिनिद्यादीनामित्यत्र संबध्यते,'तथाऽपि ' पन्निदेक्परिमाणः आवकोऽपि निरुद्धात्मा सकलमुखभागी जायत इति मत्वाऽत्र यतितव्यमित्युपदेशगमों फलसंपत्ति ध्वा जीवाणं तहिव जत्य उवघाओं। ्हे∥ गाथाभावार्थः ॥ यतनेदानीं प्रकस्यते— रूक्रमंगनीति ध

 $\|\|_{\mathrm{gay}}$ ं तत्र ? तस्मिन् परिमितक्षेत्राभ्यन्तरेऽपीति भावः ' न गच्छन्ति ' नो यान्ति जीवाः ' कथमपि ' केनापि $\|\|_{m}^{\otimes}\|$ \| 🎳 🗎 वितफलप्राप्तिरवश्यंभाविनी संभाव्यते तथाऽपि यत्रीपघातः पञ्चन्द्रियादीनां तत्र ते व्रतातिकमाभावेऽपि न गच्छन्तीति 🕅 सहअंतरच्सेत्यं वर्जेला प्च अह्यारे ॥ ७२ ॥ ' कव्वै ' पवैतिशिखरादी ' अधः ' क्रुपादी ' चः ' समुच्ये ' तिर्थेक् ' पूर्वीदी ' अतिकमं ' उछहु-📗 यतना, यथा मण्डूकिकाटोळकीटिकाद्याकुळमागें, अन्यथा दिक्परिमाणकरणस्य किं फळं स्याद् १, जीवोपमदेस्य तन्म-🕌 प्रकारेणेत्यवयवार्थः, समुदायार्थस्तेवम्-यद्यपि विहितदिक्परिमाणानां जीवानां परिमितक्षेत्राभ्यन्तरेऽपि कचिद्यभिल-🕌 ध्येऽपि भावादिति तात्पर्यं, पञ्चन्द्रियादीनामित्यत्र चादौ पञ्चन्द्रियग्रहणं पञ्चन्द्रियातिपातस्य प्रभूतप्रायश्चित्तविषयत्वेन 🖔 || महादोषस्यापनार्थम्, अन्यथैकेन्द्रियादीनामिति पूर्वानुपून्यैव निर्दिशोदिति गाथार्थः ॥ अतिचारद्वारमितः प्रस्तूयते— उड़े अहे य तिरियं अतिक्रमं तहय खेतवुडिं च।

🤻 नम्, अङ्गिकृतयोजनादिपरिमाणस्येति गम्यते, वर्जयेदिति पश्चिमपादात्भियाऽभिसंबध्यते, तथा क्षेत्रस्य-प्राच्यादि- 🕅 🎉 हिम्मृहीतयोजनादिलक्षणस्य वृद्धिः—वर्ङ्गमपरदिम्मृहीतक्षेत्रप्रमाणप्रक्षेपेण द्विधिकरणं क्षेत्रवृद्धिरतां च वर्जयेत्, 🕮 繝 अत्र तथाशब्दः प्रकारे, तस्य चैवं भावना—यथोध्वाधारितयैगतिकममातिचारतया प्रतीतं वर्जयेत् तथा क्षेत्रवृद्धि च, चः 🎼 |||प्राक्तनपदापेक्षया समुचये, तथा चेति चकारोऽये योज्यः, स्मरणं स्मृतिः—उपयोगस्तस्या अन्तर्छानमन्तर्छो- ||क्ष |||अंशः स्मृत्यन्तर्छा तां च ' अत्र ' अस्मिन्नतिचारप्रक्रमे ' वर्जयेत ' त्यजेत ' पञ्चातिचारान ' || 燭 दिशि योजनशतरूपं परिमाणं कृतमासीद्, गमनकाले च कथञ्चिद्रयाकुल्य्वप्रमादित्वमत्यपाटवादिना न 🎉 ||%||परिमाणस्यान्याहतत्वात्, एवमेकत्र क्षेत्रं वर्ष्ट्यतो त्रतसापेक्षत्वादातिचारः, स्मृत्यन्तर्द्धो च केनाचित्किळ पूर्वस्यां | (क) एकस्यां दिशि नविते व्यवस्थाप्यान्यस्यां तु दशोत्तरं योजनशतं करोति, तद्मिमायेण हिघाऽपि योजनशतहय-||७|||भोगः सम्यन्तद्धां तां च ' अत्र ' अस्मिन्नतिचारत्रकमे ' वर्जयेत ' त्यजेत ' पञ्चातिचारान् ' चाचत्रयस्यातिकमादिभिरतिचारत्यमन्यथाप्रवृत्तौ तु 🎼 | पश्चसङ्ख्यांदेग्वतातिकममेदान्, एतेषां

'गुणव्रतं ' अस्तावाद् दिक्परिमाणं ' गृहीत्वा ' आदाय ' प्रेषयति, प्रस्थापयति ' अन्यं ' अपरं, प्रयोजनोत्पत्ता-विति गम्यते, प्रेक्षावतां निष्फळवृत्तेरसंभवात, न केवलमन्यं प्रेषयति 'तह्याभं वा गृह्याति श्तिसन्-दिक्-तमन्येन वाऽऽनीतं तदा कर्पते ग्रहीतुं, एतत्पुनः उज्जयन्तादिषु भवेद्, एवमधः कृपादिषु विभाषा, तथा परिमाणे प्रक्षिपति, यद्यनामोगात्परिमाणमतिक्रान्तो भवेत्तद्ग निवार्तितव्यं, ज्ञाते वा न गन्तव्यमन्यो वा न वेसजैनीयः, अनाज्ञ्या कोऽपि गतो भवेत्तदा यत्तेन लब्धं स्वयं विस्मुन्य वागतेन यत् तन्त्र गृद्यत इति ॥ उत्कम-' द्विविधं ' योजनविशतोः परतः स्वयं न गच्छामि नान्यं प्रेषयामीत्येवं ' त्रिविधेन ' मनसा वाचा कायेन यत्तिर्थक्परिमाणं गृहीतं तत्त्रिविधेन करणेन नातिकमितन्यं, क्षेत्रवृद्धिय न कार्यो, कथम् १, असी पृर्वेण भाण्डं दुविहं तिविहेण गुणन्वयं तु घेनूण पेसए अञं। तिछाभं वा गेण्हइ तस्स धुवं होइ इह भंगो ॥ ७३॥ |तिचारहारं, सम्प्रति भद्गहारमावेघते—

```
कि सकलोकवात्त्रप्राणिवत्सलाः 'ते ' एवंगुणयुक्ताः 'धन्याः ' घमेघनलब्धृत्वात्पुण्यभाजाः ' साधवः ' तपस्विनः

पित्यं 'सदेति गाथार्थः ॥भणितं प्रथमगणननिकः स्टिकः
परिमाणातिक्रमे लामस्त्रह्वामस्तं, वाश्चदः पक्षान्तरसमुचये, 'गृह्वाति ' आद्त्ते, जानान उपेत्यकरणेन 'तस्य '
गृहीतादेक्परिमाणस्य ' ध्रुवं ' निश्चितं ' भवति ' संपद्यते ' इह् ' प्रस्तुतव्रते लोके वा ' भङ्गः ' सवैविनाशरूप
है इति गाथार्थः ॥ भावनाद्वारमेतार्हि कथ्यते——
                                                                                                                                                                 हरियासमियाएँ परिब्भमंति भूमण्डलें निरारंभा ।
सब्बज्जगज्जीवहिया ते धन्ना साहुणो निर्च ॥ ७४ ॥
हेरणमीयो तस्यां सम्यगयनं समितिरीयोसमितिः—अब्याक्षितचेतसो युगमात्रान्तरन्यस्तलोचनस्य निरबद्यमा-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     े गेण गमनं तथेयांसमित्या, समिता इति गम्यते, 'ये पारिम्रमन्ति ' यत्तदोर्नित्याभिसम्बन्धाद् ये पर्यटन्ति, कि तत् १
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  इत्याह्—' भूमण्डलं , महीवलयं, कीह्याः १–' निरारम्भाः आरम्भेम्यो निर्गताः निरारम्भाः–आरम्भविवर्जिताः
```

| याद्रिपादि, तथा चोक्तम्—" उवभोगे विगईओ तंबोलाहारपुष्फफलमाई । परिभोगे वत्थसुवण्णगाइयं इत्थिहत्थाइं 🏻 🕌 द्दीपादि ' अशनताम्बूल्प्रमातिस्रोहस्तिप्रमुखं चित्रं ' यतो भणितं ' यतो—यस्मात्तर्थिकरगणघरेः उपभोग्याहारा- 👭 सम्बन्धात तहुणव्रतं ' दितीयं ' उपभोगपरिमोगवतं, तचानेकरूपमेव, कुतः १ इत्याह—' आहारादिविलया- 📳 दिपरिमोग्यविलयाद्वीपादिपरिमाणव्रतं प्रस्तावाद्रम्यते ' चित्रं ' अनेकरूपं ' भाणितं ' उक्तम्, एकमाहाराचपरं विल- 📗 उपभोगपरिभोगं तस्मिन्नुपभोगपरिभोगे विविधा निवृत्तिः विनिवृत्तिः—अनेकधा परिणामकरणं थेति गम्यं तच्छब्द्-सक्टद् मुज्यत इत्युपमोगोऽन्तमोंगो वा, पुनः पुनर्भेज्यत इति परिमोगो बिहमोंगो वा अनयोर्द्धन्द्रेकवन्नाव उवभोगपरीमोगो विणिवित्ती तं गुणन्वयं बीयं। आहाराईविल्यादियाह चित्तं ज्ञो भणियं ॥ ७५ ॥ ॥ १ ॥ " स्रीहस्त्यादीति गाथाथैः ॥ मेददार इयं गाथा-

महमज्जमंसपंजुंबराइविएइं करिज बीयंमि।

असणिवेलेवणवत्थाइयाण परिमाणकरणेण ॥ ७६ ॥

समाहारः पञ्चोदुम्बरी,के पञ्चोदुम्बराः १, उच्चन्ते, बटोदुम्बराश्वरथकदुम्बरिकाप्ठक्षाः, सर्वेषामेषामुदुम्बरसमानजातीयत्वात्, मध्वाद्गिपदानां च द्वन्द्रं कृत्वाऽऽदिशब्देन बहुम्रीहिः, अनेन च नवनीतघोल्वटकरात्रिभोजनादयो
प्राह्माः, ततो विरतिशब्देन षष्ठीतत्पुरुषे मधुमध्मांसपञ्चोदुम्बयौ विरति 'कुर्यात् ' विदृध्यात् ' दितीये ' उपभोगपः ।
प्रिमोगपरिमाणव्रते, केन १ इत्याह—अश्वनिलेपनवस्तादिकानां परिमाणकरणेन, अश्वनम्—ओदनादि विलेपनं—कुङ्कसिमोगपरिमाणव्रते, केन १ इत्याह—अश्वनविलेपनवस्तादिकानां परिमाणकरणेन, अश्वनम्—ओदनादि विलेपनं—कुङ्कसिमोगपरिमाणव्रते, केन १ इत्याह—अश्वनविलेपनवस्तादिकानां परिमाणकरणेन, अश्वनम्—अगदनादि विलेपनं—कुङ्कसिमोगपरिमाणव्रते, केन १ इत्याह—अश्वनिलेपनवस्तादिकानां परिमाणकरणेन, अश्वनम्, अश्वनम् मावार्थः—यो
श्वीवस्य च परिमोगरूपस्योपादानाद् एषां परिमितिः परिमाणम्-इयत्ता तस्य करणं-विधानं तेन, अयमत्र मावार्थः—यो ि हिउपमोगपरिमोगयोः परिमाणमादन्—मयेदमेतावच्च मोक्कव्यं परिमोक्क्यं वा तेन मध्वादिनिवृत्तिः प्रथमं कार्यो, मध्वा

दिप्रवृत्तेकेहुपापत्वेनोपमोगपरिमोगपरिमाणसाध्यनिर्जराविवातदक्षत्वात्, तथा चोक्कम्—' चर्डारेदियजीवाणं देहवसा
हिंद्रावृत्तेकेहुपापत्वेनोपमोगपरिमोगपरिमाणसाध्यनिर्जराविवातदक्षत्वात्, तथा चोक्कम्—' चर्डारेदियजीवाणं देहवसा
हिंद्रावृत्तेकेहिरमीसिअं अहमं। महु एयं मक्खणविक्कर्ग्यहे पावं विवज्जेह ॥ १ ॥ कुरुबल्यम्हगरुयत्त्रात्ताहुक्काराहं विहव मधु माक्षिकादिमेदं मद्यं काष्ठिपिष्टानिष्पन्नं मांतै जलचरजादि चर्मादि वा त्रिमेदं पञ्चानामुदुम्बराणां 🕼

जनानुग्रहाय कथानके कथ्येते—कश्चिद् ऋषिस्तपरतेषे, भीत इन्द्रः सुरस्तियः । क्षोभाय प्रेषयामास, तस्यागत्य च (ह) जनानुत्रहाय कथानक कथ्यत—काश्वद् ऋषिरतपर, नात २ ६५ छुरालपः । साराम् न न माराः अतास्तकम् ॥ १ ॥ विनयेन समाराध्य, वरदाभिमुखं स्थितम् । जगुभैदं तथा हिंसां, सेवस्वावहा चेच्छया ॥ २ ॥ शि 🎉 स्वद्धा सद्धा य कुर्णति वयभंगं ॥ ४ ॥ सद्धाः-प्रचुराः खादिताश्च ॥ नवणीयं तज्जोणियतव्वण्णुण्पण्णसत्तसंमीसं । सुक्करसरुहिरकलमलदुगंधियं मुंच भयजणयं ॥ ३ ॥ वडउंबारिकाउंबरपिप्पलपिप्परिफलाण मज्झंमि । जीवा हवंति|

अ धर्मोस्थितिमैदात । विदंशार्थमजं हत्वा, सर्वमेव चकार सः ॥ ४ ॥ ततश्च भष्टसामध्येः, स मृत्वा हुगीति गतः । इत्यं दोषाकरो मद्दं, विज्ञेयं घर्मचारिमिः ॥ ५ ॥ " आत्य इह भरहवासे उज्जेणीनाम पुरवरी रम्मा । सुरभव-अपभवणआरामकृववावीनिवाणेहिं ॥ ९ ॥ तत्थासि सावया तिण्णि ताण पहमो हु जन्नदत्तोति । बीओ य निष्ह-अपि मित्तो तङ्ओ जिणदासनामोति ॥ २ ॥ अह—जयसिरिविजयसिरीए अवराहयनामिया उ ताणं च । जाया 🐞 समागया ताण पासंभि ॥६॥ भिणया य ताहि गच्छसु, पंडाण जन्म, निर्मात्त अस्त । निर्माण का जाता । ७॥ तह साहुणीण पासेऽणुन्यमहणं च तीष्ट्रं तो बुत्तं । कि तत्य अस्ह गमणं न जुज्जपु? ताहि पाहेमणियं ॥८॥ कि तत्य अस्त । मणं न जुज्जपु? ताहि पाहेमणियं ॥८॥ कि ।। ताओ ीं स एवं गदितस्तामिद्रंथोनेरकहेतुताम् । आलोच्य मदारूपं तु, शुद्धकारणपूर्वकम् ॥ ३ ॥ मद्यं अपद्य तन्त्रोगान्नष्ट-न्नी तिण्हिनि घूया, कमेण अण्णोऽण्णपीइजुया ॥ रे ॥ ताओ य बालमाने विवहुमाणीओ जिणनरमयीमे । अणुरत. माणताओं जिणिद्पुयाइ निरयाओं ॥ ४ ॥ तासि च सही माहणदुहिया अण्णावि आसि अइइडा । नामेणं बसुमिचा अपरिणया नवर जिणधम्मे ॥ ५ ॥ आसाढचउम्मासगादिणांभ अह सा समुद्धिए सहसा । कमलायरबंधुंमी

परिणयधम्मकहा कम्मखयडवसमेणं। भणइ ताहें वसुमित्ता मञ्झवि घम्मो इमो होउ ॥ १२ ॥ भयवह ॥ १९ ॥ एते परिणयधम्मकहा कम्मखयडवसमेणं। भण्या साहुणीए सा एवं। कहिओ न होइ घम्मो मणपपरिणामं विणा सुयणु!॥ १३ ॥ ता जङ्ग हो हि जिणधम्मो रिमओ चित्तंमि एस मङ्ग कहिओ । ता पडिवज्जसु अरिहंत देवयं साहुणो गुरुणो ॥ ११ ॥ अञ्मुद्धिरुण तो सा, विणार्ण अंजिंट करिय सीसे। पडिवज्जह जं भणियं परिहरइ य मंसिनिसिमते ॥ १५ ॥ अञ्जितिस्मितिसाईयाओ पडिवज्जियऽणुव्वयाइं पंचावि। वंदणपुव्वं सिगेहं चित्र्याओ सावि ताहि समं॥ १६ ॥ नीह- श्रिक्तं तत्तो पत्ता पिडमवणमण्णया तीसे। ससुरक्रलाओ मोयावणत्यमेत्यागओ पुरिसो ॥ १७ ॥ आमासियाओ श्रिक्तं तत्तो पत्ता पिडमवणमण्णया तीसे। ससुरक्रलाओ मोयावणत्यमेत्यागओ गुरिसो ॥ १७ ॥ आमासियाओ श्रिक्तं तिहें। वद्यणडरांमें पत्ता ससुरक्रले तत्य चिद्वह य ॥ १८ ॥ नियमम-||संभि गया पचक्खाणं करिंति वंदिता । उविविद्या धम्मकहं तओ य निसुणंति भावेण ॥ ११ ॥ एत्थंतर्राभ 👹 जिणाण पूर्य अहपयारीपे काउमुवउत्ता । शुर्थोत्तेहिं संशुणिय विहिया चियवंदणा पच्छा ॥ १० ॥ साहुणिपा-वच्छे ! अम्हाण कुल्डधम्मो णुपाळयंती अण्णादेणे पभणिया सम्पुरएणं । युत्ति ! न कुळकमो अम्ह एस निसिभत्तचाओ जं ॥ १९ ॥ |मंसस्सिवि परिहारो न जुज्जए जेण वेयविहियं खु । जमगुद्धाणं तं चिय

|🕉 |। २० ॥ वसुमिनारु भिषयं हिंसा वेष्ट्र विविध्या ताय। । हिंसाषु विणा न य मंसभक्तवर्ण |अ| जायह जियाणं ॥ २१ ॥ जोसीप न सर्वंकरणं तेसिपि करावणं हवह नियमा । मंसासणीम हिंसाऍ | चेव भोयुणानिमित्तं । आढते औयणमाइ रसवहैनित्थरे तत्थ ॥ ३१ ॥ मवियन्वयावसेणं काढेज्जमाणांमे तीमणे सहसा। नीवेहिंतो सप्पे, पहाविओं उद्देश्सुवरिं ॥ भ्र ॥ फिडिओं कहिंपि पडिओं, खंडाखंडिं कभो य डोएण । हैं । एंट्रे एंट्रेरंस्मुवरिं ॥ भ्र ॥ फिडिओं कहिंपि पडिओं, खंडाखंडिं कभो य डोएण । हैं । मोचें । पने । पने पने पने । पन थका । बउलेणवि नियपुत्तो, ||४|||निसिमोयणमंसकयविरहे ॥ ४२ ॥ तीए अभुंजंतीए सामूससुरावि पुन्दमिव र े गवेसिओ ।ईट्ट तयवःथो ॥ ४३ ॥ तं वड्यरं वियाणिय ससुरेण पसंसिया उ वसुमित्ता। पुत्ति ! सउण्णाऽसि तुमं पत्तो 🎼 

| हुक्खिया एसा || ५६ || [ तो साहिया सहीणं मिदंसणंपिहु अस्थ फासाइ सिरिदेवीण्हाणजळीवभोगिफासंपि | संपद्द || कालंप जह, कहवि अहं तादु जङ्ग मज्य || भिरिदेविसंतिएणं, पहाणुदएणं च ण्हावियांएं तओ | नेसित्तियव- || भी यणेणं, पडणतं जायमानिरेण || ५० || जाओ स एव रोगो सिरिवम्मस्सावि रायपुत्तस्स | पिडणा तस्स कएणं || भी वयोणं, पडणतं जायमानिरेण || ५८ || किचो देवजसाए भिणं चाऽऽगच्छऊ इहं कुमरे | थोवेणवि कालेणं पडणं || भी अंग तत्य || ५८ || पिडिवा देवजसाए भिणं चाऽऽगच्छऊ हुं कुमरे | थोवेणवि कालेणं पडणं || भी अंग तयं किसो || ५८ || पाडिविणं जाणाविओ य वुत्तं तमेरिसं राया | पेसविओ य कुमारो, रण्णा गेहंमि || भी केणं तयं किसो || ५८ || पाडिविणं जाणाविओ य वुत्तं तमेरिसं राया | पेसविओ य कुमारो, रण्णा गेहंमि || भी केणं तयं किसो || ५८ || जविणं वापाविके उच्चणहुएण निचमेव हमो | उन्वाट्टिउमारन्द्रो सिरिदेवीसंतएणेव ||६१ || चिहेण || भी पडणें पत्तो य नियगिहं दिहो | पहिस्सभरआऊरिज्ञमाणहियएण नरवहणा || ६२ || उहेण || ||%|| ||%|| कलाणं च संगहणं ॥ ५८ ॥ गहियकलाओ ताओ, सच्वाओऽवि जोवणंभि चिडियाओ । नवरं देवजसाए संजा-| क्षे||सांदेणांम जाओं, पडणा पत्ता य नियागह दिहा | पहारसमुरआकारजमाणाह्यरुण नरवेहणा ॥ ६४ ॥ वुहण | क्षे| | तओ परिणावियाओं सो चेव ताओं कण्णाओं | ताहिं समं सो मोगे भुंजइ दोगुंदुगुन्व सुरो ॥ ६३ ॥ सुण्हावयमं- | क्षे| | क्षि | | क्षे| | कषे| | 🖓 अंग कोढरोगोनि ॥ ५५ ॥ आउत्ता किरियातो, तीसे विज्जेहि सेहिवयणेण । न य कोऽवि मुणो जाओ ता चिंतइ

श्री चिय गया, संबुत्तो पणयसयलसामंतो । पुट्यक्त्यसुक्यसंभारजांगेयमणबांछयपयत्थो ॥ ६५ ॥ कालतरण आरा- भू क्षे हिन्य गया, संबुत्तो पणयसयलसामंतो । पुट्यक्त्यसुक्यसंभारजांगेयमणबांछयपयत्थो ॥ ६६ ॥ वसुमिताए एवं, श्री किन्य विहिम्पणमेस देवतं । पत्तो तत्तो य चुओ कमेण मोक्वं गमित्सइ य ॥ ६६ ॥ वसुमिनोपणमंतिर- अ ||अ|| ||अ||| मनसा बाचा कायेनेत्येवंरूपेण विरतिः ' शेषेष्ठ 'विकृत्यादिष्ठ, कायेति गम्यं, अयमत्र भावार्थः—यो मांसनिवृत्ति करोति ||अ||| म उत्कवितो हिविधान्निवधमङ्गकेन करोति, तदमवि हिविधाहिविधादिमङ्गकेरपि, विकृत्यादिनियमं तेकविधानिवेन, अ । अप्रमृतीनां, निज्ञतिरिते प्रकृतं, तृतीयाविमाकेश्व प्राकृतत्वाल्लुता द्रष्टव्या, एवमत्रपदेऽपि, 'एकतिषं त्रिविधेन' न करोमि | अप्रमृतीनां, निज्ञतिरिति प्रकृतं, तृतीयाविमाकिश्व प्राकृतत्वाल्लुता द्रष्टव्या, एवमत्रपदेऽपि, 'एकतिषं त्रिविधेन' न करोमि हिविधतिवादिना मङ्गकेन-न क्रोमि न कारयामि मनसा वाचा कायेनेत्यादिलक्षणेन' मांसादीनां' कव्य-्री मणे जाणिउँ महापुणं । निसिमोयणमंसाहै सन्त्रपयतेण बन्नेह ॥ ७२ ॥ अनिसितं यावन्त्रेद्दारिमेतो यथा जायत असितं जाणिउँ महापुणं । निसिमोयणमंसाहै सन्त्रपयतेण बन्नेह ॥ ७२ ॥ अनिसितं यावन्त्रेद्दारिमेतो यथा जायत ६ दुविहातिवहार् मेसार्याण एमविहातिविह सेतेस्। दुविहातिवहार् मेसार्याण एमविहातिविह सेतेस्। निरवजाहारारे अहम्मवितीपरिचाओ ॥ ७७॥ निरवजाहारारे अहम्मवितीपरिचाओ ॥ ७७॥ ब्राह्म निवेद्यित्माह-

||%||वद्यो-निदोंषः स चासावाहास्अ—अशनं निरवद्याहारस्तद् (आदौ यस्य)आदिशब्दाद्वप्तावद्यादि;न केवळिमिदं कार्यं,तथा||%|| ||%||तेनाघमैवृत्तिपारित्यागश्र कार्यः, अघमेवृत्तिनाभाद्गारकमेवनकर्मादिळक्षणा पापजीविका तस्याः परित्यागः—अकरणं,||%|| 🎳 मवन्ति २, शकटीकमें यच्छाकटिकत्वेन जीवति, तत्र गवादीनां बन्धवधाद्यो दोषाः स्युः ३, माटीकमे—यत्स्वकीयेन 👭 ||🍏 तन्त्रेण भाटकेन परकीयं भाण्डं वहति अन्येषां वा शकटबलीवदोद्दीनपैयतीति ४स्फोटीकमे—उड्डत्वं यहा हलेन मुमेः 🕌 ]||प्रायेणैतऋङ्गविषयत्वादस्य, तथा थेनोपभोगपरिभोगपरिमाणं प्राह्यं तेन निरवचाहारादि प्राह्यं, सिचतादिपरिहारेण निर-||﴿ 🎳 || ततस्तन्न करुपते १, वनकमे—यद्दनं कीणाति, ततस्ति च्छित्वा विकीय मूल्येन जीवति, एवं पत्रादीन्यिप प्रतिषिद्धानि |

दीनां वर्डितककरणं १२, दवाभिकमे यद्दनदवं ददाति क्षेत्ररक्षणानिमित्तं यथोत्तरापथे, दग्घे हि तत्र तरुणतृणमुत्तिष्ठति, तत्र च सत्त्वशतसहस्राणां वघः स्यात् १३ सगेड्रइतडागपरिशोषणं यत्सरःप्रमृतीनि शोषयति तत्र च घान्यमु-प्यते १४ असतीपोषणं--यद्योनिपोषका दासीः पोषयन्ति तत्सम्बन्धिनीं च भाटिं ग्रह्णन्ति, यथा गोह्यविषय इति १५, यतस्तेन बहूनां जीवानां विराघना स्याद् १०, यन्त्रपीडनकर्मे--तिलेक्षयन्त्रादिना तिलादिपीडनं११, निलोंञ्छनकर्मे--गवा-| दिग्मात्रप्रदर्शनं चेतद्वहुसावद्यानां कर्मणामेवंजातीयानां न पुनः परिगणनामिति गाथार्थः॥साम्प्रतं चतुर्थद्वारमिषीयते— स्कोटमं ५ दन्तवाणिज्यं यत्पूर्वमेव पुळीन्द्राणां मूल्यं ददाति दन्तान् मे यूयं द्यातेति, ततस्ते हस्तिनो झन्ति, अचि-दोषस्तु तत्र कुमयो भवन्ति ७,रसवाणिङ्यं–कल्पपालत्वं, तत्र च सुरादावनेके दोषा भारणाक्रोशवघाद्यः ८, केशवाणिङ्यं, यहास्यादीन् गृहीत्वाऽन्यत्र वित्रीणीते, अत्राप्यनेके दोषाः परवशित्वाद्यः ९,विषवाणिज्यं—तिषविक्रयः, स च न कल्पते राद्सी बाणिजक एष्यतीतिकृत्वा, एवं कर्मकराणां शङ्खमूत्यं ददाति, पूर्वानीतांस्तु क्रीणाति ६, लाक्षावाणिज्यमप्येवमेव, सेडुयओ य सुबंघ, जह निन्वंमंडिया भद्दी ॥ ७८ ॥ भोगुनभोगेहितो अनियताणं तु हुति दुम्लाई।

जनाकीणों, तत्रैलविल्यूरिय । कौशाम्बी नाम्ना नगरी, गरीयःसम्पद्ः पद्म् ॥ २ ॥ नम [ ग्रन्यात्रम् ५५०० ] 🖟 ' मोगोपमोगेभ्यः ' सक्कद्रोग्यपुनःपुनभोंग्याहारवह्नादिरूपेभ्यः ' अनिवृत्तानां ' अनुपरतानां ' तुः ' पुर-|| प्रधाननगरत्रामगोकुलादेसमाकुलः । वत्तो जनपद्ः स्यातोऽस्त्यनेकश्रीनिकेतनम् ॥ १ ॥ लसत्पुण्य-॥ ||त्सामन्तसङ्घातमौळिमाळार्चितकमः । शतानीको नृपस्तत्र, प्रतापाकान्तवैरिकः ॥ ३ ॥ तस्यामेव महापुर्यामासी-| ||त्सेडुबको द्विजः । ज्ञानविज्ञानविकले), दारिद्योपद्रवोद्द्रतः ॥ ४ ॥ अन्यदा स्वगृहिण्याऽसै, गर्भिण्या भणितो| यथा । प्रयोजनं घृतेनेह, भविताऽतस्तदानय ॥ ५॥ तेनावाचि न मे किञ्चिताहरां विचते प्रिये । विज्ञानं काञ्चित करोत्यतो ॥ ७ ॥ यतः--' इस्रुक्षेत्रं समुद्रश्च, योनिपोषणमेव च । प्रसादो भूमुजां चैव, सचो झन्ति द्रीर-बकश्च सुबन्धुयेथा नित्यमण्डिता भट्टी ' यथा सेटुबकब्राह्मणः सुबन्धुमैन्त्री नित्यमण्डिता भट्टिनी चेति गाथासमा-याहशेनाहमानयामि घृतादिकम् ॥ ६ ॥ भट्टिन्योक्तं महीनाथं, गत्वाऽवलग सन्ततम् । पुष्पव्यप्रकरो येन, वृत्ति णेऽवधारणे वा 'भवन्ति ' जायन्ते ' दुःखानि ' शारीरमानसासातोद्यरूपाणि, अत्रार्थे द्यान्तत्रयमाह— ' सेदु-सार्थः ॥ व्यासार्थस्तु कथानकेग्योऽवसेयः, तानि चामूनि —

। हताम् ॥ ८ ॥ " एवमास्त्वति तेनाशु, प्रतिपद्य फळादिभिः । राजाऽवलगितु भक्त्या, प्रारेभे प्रतिवासरम् । ॥ ९ ॥ क्षीणे लामान्तरायेऽथ, राज्ञा तुष्टेन स हिजः। प्रोचे तुष्टोऽस्मि ने मङ्र!, ब्राहि त्वं यत्प्रदीयताम् ॥ १० ॥ | नी ॥ १ ॥ भाग लागारार अपने । वावत्स्राले । वावत्स्राले । वावत्स्राले । विश्वान प्रवित्ति किरा । ११ ॥ शातानीकरतु तं ज्ञात्वा, अन्ये तु सूरयः प्राहुस्तरयावरूगते नृपम् । यावत्स्राले विश्वम् ॥ १२ ॥ शतानीकरतु तं ज्ञात्वा, श्वात्मिकर्त्र ते ज्ञात्वा, श्वात्मिकर्त्र ते ज्ञात्वा, श्वात्मिकर्त्र । विश्वम् । विश्वाय स्थितवानश्रविश्वहावहितः स्वयम् ॥ १२ ॥ शवसेन्ध्वपानीयप्राहिणोऽपि । श्वात्मिकर्त्त । विश्वम् । विश्वम् । विश्वम् । श्वात्मिक्त्र । विश्वम् । विश्वम् । श्वात्मिक्त्र । विश्वम् । विश्वम् । श्वात्मिक्त्र । विश्वम् विश्वम् । विश्वम्यम् । विश्वम् अन्ये तु सूरयः प्राहुस्तस्यावलगतो नृपम् । यावत्कालोऽतिचकाम, कियानप्यतिभक्तितः ॥ ११ ॥ तावत्प्र- 🕼

||ॐ|| प्रस्रवरपूयगन्धतः | मक्षिकावेष्टितः कष्टामवस्थां गाप्तवांस्ततः ॥ २८ ॥ तथाऽपि पूर्वेवद्राज्ञो, बुभुजेऽत्रासने स्थितः ।।|﴿|| ||ॐ|| कुष्ठी वर्चेऽहमित्येवं, शशङ्के न मनागपि ॥ २९ ॥ उपेक्षितश्च स व्याधिः, कमेण ववृषेऽधिकम् । संपक्तें दुर्जनस्येव, | 燭 श्रितिः ॥ ३१ ॥ यतः—एकत्र भोजनात्स्पर्शादेकराय्याऽऽसनादितः । सङ्क्रान्तिजीयते व्याघेरिति शास्त्रेऽपि भाष्यते 🗐 🕬 🛮 १२ ॥ अतो निवार्यतामेष, मुखानोऽयासने द्विजः । तत्स्थानेऽस्य सुताः सन्तः, स्थाप्यन्तां नीरुजस्त्वया ॥ ३३ ॥ 🕅 🎉 तस्य पीडाविघायक: ॥ ३० ॥ दघ्टा तं ताद्दशं राजा, विज्ञतो मन्त्रिभिभैयात् । देव ! ज्याधिरयं बाढं, संचरित्णुरियं

हैं ॥ ४१ ॥ यत्प्रसावादवासा श्रीः, कुमुदेमुदितैरिव । सैवोपहस्यते चान्द्रीं, चन्द्रिका स्वरुचां निश्चि ॥ ४२ ॥ एवमे-तेऽपि पापिष्टाः, मन्छ्या वृष्टिमागताः । मामेवासिभवन्त्येवं, धिक् पुत्रान् दुर्जनानिव ॥ ४२ ॥ अतोऽवज्ञाफलं हैं तुर्णं, मूघ्न्येंषां पातयाम्यहम् । इति कोधात् समालोच्य, प्रोत्काः पुत्रा हिजन्मना ॥ ४४ ॥ मो मो पुत्राः ! वयं बाढ-गृङ्गकोटिभिः॥ ४०॥ यस्य पत्रपुटे सुक्त्वा, छायायां शेरते मुहुः। मूलं सननित तस्यैव, पलाशस्य पुलिन्द्रकाः मुहिसाः प्राणितन्यतः । क्रुन्वाऽतः स्वकुलाचारं, वाञ्छामो मतुमञ्जसा ॥ ४५ ॥ तञ्छूत्वाऽतो झटित्येष, मियते चारु कपिर तस्याचृतघाणेर्जुगुप्तया ॥ ३८ ॥ तद् दृष्ट्या चिन्तितं तेन, मत्प्रभावाद्य ईदृशीम् । आरूढाः पद्वीं पत्र्य, तेषां कीद्दाविचोष्टितम् ! ॥ ३९ ॥ अथवा—यासामेव पिबन्त्यम्बु, नदीनां वृषभास्तृषा । तासामेव तटीघ्नीनित, कृतघाः ततश्र—एवमस्तिति भूभर्त्रो, प्रतिपन्ने स मन्त्रिभिः । प्रोक्तेऽद्यप्रभृति पुनैभौंक्तव्यं राजमन्दिरे ॥ ३४ ॥ ततस्ति । वाक्तिनोत्कटतां याते, तत्र स्वपुत्राणामनुजन्ने तदाज्ञ्या । स्वनियोगः स्वयं गेहे, संतस्थे दुर्मना मनाक् ॥ ३५ ॥ काळेनोत्कटतां याते, तत्र व्याची हिया सुतेः । तैस्तस्य कारयाञ्चके, बहिगेंहात् कुटीरकम् ॥ ३६ ॥ ततो वधुजनोऽप्येतं, दृष्ट्या निश्चिति । क्षाणत् । नाज्ञां च कुरुते कश्चित्रपते मुहुर्मुहः ॥ ३७ ॥ भोजनाचापि दूरस्थैश्चण्डाळस्येव नीरसस् । क्षिप्यते । क्षाणत् । नाज्ञां च कुरुते कश्चित्रपत्रा ॥ ३८ ॥ तद् दृष्ट्या निनितं तेन, मत्प्रभावाच्य ईदशीम् । आरूद्धाः पदवीं पत्र्य, केतिमाः क्षाण्याचे शित्रते मुहः । मूलं सनिति तस्येव, पत्रायस्य पुळिन्दकाः । क्षां क्षारास्य पुळिन्दकाः । सुद्धां । सुरु ॥ यस्य पत्रपुटे मुक्तवा, छायायां शेरते मुहः । मूलं सनित तस्येव, पत्रायस्य पुळिन्दकाः ततश्च—एवमस्तिवति भूभत्रों, प्रतिपन्ने स मन्त्रिभिः । प्रोक्तोऽद्यप्रमृति पुत्रेभोंक्तव्यं राजमन्दिरे ॥ ३८ ॥ ततस्तेन

जायते । इति प्रहष्टिचित्तारते, प्रोचुः कि कुमै उच्यताम् ॥ ४६ ॥ स प्राहास्मत्कुले पुत्राः, १ कमोऽयं यन्मुमूपुभिः । मन्त्रो- 🕅 | स्यान्यजन्मन्यपूतिनिन्दितम् । ईद्दग् न जायते भूयो, वपुमें व्याघिपीडितम् ॥ ५८॥ इति क्रुवंस्ततस्तूर्णं, निर्गत्य मुदितो 👭 🌗 🛮 ५१ ॥ तांत्राक्षकाचिरेपैव, कुधी छागोऽप्यभूदलम् । यदा तदा स्वपुत्रेभ्यो, हत्या भोज्यार्थमपिंतः ॥ ५२ ॥ 🕅 燭 | हिजः। विवेशोध्वंमुखोऽरण्यं, भीषणाकारदर्शनम् ॥५५॥ तत्रासौ तृषितोऽत्यर्थं, जलमन्वेष्टुमाद्रात् । इतश्रेतश्र बम्नामाद्- | 🖔 ||मुदा ॥ ५० ॥ ततोऽसी ब्राह्मणस्तस्मे, पश्चे स्वं शरीरकम् । उद्गन्ये व्याधिसङ्कान्त्ये, नित्यमुद्यत्तिं द्वे।|| ||ॐ|| क्षावले: पत्रै: फलें: पुष्पैत्र सन्तत्तम् । पतिन्द्रः कल्कवज्जातं, यत्राम्बु श्रीष्मतापतः॥५८॥तद् दृष्ट्य (पीत्वा ) हृद्यं तस्य, | ||अभुधरगहुरमा|५६।।ततः कथश्चिदेतेन, अमता दैवयोगतः। दृहशेऽने(हछं नै) कदुमाकीर्णप्रदेशे लघु पल्वलम्॥५७।।तीरवृ- || |सितः पशुदेयः, स्वबन्धुम्यो हितैषिणा ॥ ४७ ॥ ततोऽतिबल्बान् बस्तः, सुप्रमाणः सुदर्शनः। आनीयतां|| तिरप्यज्ञाततचेष्टैरतत्र भुक्ते पश्री पुनः । उवाच साम्प्रतं पुत्राः 1, तीथे त्यस्यामि जीवितम् ॥ ५३ ॥ येन तत्र मृत-|| दघ्मश्चित्तं कार्ये निराकुलाः ॥ ४९ ॥ तैरप्यज्ञाततन्न्रावैभुग्धत्वात्तत्क्रीरके । बबन्धे ताद्यो बरतो, बचनानन्तरं | कुटीरेऽस्मिन्, कुळकमविधित्सया ॥ ४८ ॥ येन तं संस्कुतं मन्त्रैः, खाद्यित्वा स्वबान्धवान् । हितार्थं विधिना

ै समुच्छश्वास तत्क्षणात । इन्द्रियाणि च जातानि,स्वार्थत्रहपदुन्यलम्॥५९॥तत्रश्च तेन विश्वम्य,कल्काकारं जलं मुदा । 🦓 हैं। हैं। , विरेकः क्रमिभिः सह ॥ ६१ ॥ एवं कातिपथैरेव, वासौरत्तच्छरीरकम् । चक्रे रसायनेनेव, नीरुक् तेनाम्बुनाऽधिकम् औ आरेमे पातुमञ्चान्तं, पिपासाविगमार्थिना ॥६०॥ ततश्च--यथा यथा पपानेष, तज्जलं कलुषाकृति । तथा तथाऽस्य संजज्ञे, ॥ ६२ ॥ या न चिन्तायेतुं राक्या, न कतुं नापि भाषितुम् । साऽप्यवस्था भवत्युचैर्विधावभिमुखे सर्ति ॥ ६३ ॥ ब हुष्टा तचाहरां तस्य, नीरुक्त्वं संभवातिगम् । आपत्त्विप गतैः सिन्दः, कथं मोहो विधीयते १ ॥ ६४ ॥ अथ् 🌿 तेन स्वदेहस्य, ताहर्शों वीह्य सम्पद्म । चिन्तितं दर्शयाम्येनां, स्वलोकाय वयुःश्रियम् ॥ ६५ ॥ कि तया सार-| याज्यत्र, जातया संपद्मा नृणाम् । यां न पश्यन्ति लोकाः स्वे, प्रमोदोत्फुछलोचनाः १ ॥ ६६ ॥ याहशी वा भवेतेषा-। मनस्था पापकारिणाम् । पश्यामि ताहशीं गत्वा, संचिन्त्येत्थं यथी पुरम् ॥ ६७ ॥ घृष्टः पुरं विशत् लोकेः, | मत्यभिज्ञाय स हिजः । केन कुष्टं तवापास्तं, ताहर्शं भीमदर्शनम् ! ॥ ६८ ॥ सोऽबवीहेवता भक्या, मयाऽबल्जगिता /| यने । तया कुष्ठमपास्याहमीहरो जानेतोऽभिरात् ॥ ६९ ॥ ततश्राहो ! हिजो धन्यः, मसन्ना यस्य देवता । // स्तूयमानो जनेरिखं, प्रविवेश स्वमन्दिरम् ॥ ७० ॥ दृष्ट्वाऽसौ तत्र कुष्ठेन, शाटिताकृत्त निजाङ्गजान् ।

| पिपासाऽभूद् भृशं श्रीष्मकाळत्वाचातिबाधिका ॥ ८२ ॥ देवित्तरिकमयाचान्यं, मुक्त्वा पानाय नागमत् । ध्यात-हिनों वा, स्वदोषानीक्षते जनः १ ॥७४॥ महतोऽपि स्वदोषान् नो, परदोषांस्त्वणूनपि । परयत्यपूर्वमन्धत्वमहो लोकस्य 🗐 🗳 हिरयते ॥ ७५ ॥ तमेवं तैः समं विभं, रटन्तं वीक्ष्य सन्ततम् । अपरोऽपि जनोऽजसं, प्रारेभे तत्र निन्देतुम् 🦓 🗐 ॥ ७६ ॥ ततोऽपवादभीतोऽसौ, पुरं राजगृहं गतः । जीविकार्थं निरालम्बो, द्वारपालमशिश्रियत् ॥ ७७ ॥ न्मना । द्वारदुर्गानिवेचानि, मुझानेनासितं चि(व)रम् ॥ ८१ ॥ ततो लाम्पट्यतस्तस्माद्वहुशो बलिभोजनात । ||मावुक्ते भद्राह्मीक्षितुम् । भगवन्तं ब्रिज्यामि, त्वया त्वत्रोपविश्यताम् ॥ ७९॥ न चेतः क्रापि गन्तव्यं, ताव-||बावत्समागतः । नाहमत्रेति संभाष्य, ययौ तेन जिनान्तिकम् ॥ ८० ॥ एवमस्त्यिति तेनापि, प्रतिपद्य हिज-| | निस्तिशेन समाचीणीमत्यूचुरते पुनः सुताः ॥ ७३ ॥ स प्राह यनु युष्माभिजंनके मध्यनुष्ठितम् । तार्त्कं सयुक्तिकं १ ||प्रोवाच मद्वज्ञाया, भवन्त्रिवेंचतां फलम् ॥ ७१ ॥ ते ऊचुस्तात ! कि न्येतत्वयाऽस्मान् प्रत्यनुष्ठितम् १ । 🔣 स प्राह मां विना कस्य, शक्तिः स्यादीहशी सुवि १ ॥ ७२ ॥ आः पाप ! किं त्वयेहक्षं, विरुद्धं धर्मेलोकयोः

बात केवळं घन्याः, जळजन्तव ईहराम् ॥ ८३ ॥ इहांच्यांनं समापूर्ये, पिपासावेगतो रटन् । तिर्थगायुनियम्यासी, बाराकोऽगात्मरासृताम् ॥ ८४ ॥ ततोऽत्रेव पुरे वाप्यां, दुर्देगेऽजन्यसी क्षणात् । इदं मत्ना कथं युक्तः, कनुं जाति- विमान ने नृणाप् । ॥८५॥ अत्रान्ते पुर्तारमाययो । वन्दनार्थं जनास्तम्य, पुरद्यारेण निर्गताः ॥ ८६ ॥ महो नृणाप् । ॥८५॥ अत्रान्ते पुर्वारमाययो । वन्दनार्थं जनास्तम्य, पुर्वो, मयेहागोहमीहर्यम् । सिञ्जल्वात् कुनेतस्तस्य, जातिस्मरणमुज्यौ ॥ ८८ ॥ अहो । मां द्यारे संस्थाप्य, विशे मयेहागोहमीहर्यम् । सिञ्जल्वात् कुनेतस्तस्य, जातिस्मरणमुज्यौ ॥ ८८ ॥ अहो । मां द्यारे संस्थाप्य, विशे मयेहागोहमीहर्याः । साम्रान्तः स एष स्यादागतो मगवानिति ॥ ८९ ॥ अतो यथा व्रजन्त्येते, छोकास्तं विशे प्राप्ते वद्देगे मृत्या, विशुद्धान्यमसायतः । दुर्देगङ्केष्ठ देवेषु, विश्वास्त्रमाति महामुरः ॥ ९२ ॥ उक्तञ्च—" तित्ययसंवृत्यास्य वृत्यितः ॥ ९१ ॥ उक्तञ्च—" तित्ययसंवृत्यास्य वृद्यिते मृत्या महाम् महाम् अस्ति । अधिके स्रात्ते विश्वास्त्रमातः । अधिके प्रति । प्रोवाच न क्षयं मक्तः, अंस्यते केनाचित्यम्यः । विश्वास्त्रम् मिकतः । गोशिष्येचन्द्रनेनांही, आल्किप तथा यथा ॥ ९६ ॥ अणिको लक्षयामास, तत्पाद्गिकटास्थतः ।

🖟 | रासिकासेकमाघत्ते, पापोऽसौ स्वामिपाद्योः ॥ ९७ ॥ ततोऽसो चिन्तयामास, रोषाप्रीरेतमानसः । पापोऽयं पश्य ||

||अ|| में नंके गतिः १ ॥ १९ ॥ व्यानहार जित्तो भूष |, बद्धायुभेरके भवात । प्रागेव तेन तेऽवर्यं, गतिस्तंत्र भविष्यति | अ| ||अ|| में नंके गतिः १ ॥ १९ ॥ व्यानहार जित्तो भूष |, बद्धायुभेरके भवात । प्रागेव तेन तेऽवर्यं, गतिस्तंत्र भविष्यति | अ||| हैं। मों बनि खरवाऽसे, मां वियस्तेयमावत ॥ १५ ॥ मोंखं ने जीवतो सुप ।, सतस्य तस्के गतिः ॥ ।। असीतानागतज्ञाता, संप्रश्नविष्योद्धतः ॥ १३ ॥ स्योऽण्युवाच राजेन्द्रो, ज्ञातं ताविदेदं मया । स्वापि-||﴿
असीतानागतज्ञाता, संप्रश्नविष्योद्धतः ॥ १३ ॥ स्योऽण्युवाच राजेन्द्रो, ज्ञातं ताविदेदं मया । स्वापि-||﴿
असीतानागतज्ञाता, संप्रश्नविष्योद्धतः ॥ १३ ॥ स्योऽण्युवाच राजेन्द्रो, ज्ञातं ताविदेदं मया । स्वापि-||﴿
असीतानागतज्ञाता, संप्रश्नविष्योद्धतः ॥ १३ ॥ स्योऽण्युवाच राजेन्द्रो, ज्ञातं ताविदेदं मया । स्वापि-||﴿
असीतानागतज्ञाता, संप्रश्नविष्योद्धतः ॥ १३ ॥ स्योऽण्युवाच राजेन्द्रो, ज्ञातं ताविदेदं मया । स्वापि-||﴿
असीतानागतज्ञाता, संप्रश्नविष्योद्धतः ॥ १३ ॥ स्योऽण्युवाच राजेन्द्रो, ज्ञातं ताविदेदं मया । स्वापि-||﴿
असीतानागतज्ञाता, संप्रश्नविष्योद्धतः ॥ १३ ॥ स्वापि-||﴿
असीतानागतज्ञाता, संप्रश्नविष्योद्धतः ॥ १० ॥ स्वापि-||﴿
असीतानागतज्ञाता, संप्रश्नविष्योद्धतः ॥ १० ॥ स्वापि-||﴿
असीतानागतज्ञाता, संप्रश्नविष्योद्धतः ॥ १० ॥ स्वापि-||﴿
असीतानागतज्ञाता, संप्रश्नवेष्योद्धतः ॥ १० ॥ स्वापि-||﴿
असीतानागतज्ञाता, संप्रश्नविष्योद्धतः ॥ संपर्योद्धतः ॥ संपर्वेष्यात्र ॥ संपर्वेष्य ||ज़|| आशिवस्तावत, कि निमिनं त्वदोदमी ॥ १४ ॥ अहंजुवाच मंतारे, निस्मारे किमु तिष्ठामि १ ॥||श्री|| ||ज़|| आशिवस्तावत, कि निमिनं त्वदोदमी ॥ १४ ॥ अहंजुवाच मंतारे, निस्मारे किमु तिष्ठामि १ ॥||श्री|| । होन, निवेद्ये हितयाद्वि ॥ १८ ॥ अतः श्रुत्वांऽऽत्मनः पातं, नरके प्राह सूपतिः । युष्माहरोष्वपिरोष्ड, कथं । र्ग तिन त्वामुक्तवानेष, जीविति वर्चनं हितम् ॥ १६ ॥ अभयतित्वह धर्मादीन्, जीवन् स्वीकुर्कते मृतः । मुरेषु । कु ||﴿| त्यत्योते तेम, प्रोक्तो जीव वियस्य वा ॥ १७ ॥ काल्योतिकहिकस्त्वज, तिष्ठत् पापं चिनोत्यलम् । नारकः स्यान्स्रा- ||﴿| || होता | ताह्म्यकप्रसति , चकार गुमिकाधमस् ॥ १२ ॥ सर्व निवेद्यामास, मुनीयो त्वतोः प्ररः ॥ हो॥ ।|| अतीतांनामतेत्राता कंप्रयतित्यकेत्र्यः ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ ००० ॥ || प्राच्छ मुनिषं भषः, स्वामित् ! कोऽसे १ निव्यताम ॥ ११ ॥ तत्रश्र—कोऽसे यथा च देवतं, प्रातो येन च

|स्थरधीः शासने जैने, चचाल स्वगृहं प्रति ॥ २७ ॥ प्रस्तावेऽत्र स गीवीणो, दर्दुराङ्कः परीक्षितुम् । सम्यक्त्ववि-||पायोऽत्र, स्वामित् ! येन न गम्यते । नरकेऽस्माभिरत्यन्तं, भीषणाकारघारिणि ॥ २४ ॥ भगगत् प्राह भो भूप 1, |है||किपिटां ब्राह्मणीं यदि । मिक्षां द्वापयित प्रीत्या, तपस्विभ्यः कथञ्चन ॥ २५ ॥ कालसेकिरिकं चापि, शूनां त्याज-||है||यितुं यदि । ईशिषे स्यात्ततो मोक्षस्तेऽन्यथा नेति चिन्त्यताम् ॥ २६ ॥ इत्यस्तसंशयो राजा, प्रणम्य परमेश्वरम् । केशळं-भविताऽसि त्वमन्यस्यामहेत्पङ्को जिनोत्तमः । महापद्मामिधो राजन् !, माऽतस्त्वमधुति कृथाः ॥ २२ ॥ ति क्छितस्य-तन्छुत्वा प्रमदोत्कर्षप्रक्रुनयनाम्बुजः । प्रणम्य श्रेणिको भपः, प्रोवाचेदं विचक्षणः ॥ २३ ॥ कि कश्चिदस्त्यु-एवं यदा न राजेन्द्रः, कथाञ्चद्रि चाल्यते । प्रत्यक्षीभूय देवेन, तदैवं किल भाषितम् ॥ ३२ ॥ भो भोः ।

to San Francisco

(क) शिणक ! याद्दक्षरत्वमिन्द्रेण परीक्षितः । ताद्दक्ष एव जैनेन्द्रशासनेऽसि सुनिश्चलः ॥ ३३ ॥ तद्दहाण विभो । हारं

शूनां त्यज घनं येन, प्रचुरं ते ददाम्यहम् ॥ ३७ ॥ अभव्यत्वान्न तत्ताम्यां, प्रत्यपद्यत भुपतेः । वचन नाथ-बाद्युष्यैरमृतं छम्यतेऽशितुम् ॥ ३८ ॥ इदं प्रासिङ्गिकं सवै, कथितं प्रस्तुतं पुनः । दुःखं सेटुबकः प्राप्त, उपभो-गाकृतप्रमः ॥ ३९ ॥ आ धुबन्धुकथानकं चैतत्त—— पाटिलपुत्रे नगरे गुरुतरप्रतापदृहनसंशोष्यमाणशृत्रुसीमन्तिनीसंमद्रसस्योदायिमहाराजस्य मरणानन्तर-मुपविष्टे नापितनन्द्राजे तद्दन्वयपर्यन्ताधायिना चाणिक्येनोपस्थापितस्य चन्द्रगुप्तराजस्य राज्यचिन्तानियोगवाहिना भूम्पविष्टे नापितनन्द्राजे तद्दन्वयपर्यन्ताधायिना चाणिक्येनोपस्थापितस्य चन्द्रगुप्तराजस्य राज्यचिन्तानियोगवाहिना हेवभ्यंगते चन्द्रगुप्ते तत्युत्र एव बिन्दुसारे प्रतिपाल्यति राज्यसम्पदं बुद्धिभूते च चाणक्यमन्त्रिणे तिच्छद्रान्वे-हैं। गोलकाद्वितयं तथा । कीडार्थीमिति गीवीणो, ब्रुवंस्तरमै तद्पैयत् ॥ ३४ ॥ ब्रुटितं च तथा हारं, योऽमुं सन्धास्यते पुमान् । न जीविष्यत्यसावेवमुक्त्वा सोऽन्तदेधे सुरः ॥ ३५ ॥ नृपेणापि गृहं गत्वा, भणिता कपिला हैं। किल । देहि मिक्षां तपस्विभ्यस्तुभ्यं रामीप्सितं धनम् ॥ ३६ ॥ काल्सैकिरिकोऽप्येवं, प्रोचे भूमिभृता भृशम् । | देवभूयंगते चन्द्रगुप्ते तत्पुत्र एव बिन्दुसारे प्रतिपालयति राज्यसम्पदं बुद्धीभूते च चाणक्यमन्त्रिणि तिच्छद्रान्वे-शूनां त्यज धनं येन, प्रचुरं ते ददाम्यहम् ॥ ३७ ॥ अभन्यत्वान्न तत्ताभ्यां, प्रत्यपचत भूपतेः । वचनं नाथ-

|| यद्यच्यवगीता एव तथाऽपि यदत्यन्तविरुद्धं तन्न शक्तुमः सोद्धमित्यतोऽभिद्ध्महे-तव मातुश्चाणक्येन यद् अत्य-सुबन्धुवचनं, ततो रुष्टो राजा चाणक्यस्यावसरसमयसमेतस्य न निरीक्षितं संमुखम्, अपमानेन विज्ञातनृपति-州 तयोचे—मैवं वोचः,त्वद्रक्षार्थमेवायेंणैतदाचेष्टितं, यतस्तव पिता चन्द्रगुप्तो बहुशजुः मा विषादिभिविनाशं प्रापदितिबुद्धया- || ह ऽऽयंचीणिक्येन सदेव विषमित्रमोजनेन धृतो, मवति च गर्भगते त्वन्मातुः कद्।चित्वित्येत्रेव सह मोकुमुपविष्यायाः स्वमो-पश्चातापो हा! न सुन्दरमाचिरितं प्रमोपकारिणि मयाँऽऽयैचाणक्ये, तदिदानीमपि सन्मान्य समानयाम्येनमित्यभिदधदेव गतश्राणक्यसमीपं राजा बभाषे च सकेहं, न च प्रत्युत्तरमदाचाणक्यः, ततोऽत्रान्तरे विदितधात्रीवृत्तान्तेन मायाप्रधा-द्मात्रेण विषरसेन विश्वान्तेन शीषे बिदुर्जनितः, अत एव बिन्दुसार इति नाम जाते, ततोऽसी तद्दचनोपजात-च-आः! बुषल किमिरमहाष्ठितं १, न केशलिमंथ व्यापादिता, गमोंऽपि विनाशितोऽस्याः, तादिदानीमेंब कालोचितं । यद्स्या विनाशेनापि गर्भरक्षणमित्युक्त्वा ध्वरिकया विपाद्य तदुद्रमाचकषे भवन्तं, तवापि च ताछुदेशे मक्षिकाप-। जनमध्याचाणक्यमनापृच्छथैव त्वस्पित्रा कवलो दत्तः, तन्माहात्म्याच्च भुझानैव विषवेगघूर्णिता द्वष्टा चाणक्येन, भाणितं

🖔 किमनेन महाराज । महेळोजनोचितेन परिदेवनेनास्मीकमित्यभिधीय गुष्पधूर्पादिव्यप्रहस्तंः पुजां कर्तुमारेमे, नरेन्द्रअ | नेन सुबन्धुनाऽवाचि-देव ! महात्मैष आर्यचाणक्यः प्रतिपन्नानरान इङ्गिनीम्रणमङ्गीकृत्य स्थित आस्ते, नेदानी | ग्राहितया कलिङ्गतामारीपयोमः, सर्वेथा सर्वावस्थां पुज्या एवं महात्मान इति कालोचितसपर्वया पर्युपार्स्महे, । प्रसुत्तरं गृहगमनं वा करिष्यति, वयमेवात्रं धिक्कारहता ये प्वंविधंमहापुरुषाणां पैविष्यंमपयीत्येन्येव श्रुतमात्र-।

||अ|| ||अ|| ||अ|||क्षित्वा कियतीमपि वेलां प्रस्थितः स्वस्थानं, सुबन्धुश्च क्षणमात्रेण विजनमाकलस्य करीषेपपि प्रक्षिप्य घूपाङ्गारं गतः ||हूँ||स्वमुहं, क्रमप्रवर्द्धमानेन च कारीषविह्नाऽऽश्विष्ठदेहश्चाणक्यो मृत्योत्पेदे देवत्वेन, गतेषु केपुचिहिनेषु विज्ञप्य ||हूँ|| ||हूँ||राजानं सुबन्धः प्रविवेश चाणिक्यगृहं दृष्टवांश्च तत्र तालितमप्यरकं, नूनमेष सारिक्थस्थानामिति विचिन्तयन् ||हूँ|| |कि|| क्षिकया यावदीक्षात्र्वके तांग्रद् द्राष्ट्रिपथमवततारारस्य तन्मध्यवर्ति लिखितं भर्येखण्डं, वार्चितं च—"आघाय य इमान् |के| ||है|| वासान्, ब्रह्मचर्याद्गिवया । नासिष्यते व्रतीगंशु, स यास्यति यमान्तिकम् ॥ १॥" ततोऽसौ मरणभयभीतो ||हे| ||गाड़म् ॥ समाप्तं सुबन्धुकथानकं, भट्टिनीसंविधानकं चेदम्---

एकस्मिन् प्रत्यन्तप्रामे बाह्मणस्यैकस्य भायी नवे वयाति वतिमाना स्वभत्तीरं कनकचूडकाचळङ्कारं ययाचे, तेन च सुवणैकारस्य सुवणेमपीयत्वा कारितो यथोहिष्टो भूषणविशेषः, समानीतो गृहं, प्रशस्तादेवसे पिनदः

वर्णो विरूपास्ते एव संस्कारवशाच्छुभवर्णोदिभाजो जायन्ते, यथा खातिकोदकं कुथितकळेवरादिगूतिगन्ध्यति-||🌸 स्तूयन्ते ' बहुजनेन ' प्रभूतलोकेनेति तुर्यपादेन सम्बन्घः, को यथा १─' शिवजन्मनि यथा जम्बूः ' शिवाख्यभवे ||ৠ  $^{*}$  पुहलपरिणामं  $^{*}$  पूरणगळनघमेकस्कन्घपरिणांतें  $^{*}$  चिन्तायित्वा  $^{*}$  पर्योलोच्य, यथा य एव पुहला अत्राज्ञुभ- $\left\Vert \cdot \right\Vert$ ||रागादयः शरीरसंपकेवशाहर्गेन्घतादित्वमापन्नाः, इत्यादिरूपं पुद्रत्वेपरिणामं चिन्तायित्वा 'भोगेभ्यः ' कामेभ्यो ये पादिमन्तरतेऽपि पदार्थोन्तरसंसर्गवशाहिरूपगन्घादिमत्वमवाप्तुवन्ति, यथा मोदकप्रियकुमारस्य प्रघानभोजनाङ्ग-कल्डपस्वभावमपि सुबुद्धिमन्त्रिणा विशिष्टसंस्कारवशान्मनोहारिवर्णगन्घरसस्पर्शं सम्पादितं, ये चात्र शोभनरू-' विख्यन्ते ' उद्विजन्ति, लघुकर्माणः पुरुषा इति शेषः, यत्तदोनित्याभिसम्बन्धात् ते किमित्याह—' वन्चन्ते ' जम्बूस्वामीव-अपश्चिमकेवलीवेति गाथासङ्गेपार्थः॥ व्यासार्थस्तु कथानकगम्यः, तचेदम्--सिवजम्मे जह जंब, वंदिबंते बहुजणेणं ॥ ७९॥ पोग्गलपरिमाणं चितिज्ज भोगेहि जे विर्जाति

जम्बूदीपामिषे द्वीपे, वैतात्याद्रिदिषाकृतम् । विचते भरतक्षेत्रं, शशाङ्कशकलाकृति ॥ १ ॥ तन्मध्यत्वण्ड-

 हिल्हा। देवकिरीटमणिखुतिविधुद्दामिनाशितसन्तमसधुत् ॥ १८ ॥ दुन्दुभिरवंघनगर्जिविशिष्टा, पूरितलेकिसमूह- कि हिल्हा। मन्यशिखाकिरम्पा, प्रावृद्धि प्रतिभारयनुष्ट्या ॥ १९ ॥ अथ तत्र प्रविश्यासी, ववंदे भक्तिन- कि हिल्हा। मन्यशिखाकित्य, महावीरमकत्मषम् ॥ २० ॥ इन्द्रादिषु यथौचित्यं, कर्तेन्यं प्रविधाय च । निषण्णः कि मरः । जिनं प्रदक्षिणीकुत्य, महावीरमकत्मषम् ॥ २० ॥ इन्द्रादिषु यथौचित्यं, कर्तेन्यं प्रविधाय च । निषण्णः कि हिल्हाचितस्थानेऽप्राक्षीद्धम्मेकथान्तरे ॥ २१ ॥ स्वामिन् । प्रसन्नचन्द्राख्यो, मुनियंत्र विल्डोकितः । ध्याने मया वर्ते-ह्याचितस्थामेऽप्राक्षीद्धस्मैकंथान्तरे ॥ २१ ॥ स्वामित् | प्रसन्नचन्द्राख्यो, मुनियंत्र विलाक्तः । ध्यान मया वर्त- | क्ष्री मानस्तद् ध्यानं कस्य साधकम् १ ॥ २२ ॥ जगन्नाथोऽवद्दाजन् |, सप्तमंपृथिवींगतेः । नृपतिश्चिन्तयामास, तच्छुत्या | क्ष्री निजचेतिस ॥२३॥ हा ! किमेवं जिनो छूते, निःसङ्गस्य तपस्विनः । सप्तम्याः किं भुवो ध्यानं, साधकं भवति कचित् १ | क्ष्री | क्ष्री | क्ष्री । २५ ॥ क्षणमात्रेण | क्ष्री | स्वान्त्रयस्ति ॥ २६ ॥ यद्दाज्नथेव नाथेनं, निर्देष्टं मयका युनः । अन्यथां श्रुतामित्येव, चिन्तयंत्येव भूमुर्जि ॥ २५ ॥ क्ष्रणमात्रेण | क्ष्री | संजञ्जे, नभस्तासिकतं यथा । गच्छिन्दिदेवसङ्गतिमानेचुतिमासुरेः ॥ २६ ॥ ध्वानप्रितेरोदस्यस्तदा | क्ष्री | क्ष्रानप्रतित्राद्दस्तदा 🕬 पृच्छेति चिन्तयन् राजा, जगाम समवसृतिम् ॥ १७ ॥ या च कीहशी—प्राकारत्रयरत्नमयूखा, बंद्धसुरेन्द्रधतुःशत-|| 🎎

| दिस्तान दुन्दुमिः । उद्यक्तास सुराणां च, घनो जयजयारवः ॥ २७ ॥ ततो भूयोऽपि पप्रच्छ, विनयावनतमस्तकः । | क्षिक्ष विनम्दं श्रीणको नाथ |, किमेतच्यातमङ्कतम १ ॥ २८ ॥ देवा यत्र प्रथान्द्रेते, कृतदुन्दुमिनिःस्वनाः । भगवा- किम्युवाह्मप् ।, प्रसकेन्दुमहामुनेः । ॥ २९ ॥ केवळ्ज्ञानमुत्पकं, पुजार्थ तत्र यान्त्यमी । स प्राह यन्मया पुवै, श्रुतं मुभ्येष्व किन्तु तत्थ्यो। रेद्राव्यानमुप्यासीद्, राजोवाच्, किम्युविनम् ॥ ३१ ॥ महदाक्षर्यमामाति, ममैतज्ञिनपुक्ष्व । । कथं तत्ताहर्यं प्यानं १, कथं वा ज्ञानमीहरुम् ।। १२ ॥ पुक्तिनम् ॥ ३१ ॥ महदाक्षर्यमामाति, ममैतज्ञिनपुक्ष्व । । वर्षं तत्ताहर्यं प्यानं १, कथं वा ज्ञानमीहरुम् ।। १३ ॥ पुक्तिनम् । किमाश्र्यिमिदं तव १ ॥ ३१ ॥ यहा । यहा त्यं वन्द्रनाथं नो, निगेती नगराजृपं ॥ ३५ ॥ सुमुखे दुर्मेखश्रान्यतदेवागात किवानं महत्त्र प्रकृत्यां त्यं वन्द्रनाथं नो, निगेती नगराजृपं ॥ ३५ ॥ सुमुखे दुर्मेखश्रान्यत्येम् । किमाश्राविद्येष्ठं यस्त्यक्त्या राज्यमुत्तमम् । किवान्यतं, क्षेत्र प्रकृत्यादेवं । अवान्त्यावक्ष्येष्ठं ।। वर्षेत्रक्ता । इह्मेखश्राव्याद्ये वर्ष्यते । अर्वाचते । अर्वाचिद्यं यः ॥ ३० ॥ दुर्मेखस्ताह धन्यतं, कुत प्रस्यते । अर्घत्ये । अस्त्यात्वलं वालं, व्याविद्ये प्राविद्ये यः ॥ ३८ ॥ सम्प्रति सुतरतस्य, वैरिमिः परिभृयते । अर्घत्ते तेषां, च्यावित्ये ।

||तत्र च । तावत्मसारितः पाणिः, शिरस्त्राणजिष्युक्षया ॥ ४६ ॥ न चासौ तत्समापन्नः, केवलं छिष्दं शिरः ।  $\|$ कुत्यमकुत्यं चार्थमचार्थम् । धर्ममधर्मं सातमसातं, कोघवशो जीवो नहि वेति ॥ ४३ ॥ अपिच—प्रज्यस्तितकोपविहिः $\|\psi\|$ 🛚 🔻 सह सङ्गरम् । प्रारेभे कर्तुमत्यन्तं, विस्मृतात्मा प्रकोपतः ॥ ४५ ॥ सर्वोयुधक्षयो जातो, यावदेतस्य | पर्पशीवेशविवशः, प्रत्यावृत्तरततः युनः ॥ ४७ ॥ हा ! हा ! दुष्ठ ! मयाऽचिन्ति, क्रीघान्धीकृतचेतता । मिथ्या-| संबेऽपि प्रियबान्घवाः ॥ ५० ॥ कस्योपरि विधीयेते, रागहेषी मनस्यिना १। तदेवमनवस्थायिस्वभावे दारुणे भवे |चतूरूपभवावचेंऽटतः सदा ॥ ४९ ॥ यतः—सवेंऽपि पितरो जाताः, सवेंऽपि गम पुत्रिकाः । सवेंऽपि वैरिणो लोके,

॥ ५१ ॥ एवं विचिन्तयकोवापूर्व करणमाश्रितः । आरूढः क्षषकश्रेषि, देमे केवलसंविद्म ॥ ५२ ॥ तदेवं भूप । श्रि मवता, यदाद्र्यं प्रविशेष्वद्रितः । तदा दुमुंखडुवक्तिप्रकोपवरागोऽभवत् ॥ ५३ ॥ तेनैव सप्तममहीयोग्यध्यानो भयोदितः । पूर्वमेष इदानी दु, वैराग्योत्पक्तकेवलः ॥ ५८ ॥ अत एव—गुवीं चित्तकियेवात, मनोवाक्कायकमेधि । स्या सप्तमभूप्राप्तिमांकलाभोऽथवा भवेत् ॥ ५५ ॥ एवं विज्ञातभावार्थः, पुनः प्राह्व नराधियः । सुराध्रीप्तमंद्रञ्जं, केवलं भगवित्रद्वम् ॥ ५६ ॥ एतिस्मिन् भरतक्षेत्रे, व्यवच्छेदं क यास्यिति । समये तत्र चायातो, वन्दनार्थं जग- केवलं भगवित्रद्वा मिथेनाथो- कवलं भगवित्रद्वा मिथेनाथो- कवलं मावित्रद्वा मिथेनाथो- कवलं मावित्रत्वा मिथेनाथो- कवलं ॥ ६० ॥ च्यादितः प्रदित्वा मिथेनाथो- कवलं ॥ ६० ॥ त्रायिता प्रविन्याने कवलं ।, एष सप्तमवासरे । च्यत्वा भविष्यिति । उत्राच श्रीपक्ते भूयः, कवं देवस्य केवल्यम् ॥ ५८ ॥ त्रीयंनायो- कवलं मिथेनाथो- कवलं ।, एष सप्तमवासरे । च्यत्वा भविष्यिति । इत्राप्ति । इत्या । ६० ॥ च्यादितः प्रविद्या । इत्याचितः । इत्याच विष्यते ॥ ६० ॥ च्यादाः । विद्यते ॥ ६० ॥ व्यादितः प्रवित्रद्वा । व्याद्यते ॥ ६० ॥ व्याद्वा सिक्तं । क्षेत्रते चित्रते ॥ ६० ॥ व्याद्वा अप्तद्धक्ष्यमागोऽपि, नेदानीं नृप । विष्यते ॥ ६२ ॥ जगाद्व श्रीणिको भूयः, किमेतेनान्यजन्मिति । मुनन्दि । क्षेत्रते चक्ते, येनास्य खुतिरीहशी । ॥ ६३ ॥ जगहरुष्णा भणितम्-आसीत् इद्देव मगावाजनपदे सुप्रामामिथानप्रामे

|पुत्रहयं, प्रथमो मवद्तो हितीयो भवदेवः, प्राती च परिपाट्या यीवनम्, अन्यदा समागतास्तत्र सुस्थिता-विन्दितवन्तौ भावसारं, तेनाप्यानन्दितौ दुष्टाष्टकर्भेन्धनान्छेन धर्मेलामेन, निविधै गुरुचरणनिकटवर्तिनि भूष्छे, 🆓 ||शेषलोकोऽप्यमिवन्च गुरुमुपविष्टो यथास्थाने, अत्रान्तरे प्रारब्धा सूरिणा धर्मदेशना, तद्यथा—संप्राप्य मानुषत्वादि-||सामग्रीमतिदुर्लभाम् । भो भन्याः | धर्म एवेह, करणीयो हितैषिभिः ॥ १ ॥ स च प्राणिवधात्रीकादत्ताब्रह्मविव-| |जैनात । तथा परिप्रहत्यागाज्जायते नान्यथा पुनः ॥ २ ॥ य एतं कुरुते धमै, सर्वोशंसाविवाजितम् । स्वर्गमोक्ष-|बद्धो मम कनीयान् आता प्रविव्यज्ञिष्यति, ततो विसर्जितो बहुश्रुतसाधुसमेतोऽसौ गुरुणा, दृष्ट्वा जातिवर्ग समागतः सुखं तस्य, वर्तते करपछ्ठने ॥ ३ ॥ यस्तु प्राणिवहत्यादिपापेषु सततं रतः । दुःखं नरकतिर्यक्ष, प्राप्यं तेन पुनः |आजेवनामा राष्ट्रकूट: कुलपुत्रकः, तस्य रेवती भायों, तया च सह विषयमुखमनुभवतः कालक्रमेणोद्पादि अस्य एकेन साधुना, यथा—युष्मद्नुज्ञया वाञ्छामः स्वजनवगान्तिकममिगन्तु, मा कदाचिन्मामवलोक्य तत्रातिस्रोहसं-|चायोः, तद्रन्दनानिमित्तं निर्जेगाम सुत्रामवासी लोकः, तन्मध्ये भवद्त्तभवदेवाविप गती, दृष्टा भगवन्तमाचार्य पुनः॥ ४॥ एतदाकण्यं प्रतिबुद्धो भवद्तो जप्राह प्रवज्यां, विजहार च सह गुरुभिः, अन्यदाऽऽचायां विज्ञा

ध्यमानोऽपि रमणीयरमणीजनेरेषोऽहमागतो मा त्वरिष्ठा इति ब्रुवकोव दुविरम्रातृकोहोत्कण्ठाविसंस्थुलितमानसः समा-अस्मिन् पर्योटिताश्रेति, साधुश्च शून्यहुङ्कारः स्मरामि सर्वमिति घुवंस्तावद्वतो यावत्प्राप्तो गुवेन्तिकं, ततो दृष्ट्वा भय-देवं युवानं अभिनवोद्दढनेपध्यालङ्कतं मवदन्तसाधुना सह समायातं मणितुं प्रवृत्ताश्चपल्देवन क्षुह्ककाः, यथा—सत्या-| आतुर्विवाहोत्सवं, किमौत्मुक्यं भवतां १, साधुभ्यामभाणि—न करूपतेऽस्माकमेवं, ततो निर्बन्धेनापि कृतेन यावत्तत्र|| गन्तुं मुनी, स्तोकभूभागाद्मिवन्य निववृतेऽशेषलोकः, भवदेवश्र कथं आत्राऽहमविसाजितो निवत् इति प्रति-प्रवेशपतितो गन्तुमारेमे, ददर्श च निवर्तनानिमित्तं वप्रपुष्करिणीवनखण्डादि, बभाण च अत्र क्रीडिता इह मज्जिता किनिमित्तमेष आययौ १, भवद्तेनावादि—प्रबज्याथै, ततः पृष्टोऽसौ, कि सत्यमेतत् १, तेनाचिन्ति—इतः प्राणिप्रया

🎉 दाक्षिण्येन प्रचलितं पौरुषेण दूरीभूतं शीलेन निःस्यूतं व्रतधारणासिप्रायेण, कि बहुना १ ' अग्रस्थामिव चेतसः पुर- वितुं प्रवृत्तो, वारितः साधुभिनं तस्थौ, भवद्त्त्यः कालक्रमेण कृतसंलेखन आयुःक्षयेण मृत्या समुत्पन्नः सौधमेकल्पे
 वितुं प्रवृत्तो, वारितः साधुभिनं तस्थौ, भवद्त्त्यः कालक्रमेण कृतसंलेखन आयुःक्षयेण मृत्या समुत्पन्नः सौधमेकल्पे
 वेवतेन, तत्रोपरते भवदेवो द्यिताद्शैनतृष्णापरिगतिचितो विमुक्तगुरुविनयः शिथिलितयत्याचारो मदनशैरिव्यथित के विवत्तेन, तत्रोपरते भवदेवो द्यिताद्शैनतृष्णापरिगतिचितो विमुक्तगुरुविनयः शिथिलितयत्याचारो मदनशैरिव्यथित क्षित्रकृतियाद्शैनतृष्णापरिगतिचित्तो विमुक्तगुरुविनयः शिथिलितयत्याचारो मदनशैरिव्यथित क्षित्रकृति क्षि 寒 मारब्धः, एवं च तस्य गलितं धर्मोपदेशेन पलायितं सद्दोधेन विनष्टं विवेकरत्नेन आगतं कुल्याभिमानेन प्रयातं ॥ अहंपि तीसे " तत आश्वाङ्कितमनेन स्वचेतासि—अत्मिकमेतद्, यतः " सा महं अहंपि तीसे " इत्थंकारमेत च घोष-सर्वेदाऽनुस्मरन्नारते; एवं च ब्रजति काले सूत्रपौरुष्यां पठतोऽस्यान्यदा समागतिमिदं सुत्रम्—" न सा महं नोऽवि ज्ञापितः सकलां साधुसामाचारीं, करोति आतुरुपरोधेन प्रव्रज्यां, हद्येन त्वभिनवपरिणीतां तामेव निजजायां 💥 लघुता आतुः, श्रेयः कि १ यत्करोम्यहम् ॥ २ ॥ तथाप्येतदेव प्राप्तकालं यन्मदीयआता मणति, मा भूत् साघुजनपुरते। । कु बाला, नवयौवनवार्तनी । इतः सहोद्रमातुवीचामङ्गेऽतिदुष्करः ॥ १ ॥ इतोऽप्यभिनवोदूद्वियया विरहो महात् । इतोऽपि 🕯 मत्महोद्रस्यान्यथावादित्वं, एवमालोन्य मणितमनेन, एवमिति, ततस्तन्मुहूने एव प्रवाजिते। गुरुणा, विहृतश्चान्यत्र,

🖔 इव व्यालम्बमानां हशोजेल्यन्तीमिव कन्धतीमिव मनाङ् मन्दं हमन्तीमिव । निद्रामुद्रितलेग्चनोऽपि सततं तामेव

| विमनस्कतां करोषि १, कि भवतस्ती ते किमपि १, सोऽब्रींद्-अहं तयोस्तान्यो सुशम्प्रमान्त्रों साधुकुङ्गा । स्वि । स्वाभि । स्वि । स्वि । स्वाभि । स्वि । स्व । स् यन्द्रवति तन्द्रविति विचिन्त्य संचलितो निजयामाभिमुखं, प्राप्तश्च स्थितस्तदुचाने जिनायतने, इतश्च—तस्य जाया पश्यत्यसौं, जातानल्पविकल्पकल्पनव्यान्मागेंषु गेहेषु च ॥ १ ॥ ततश्रpropenप्रजाप्यमानोऽपि सूरिणाऽनुशिष्यमाणोऽ-ert arphi arphi||नागिला तत्रैव समये समागता गृहीतघूपकुमुमगन्घादिपूजोपकरणा तदेव जिनभवनं सममेकया ब्राह्मण्या कटीव्य-||﴿ | रिव लक्ष्यते, मया च यावज्जीवमेव पुरुषनिवृत्तिः कृता, प्रजजितुकामा चाहमिदानीं, ताक्किमत्र कर्तेव्यम् १, 🕍 तुभैवद्तस्योपरोधेन प्रबज्यां गृहीतवान्, इदानीं च स मम आता परलोकं गतः इत्यहं स्वपित्रोजी-यायाश्र स्मृत्वा सेहसारमिहोपोयेवान्, श्रुत्वा चेद्मचिन्ति नागिलया-स एष मदीयो भर्ता प्रबज्यां मुमुक्षु-|प्जुपाष्यायेन शिक्ष्यमाणोऽपि साघुलोकेनावगण्य सर्वेषां वचनम् अपयोलोच्यायतिमपरिभाव्य हिताहितं सर्वथा

अथवाऽवगच्छामि तावदेतस्याभिलिषितनिश्रयामिति संप्रधार्थे भूयोऽप्युयाच इयं—कस्य गृहे त्यया परिणति १, स 🦓 आह—नागद्तस्य, यतस्तत्प्रिकेव नागिला मयोदूदा, तत्कथ्यतां तहृहकुशलवात्तीऽपि, तयोदितं—कुशलं तत्र, तेनाः

भोगेषु तृष्णा, चेतासि संपद्यते शरीरवताम् । सा दुःखसहस्रकरी संसारविवृष्डिजननीव ॥ २ ॥ वरमशितं 🖄 🗥 | तालपुटं घोरविषैः मीडितं वरं सपैः । वरमुषितं सह रिप्राभिः न तु विहिता कामकाम्याऽपि ॥ ३ ॥ यस्माचालपुटाचाः जन्मैकं नाशयान्ति जीवानाम् । कामेन्छा तु भवान्तरशतेष्वपि प्राणिनं हन्ति ॥ ४॥ एवं विपा-ळळाटन्तपतपनमण्डलोपतापितोषरप्रदेशप्रवृत्तमृगतृष्णिकाविप्रलब्ध इव सरुमागैपथिको गाढोपारूढमोगतृष्णातर-|छितहृद्यः शून्यचञ्जःक्षेपं दिशु विघत्से १, न खलु विशिष्टधर्माराधनमन्तरेण प्राणिनामभिलषितार्थसांसिन्धिः| |कदाचिदपि जायते, तहज गुर्वन्तिकं गृहीतप्रायश्चित्तो भूयोऽपि सज्जीकुरु संयमशरीरं, मैवमेव निरर्थकतां नैषीश्चि- ैं स्परिपालितं चारित्रं, यतो भमचरणपरिणामाः प्राणिनो बाह्मणसुत इव भवन्ति बहुदुःखमाजनं, भवदेवेनोकं-कोऽयं 📳 मरणपर्ववसानतया जीवलोकस्य कदाचिदुपरता महिनी, तहियोगदहनदंदह्यमानमानसञ्च मुतापहतहदय भ स्थाः जानिताः पुत्र्यः क्रमेण पञ्चद्य । सर्वलघुत्रेकमुतो स्वादित्येन विप्रेण ॥ ३ ॥ न चैतावतः क्रद्ध-तस्याः जानिताः पुत्र्यः क्रमेण पञ्चद्य । सर्वलघुत्रेकमुतो स्वादिगायत्रीमात्रविद्यो याचनामात्रलब्धायेन कर्तु । स्वस्य निर्वाहमेष ध्रेथमुर्वेवःस्वस्तत्सवितुवेरेण्य । सित्यादिगायत्रीमात्रविद्यो याचनामात्रलब्धायेन कर्तु । राक्नोति, अतरतयेव महिन्या सहानीय विक्रीणाति दारुभारकान् वहत्युद्कघटानीश्वरग्रहेषु करोति कण्ड-। न्पीषणकचवरोडझनाद्यनेकनिन्यकमीणि म्राम्यति सिक्षाम्, इत्थं प्रवत्तीमानस्यास्यातिचक्राम प्रभूतः काल्यो, 🌂 ताहरयप्यविनीता, कलहकरी वञ्चनैकचिता च । नित्योद्देगविधात्री परिवादपरा भवणशीला ॥ २ ॥ ईहरया अपि 🎼 📽 पत्नी महिनी,-सा चौष्ठबाहिनिगैतद्याना परिपिङ्गतारविषमाक्षी । लम्बोद्रवकमुखी वामनका कृष्णवणीं च ॥ १ ॥ 🎚 ्र बाह्मणसुत्तः १, साऽबवीत्, श्र्यताम्-इहेव मारते क्षेत्रे लाटदेशालङ्कारभूतमस्ति मृगुकच्छपत्तनं, तत्राजन्म 🐌 दारिद्रचोपहुतः कुरूपताप्राप्तप्रथमरेखो रेवादित्यनामा बाह्मणो बसूच, तस्याऽऽपद्भिधाना देवबाह्मणप्रसाद्प्राप्ता यज्ञ- 🏿

ं इव सिन्नपातिविचेतनीकृत इव किक्नीन्यतामूढः स्थितः कानिचिहिनानि, अन्येचुश्चिनिततमनेन—यस्य धर्मी- 🕅

ितकुष्टस्य प्रियप्रणयिनीविप्रयुक्तस्यापुण्यच्वामणेमेरणमेव श्रेयः, अथवाऽकृतसुकृतानां मरणेनापि कि १, तस्मा
वावहिद्धामि नानाविधतीर्थावेळोकनं, तेषु च पुण्यस्थानेषु स्नातो विधृतपापे यदि मरणमाराध्यामि तथाऽपि न 

वावहिद्धामि नानाविधतीर्थावेळोकनं, तेषु च पुण्यस्थानेषु स्नातो विधृतपापे यदि मरणमाराध्यामि तथाऽपि न 

वावहितस्तीर्थयात्रायां, ळघुकमेतया च कथिव्यापळिल्स्या ब्राह्मणदारकेम्यः स्वपुत्रिकाः समं तेन छघुना तनयेन 

वाहितस्तीर्थयात्रायां, ळघुकमेतया च कथिव्यापळिल्स्या ब्राह्मणविद्यावदेत तस्य कदाचित्कविसाधामिः सह 

शुक्ककोऽपि प्राप्तो योवनं कर्नुमारच्या विचित्रविकारान्, याचितुं प्रवृत्तो यतिजनानुचितानेकवरताने, प्रत्यक्षित्व 

शुक्ककोऽपि प्राप्तो योवनं कर्नुमारच्या विचित्रविकारान्, याचितुं प्रवृत्तो यतिजनानुचितानेकवरताने, प्रत्यक्षित्व 

शुक्ककोऽपि प्राप्तो योवनं कर्नुमारच्या विचित्रविकारान्, याचितुं प्रवृत्तो यतिजनानुचितानेकवरताने, प्रत्यक्षित्व 

शुक्ककोऽपि प्राप्तो योवनं कर्नुमारच्या विचित्रविकारान्, याचितुं प्रवृत्तो यतिकरनिकरप्रतापमिष्योद्धे, तदा स्रिननुज्ञान्य 

श्रिक्रकानोऽपि वित्रा पितृसङ्क्रेशमीत्या धार्यमाणोऽपि साधुभिमेदनशरघोरणाविध्यमानाविविधेच्छानिवेदिनेनानुव
स्थिमानोऽपि वित्रा पितृसङ्क्रेशमीत्या धार्यमाणोऽपि साधुभिमेदनशरघोरणाविध्यमानमानाते निर्वेज्ञतामवर्त्यस्य 

हि | श्री श्रिकामानामेकोऽपि न हि विद्यते । अजागळस्तनेनेव, जन्मना तस्य को गुणः १ ॥ १ ॥ तदिदानीं में सकत्जजन्तु-

यामास तं तत्त्वामिनः, ततोऽतिभारशकटे नियोज्यैनं देवशक्या तहहनासामध्येपतितं च विलोक्यानेकतोत्रक-गत्य मत्येलोकं विकृत्य देशिकवणियुपं समुपद्क्ये विचित्रभाण्डापूरितविकटशकटसमुहं प्रभूतार्थप्रदानेन मोच-🖁 परिपाल्य निष्कलङ्के श्रामण्यं विध्याराधितमरणः समुत्पन्नो देवलोके देवत्वेन, सञ्जातावधिज्ञानविज्ञाततद्वृत्तान्तो 🖟 ै कियनतमपि काले, अन्यदा दृष्टः समेण आत्तवश्नोतियेदे महिषत्येन, सोऽपि तत्पिता तदीयवैराग्येण विशेषण हि बृद्शै महिषभववर्तिनमेनं महाभाराक्रान्तं कुट्यमानं लगुडादिभिः, ततः मझातकरणः मुतकेहेन समा-वराटिकामात्रमपि कापि प्राप्नोति, केवलं - मिक्षया दिनावसानसंपाद्यमानोदरपूरणामात्राहारो महता क्वेरोन निनाय निष्काशितः स्वगच्छात, ततः परित्यक्तसाधिलिङ्गोऽसावि भोगाङ्गोपाजीनार्थं करोत्यनेकनिन्चकमीणि, न च 🖟 भेन तत्र यत्र कुत्रापि प्रतिभाति भवतो, व्युत्पृष्टरत्वमस्मत्परिप्रहात, इत्याचिभिधाय साधुजनसमसं हि दुन्दोिकिनिकेतनेन, तस्माद् व्युत्मृजाम्येनमिति विचिन्तयज्ञववीत—न त्वया नः किञ्चित्ययोजनं, बजात्मयो-१ अनुचितः सम्यग्जानिधानस्य अभाजनं सुगतेः पात्रं दुगैतेः १, किं बहुना, भाव्यमनेनैहिकामुष्मिकानेकदुःख- || क वभावे पितरम्—आर्थे। नाहमळमविरातिकां विना स्थातुं, ततोऽसौ तिपता न योग्योऽयं न्नारित्ररत्नमहालामस्य

| दावरणीयकमक्षयोपश्चमेन जातं जातिस्मरणं, ततो विज्ञातपूर्वभववृत्तान्तो गतः संवेगं, स विरक्तः संसारवासस्य, हिं। अत्रान्तरे प्रकटित आत्मा देवेन कृता धमेदेशना परिणता भावसारं प्रतिपन्नाणुत्रतः कृतभक्तपत्याख्यानः शुभ-जारार स्वरथानम् । एवं च ज्ञात्वा दुरन्तविषया विवजीनीया जिनमंतकुरालेन, अपिच—परत्रामुत्र च प्राप, यथाऽसी 🕷 विप्रधुत्रकः । दुखं तथा व्रतम्रष्टों, मा प्रापस्त्वमपीदृशम् ॥ १ ॥ इत्थं संबोधितो नागिलया भवदेवसाधुर्गतः | भूदिदं चेतासि-यथा श्रुतपूर्वी मयेथं वर्णावली, रूपं चैतदृष्टपूर्वीमेव ममाभाति, एवमीहापोहमार्गणगवेषणं कुर्वतस्त-||वमनं मवितुकामग्रात्रस्यते तदानय शीघं किमपि भाजनं येन तत्रे वमित्वाऽतिमिष्टं पायसं युनभोंक्ष्ये,||४ यंद्रान्तं न तत्परिभुज्यतेऽशुचित्वात, तच श्रुत्वा भव-|बाह्मण्योदितं—वत्स ! नैतदुचितं, यतोऽतिमिष्टमपि

| देवेन चिन्तितं—सुष्ठुक् बाह्यण्या—यद्यान्तं न तत्परिभुज्यते, मयाऽपि वान्ता विषयास्तदिदानीं कथं पुन-यन् दत्त्वा मिष्यादुष्कुतं नागिलाया गतो गुरुसमीपं तत्रालोचितप्रातिकान्तो भावसारं चरित्वा चिरं तपोऽनशननमस्कारादिविधिना कालमासे कालं विरच्य सौधमेदेवलोके शकसामानिको देवो जातः। इतश्र | तदीयपृवेभवआता भवद्तजीवदेवः स्थितिक्षये च्युत इहेव जम्बूहीपे पुष्कलावतीविजये पुण्डरीकिण्यां नगयी || वज्रद्तचक्तविनः प्राणाप्रयाया यशोघरामहादेव्याः क्रियमाणेष्वनेकदेवतानां विविधोपयाचितरातेषु विचित्रम-रमिल्षामीति विचिन्त्य प्रत्यागतसंवेगः सती प्रेरणा भवत्या सुष्ठु प्रतिबोधितोऽहं त्वयेति प्रतिपाद-न्त्रतन्त्राधुपायेषु विरच्यमानेषु प्रचुरबलिकमैसु अपुत्रायाः पुत्रत्वेनोत्पेदे, गभेगते च तास्मिन् मातुः समुद्रमज्जन-कदोहदोत्पादे तित्पत्रा वजदत्त्वक्रविता समुद्रप्रह्यसीतामहानदीनयनपुरःसरं तन्मज्जनककारणेनापनीतो दोहदो, निवृत्तमानसा च क्रमेणोचितसमये प्रसूता सुकुमारपाणिपादं दारकं, मासपरिपूत्तीं च तस्य दोहदानुरूपं कृतं साग-रद्त इति नाम, घात्रीपञ्चकप्रतिचर्यमाणश्च प्राप्तो देहोपचयेन कलाकलापेन च इन्दिम् उपारूढो यौवनं पूर्वभवा-भ्यासेन जननीजनकजिनघमेकुराळत्वेन च जातो जिनशासनभावितमतिः, पारिणाथितश्च पितृभ्यामुदाररूपयोवनः

तरणेः प्रतीयेते ॥ २ ॥ निनाथमिवेलातलमशेषमनुताप्य महियोगेऽसौ । क नु यास्यतीति मेघो 🛮 |मैव पथिकजनै: ॥ १ ॥ हरगलगवलच्छायैजेलदैराच्छादितं तथा गगनम । उदयास्तमयौ लोकेयेथा न|| |प्रियमित्र लब्ध्वा शरत्समयम् ॥ ६ ॥ उच्छलितविमलतारकद्शनोज्ञ्यलिकरणपूरितद्शाशम् । हमितं शारद्-|| विज्ञानकलाकलापशालिनी, महासामन्तकन्याः समं ताभिः कदाचित्प्रहेलिकाप्रश्रोत्तरादिविनोदेन कदाचित्जिन-गर्जीत तज्जेतुमित्र निदाघम् ॥ ३ ॥ क्षणदृष्टनष्ट्रगगास्तिडिक्कताः स्वलजनस्य मैत्र्य इव । न तथा प्रका-शतोषं जनयन्ति यथा समुद्रेगम् ॥ ४ ॥ एवंविधवनसमयेऽतिकान्ते च कमेण संप्राप्तः । कमत्त्र्यनबन्धुभूतो || लक्ष्मा सचो निजद्यितसङ्ग इव ॥ ७ ॥ ईद्दक्षशरत्समये सागरद्तो निजयियायुक्तः । प्रासाद्यिखरवत्ती कीड-|कसारविषयसुखनिषेवणेन निनाय सुखेनानेकवषैकोटिलक्षान्, अन्यदा च सर्वेसत्वानन्दकारकः समाज-विकाशिकाराः शरकालः ॥ ५ ॥ यस्मिन्नुत्फुह्यकुनलयाक्षी विकशितसत्कुमुद्हासिनी जाता । अनुरागाद्धामिनघूः भवनेषु विशिष्टयात्रास्नात्रादिविधापनेन कदाचिन्मुनिजनोपादेश्यमानसङ्मेरहस्यश्रवणेन कदाचित्सकलजीवलो-गाम प्रथमघनसमयो, यत्र—निपतद्तुच्छनिरन्तरघाराजलपूरपूरितपृथिव्याम् । निस्नोन्नता निमागा लक्ष्यन्ते

हाबलेक्याबके ॥ ८ ॥ विद्वमवर्णं कविद्यि शिक्षिकण्ठसमप्रमं कवित्क्यापि । उत्तरस्व्वर्णेनिभं क्रेत्रापि राशाङ्क- विक्वसप्रमाम ॥ ९ ॥ इत्यं विविज्ञवर्णकरमणीयमद्भमामसङ्गातम् । क्षणमानेण विद्यांनं ज्ञात्वा तं चिन्तयामाम । १ ॥ १० ॥ यशाद्र्यं मेघसङ्ग्यातो, दृष्टन्यो नमोऽङ्गणे । तथा सांसारिका भावाः, सर्वेऽमी क्षणनश्वरः ॥ ११ ॥ १० ॥ वशाद्र्यं मेघसङ्ग्यातो, दृष्टन्ययो नमोऽङ्गणे । तथा सांसारिका भावाः, सर्वेऽमी क्षणनश्वरः ॥ ११ ॥ ११ ॥ १० विल्लेक्य वेराग्यविन्छायवदनकमळ्मुक्तं सप्रणयं प्रणयनीभिः—प्रियतम । किमेवं मुहुत्तमात्रेणेवोद्धिम् इव विस्क्तः विल्लेक्य वेराग्यविन्छायवदनकमळ्मुक्तं सप्रणयं प्रणयनिभिः—प्रियतम । किमेवं मुहुत्तमात्रेणेवोद्धिम् इव विस्कि । क्षणेन विल्लेक्य वान्तं, भीतोऽङ् मवविस्तरात् ॥ १ ॥ यतः—देहः स्वजनसम्बन्धः, यैविनं राज्यसम्गदः । पर्यतामेन क्षणेन विल्लेक्य यान्तं, भीतोऽङ् मवविस्तरात् ॥ १ ॥ यतः—देहः स्वजनसम्बन्धः विल्लेक्य वान्तं, मीतोऽङ् मवविस्तरात् ॥ १ ॥ यतः—देहः स्वजनसम्बन्धः विनदिक्षः विर्वेश गृहीत्वा चिल्लेक्ये वान्तं, मीतोऽङ् मवविस्तरात् ॥ १ ॥ ४॥ विज्ञाय यतो वीराः पद्धपवनविधूतज्ञळिधिजलतरत्वम् । जीवितमनिधनविद्यस्तित्वाध्वक्ष्तिमस्त- विज्ञाय यतो वीराः पद्धपवनविधूतज्ञळिधिजलतरत्वम् । जीवितमनिधनविद्यस्तित्वाध्वक्ष्य मोचियवाऽरस्मानमस्त- विज्ञाय प्राह—यचेवं तिह् विमोच्य पितरौ कुमे एवं, ततो गतो मातृपितृसमीपं, महाकष्टेन मोचियवाऽरस्मानमस्त-तपः ॥ ३ ॥ तदेव जन्मसाफल्यं, मन्येऽहमिति तद्यचः । श्रुत्वा ता आहुरेवं चेहिलम्बः क्रियते किमु । ॥ ४ ॥ 🦓 विज्ञाय यतो धीराः पटुपवनविधूतज्ञळिषिजलतरलम् । जीवितमनिधनशिवसुखकुताभिलाषाश्चरन्ति तपः ॥ ५॥

||ॐ||सागरसूरिसमीपे जत्राह सह प्रियामिदीक्षां, स्वल्पकालेनेवोपात्तिविघशिक्षोऽशेपश्रुतोद्धिपारप्राप्तो निर्मेलोछासितावधि-||ॐ| ||ॐ||ज्ञानो निवेशितो गुरुणा निजपदे, व्याजहार शिष्यगणसंपरिवृतः प्रतिबोधयन् भव्यलेकसङ्घातं, इतश्च—भवदेव-||ॐ|| गुरुषु अनुकूला यतिषु द्यापरा जीवेष्त्रधिकलावण्योपच्येनात्यन्ताविराजमानदेहाभोगा समजनि, कदान्तिच परि-|| ||तस्य ददौ ॥ २ ॥ कमेण च प्रवद्धमानो देहोपचयेन समुपात्तानिःशेषकलाकलापः प्राप्तरतारूण्यं सह वयस्यैराभि-| || कञ्चुकोद्राढमवतार्थे खाङ्गलमाभरणजातं दत्तमस्यै, प्रारब्धं च महाविभूत्या वर्ष्डापनकं, तत्र चाक्षतपात्र[भं॰६०००]-|| बह्याभरणमाल्यादिब्यम्रहस्तः समागन्तुं प्रवृत्तः पुरजनो, हर्षभरनिभैरो गीतनृत्तादिचेष्टाः कर्तुमारब्धो विलासिनी-||देवसुतोषम् ॥ १ ॥ एवंविघवद्नेनकं नृपतिद्वदिश दिनान्यनुविघाप्य । गभैस्थितेऽत्र शिवमजानि तेन शिवनाम| 🐠 | साधुजीवो देवायुष्कं सौधमैकट्पे स्वोचितमनुभूय स्थितिक्षयेण ततऋयुतः पुष्कळावतीविजये वीतशोकायां नगर्थो | ्राधुष्धु अमुकूला पात्रु भूगात्र, मिवेदितं तज्जनम् प्रियंवदाभिधानचेट्या राज्ञः, तेन च परितोषवशोपजायमानरोमाञ्च-पूर्णदिनेषु विजाता तनूजं, निवेदितं तज्जनम् प्रियंवदाभिधानचेट्या राज्ञः, तेन च परितोषवशोपजायमानरोमाञ्च-स्थादिनेषु विजाता तनूजं, निवेदितं तज्जनम् प्रियंवदाभिधानचेट्या राज्ञः, तेन च परितोषवशोपजायमानरोमाञ्च-|सार्थः, आपिच-दीयमानघनदान्समूहं, मुच्यमानबहुबन्घनगेहम् । तोष्यमाणविविघार्थिविशेषं, रच्यमानगुरु-||| पद्मरथस्य राज्ञो वनमालाया महादेव्या गर्भेऽवततार, तदनुभावाच सा दानपरा सत्वेषु सुप्रसादा परिजने त्रिनीता

| समायातो वसन्तसमयो, यत्र—कोकिल्कुल्किल्स्यातिजानितजननिवहमानसाववाघरा।दलांकप्रवित्तिविधि।त्सवः 🗯 | समायाते मधुलक्षीः ॥ १ ॥ तास्मिश्र शिवकुमारो निजमित्रवृन्दसमनिवतः कीडानिमित्तं यथै। सहकारमञ्जरीरेणुराञ्जता 🥞 | वापस्यत कनककेतो राज्ञः प्रियङ्गस्यामाया महादेव्याः स्वास्त्राः स्वानिमित्तं यथै। वन्द्रकिरणोद्यानं, तत्र 🥞 ं | रममाणस्य प्रीत्या जगाम कियानि कालः, अन्यदा सकलसुरासुरमनुष्यिविद्याधरादिलोकप्रवर्त्तिविविधोत्तवः 🌋 | चापश्यत् कनककेतो राज्ञः प्रियङ्गश्यामाया महादेन्याः कनकवतीद्वाहितरं, या च—िनःशेषाङ्गोपाङ्गप्रतिष्ठितप्रव- 🦑 % | रलक्षणशारीरा । अपहराति मनो नुनं विलोकिता मुनिजनस्थापि ॥ १ ॥ तस्या दरीनमोत्रेणेव शिवकुमारः स्मरशर- 👋 अधारको प्राधिक भवित्तानसो विविद्यामास—यथा यथाऽसौ प्रविलोक्यमाना, विवेश मे मानसमस्तदोषा । ्रं गापितश्चायं श्वतान्तरः तथा च स्वभत्तेः, ततः क्रमेण इथोरिष गाहातुरागजायमानसङ्गमाभि. लाषयोः कनकनेतुना गत्वा पद्मारथसमीपं प्रदाय स्वसुतां शिवकुमारस्य प्रशस्ततिथिकरणल्झमुहत्तेषु कासितं महा-

|४||विभूत्या पाणिप्रहणं, तया सह विषयमुखमनुभवता परिणीता अन्या अप्युद्ययौवना निरुपमरूपळावण्यांदिगुणगणो-|कारिण्या ॥ ५ ॥ एवं च चिन्तयतोऽस्य भवितन्यतानियोगेन समाजगाम मासोपवासपारणार्थं सागरदत्तमुनिवरो 🖔 गहहारं, दृष्टः प्रमोदोत्फुछलोचनेनासौ, अनेनाभ्युत्थायाभिवन्च च प्रतिलाभितः प्रवर्द्धमानग्रुभाष्यवसायेन प्राग्नु 📲 ्रै||तत्॥ ॥ यतः-क्रिं प्रचुरयाऽपि लक्ष्म्या तया न या यतिजनोपयोग्या स्यात् । कुपणप्राणप्रियया संसारित्रियृद्धि-|

शिवकुमारप्रमृतिलेकश्च मुहुः श्रोष्ठप्रशस्ता मुहुः साधुर्यात विष्वाता राजा त्रावातावार्यस्य वन्दनाय थयो, प्रदक्षिणात्रयकरणपूर्व प्रणम्य भगवत्तादारिवेन्द्रयमुपविवेश च स्वीचित- सम्मदेश, स्वरिणा तु धमेलामपुरःसरं संभाष्यैनमारब्धा धमेदेशना, यथा—मो । भो । जन्मजराम्तृत्युरोगोपद्वतदे- भ सम्मदेशे, स्वरिणा तु धमेलामपुरःसरं संभाष्यैनमारब्धा धमेदेशना, यथा—मो । भो । जन्मजराम्तृत्युरोगोपद्वतदे- भ हिनाम् । शरणं नास्ति संसारे, मुक्त्वैकं जिनशासनम् ॥ १ ॥ एतदाराधनापूर्वं, दृश्या कमेवनं यतः । विल्ङ्घ्य सहुपा- भ भवकान्तारं, प्राप्ता मोक्षं महाधियः ॥ २ ॥ अपिच—यथा जीवद्याऽमुत्र, प्रोत्तो जीवादिविस्तरम् । प्ररूप्य सहुपा- भ भवकान्तारं, प्राप्ता मोक्षं महाधियः ॥ २ ॥ अति एवैतच्छासनव्यवस्थिताः—न खळु न खळु सन्तः सत्त्ववन्तोऽल्पवीर्यान्, भ भ भवकान्तारं, प्राप्ता सिक्कण्ड्यनाय । भ ॥ अति एवैतच्छामराखन्यमिद्मुपादेष्टं भगवता, केवळं परिपूर्णं जिनाज्ञाकरणमन्तेरेण न भ ॥ ॥ ॥ एतदाकण्ये शिवकुमारश्चिन्तयामास—सत्यिमदमुपादेष्टं भगवता, केवळं परिपूर्णं जिनाज्ञाकरणमन्तेरेण न किषणीयाहारप्रकारे, अत्रान्तरे भक्तिसमागतैर्गगनतळवात्तिभिदेवााद्विभिः कृता सहिरण्या गन्धोदकपुष्पवृधिः,

किषणीयाहारप्रकारेः, अत्रान्तरे भक्तिसमागतैर्गणनतळवात्तिहत्तान्तः समागतरतत्र, विलोक्य यतीश्वरं पूर्वभवाद्यः

मिलितरतत्र सकलो नगरीलोकः, शिवकुमारोऽपि जनाद्वगततह्नतान्तः समागतरतत्र, विलोक्य यतीश्वरं पूर्वभवाद्यः

के वेधेन तदुर्णरे समुत्पन्नकेहातिशयो ववन्दे भावसारं, मुनिरंतु दत्त्वा धर्मेलामं गृहीताहारो गतरतदेवोद्यानं, शिवकुमारप्रभृतिलेकिश्च मुहुः श्रेष्ठिप्रशंसां मुहुः साधुस्तुतिं विद्धानो गत्वा स्वस्थानानि पुनः पारणकावसाने

|वन्दित्या गुरुं प्रविधो नगरीं, बसाषे च जननीजनकौ, यथा—श्रुतो मयाऽघ सागरदत्तगुरुसमीपे जिनेन्द्रदेशितो 🛚 जीवद्या निर्वाहिषितुं पायेते, न च गृहस्यानस्थायां संपूर्णजिनाज्ञा संपादिषतुं शक्या, तासितरो मोनयिस्या करोमि | मिति प्रष्टन्यो भगवानिति पयोलोच्य कथाविच्छेदे विज्ञंतं शिवकुमारेण—भगवन् ! कि कारणमतितृप्णोऽहं | युष्महर्शनस्य १ यतश्चिरकालिवियुक्तसहोदरमिवावलोक्य भवन्तं प्रवर्षमानस्रेहामृतेन सिच्यमानस्येव मम मनः एवमेतद् यथाऽऽदिष्टं पूर्यपादैः, तदिदानीमाप्टच्छ्य पितरी मोचियत्वा तत्पाश्वीदात्मानं करोमि भवत्समीपे जिनदीक्षाग्रहणेन जन्मसाफ्त्यं, आचार्येंगोत्हं-देवातुप्रिय ! मा प्रतिबन्धं विघासीः, ततो संपत्स्यते, अपिच-एतावतो महास्नेहानुबन्धनिबन्धनस्य ममैतद्दीने नयनमनःसुखसन्दोहानुभवस्य कि कारण-ततोऽस्येहापोहमागैणपरायणस्योदपादि जातिस्मरणं, ततः संजातययाऽवस्यिताववायो वभाण सूरि—प्रमो। प्रमानन्द्सन्दोहमनुभवाते, भगवता च विहितावधिज्ञानोपयोगेन विज्ञाय कथितः पूर्वभववृत्तान्तः, ||धर्मः, ततो विरक्तं मे विडम्बनामात्रसारस्य किपाकफलत्त्यपरिणतेनीरकादिभवासातोपचयहेतोर्निपयस्योपरि बतीपादानं, किञ्च-न तथा मम पित्रोरच्युगरि सेहा यथा सकुद् हप्टेऽप्यताचार्यं, अतो बतप्रहणे ममैतत्सेता निर्विद्या

भू चेतः, अतो विसर्जयत मां येन सागरदन्त्तममीपे भवभयप्रणाशिनों स्त्रीकरोमि प्रबच्यां, तच्छुत्वा मुर्छया छिन्न- अ मूलस्तम्बाविव हुमै। निपेततुभ्रेवः पीठे तो शोकाकुलमानसौ—कथिबचेतनां लब्धा, प्राहतुस्ततुजं प्रति। हिती- अ य्वारं नो वरसे!, श्रावणीयमिदं ववः ॥ २ ॥ ततस्तदाग्रहं ज्ञात्वा, मौनमादाय संस्थितः । सर्वसावद्यसंत्याग- अ मुस्थतस्यकभोजनः ॥ ३ ॥ ततो जननीजनकाम्यां मणितोऽपि यदा न भुद्धे न चान्यस्य कस्यविद्यचनं विद- अ श्रीत तदाऽऽह्वायितो दृढधमेनामा तीर्थकरशासनातुरक्तः परमश्रावकः श्रेष्ठिपुत्रः, समागतश्र भणितो, यथा—वरस । अ श्रीववकुमार आवाम्यां प्रबच्याग्रहणनिरुद्धो मौनमाश्रित्य स्थितो भोक्तुमपि नेच्छिति, अनेन च शोकावेगेन निर्मे-हाबकुमार आवाम्यां प्रबच्धाग्रहणिनिरुद्धो मीनमाश्रित्य स्थितो मोक्कुमपि नेच्छति, अनेन च शोकावेगेन निर्मे- श्रि हमुन्मूल्यत इवास्मन्मनः, तदन्तःपुरे भवनोद्दरे वा यत्र तत्र स्थितं शिवकुमारमाभाष्य भोजय केनापि प्रकरिणः, श्रि तेनोक्तम—एवं करोमि, ततो गतोऽसावन्तःपुरव्यवस्थितस्य तस्य समिपं, विधाय नेषिधिकी प्रतिकस्येयीपथिकी दन्त्वा अ हाद्गावनीवन्दनकमनुजानीत मामिति द्युवाणः प्रमुज्योचितभूमिमासीनः शिवकुमारान्तिके, तेन चिन्तितम—अहो । श्रि असाविन्यपुत्रः साधुविनयं मम प्रयुज्योपिवष्टस्तत्पुच्छाम्येनं, ततः पृष्टोऽसो, तेनाप्युक्तं—भावसाधुभेवांस्तेन मयाऽये । श्रि असाविन्यपुत्रः, पुनभीणतं च—यथा कि निमित्तं त्वया मोजनं परिहतं १, शिवकुमारेणोक्तं—मया सक्ते।

तदन्ते चाचाम्ळेन पारणीयं, ततोऽसी संपादितवानस्यैवंविधं पष्ठात् पष्ठादाहारं, तिरित्रोश्चाकथयद् यथा—|| न मोजितः कुमारः, ततस्तुष्टाम्यां कारितो नगर्था प्रधानोत्सवः, उपवासदिवसेषु च करोति जीवादिपदार्थ-यावज्जीवं गृहे वासो गृहीता च भावप्रज्ञा, हढधमेंणोक्तं—कुमार ! युक्तमिदं, केवलमाहारत्यागो नीचितो, 🕅 ||श्रुभितोऽसौ महासत्त्वः, ततः षष्ठात्षष्ठाज्जघन्येन, सोवीरोद्नपारणः । यापयामास वर्षाणि, स द्रादश तपश्चरन् विचारसारामसौ देशनां, एवं च तिष्ठतोऽस्य कुर्वन्त्यनेकप्रकारान् क्षोभणोपायान् सकलत्रादिलोकाः, न च कुशलोऽहमाहारकरण्याकरप्यविचारे, ततः प्रतिपन्नमनेन, केवलं यावज्ञीवं मया पष्ठभक्तेनाशितन्यं, ||वृषभद्तश्रेष्ठिनो घारिणीभार्याया धर्मघोषसूरिसमीपोपविष्टस्य सिन्दपुत्रस्य जम्बूह्रीपनिचन्धनं जम्बूब्यसपून्छावसाने| यतः आहारमूलं शरीरं शरीरमूले धर्मों धर्भमूला च मोक्षसुखप्राप्तिः तदङ्गीकियतामाहारः, तेनोक्तं-यतिजनयोग्यः संपद्यते तदाऽङ्गीक्रियते, दढधमेंणोक्तं-अहं सम्पाद्यिप्यामि भावसाधोभेवतस्तं. ॥ १ ॥ ब्रह्मचारी गृहस्थोऽपि, विषायाराधनामसौ । मृत्नाऽन्यद्। ब्रह्मलोक, विद्युन्माली सुरोऽभवत् ॥ २ ॥ तास्मि-श्रतुरेंगीपरिवृतो देवलोकोचितं सुखमतुभवान्नाय दश सागरोपमाणि, सम्प्रति च सप्तादेनीमवाशिष्टमायुरुपभुड्येष

| पञ्चशतसञ्ज्ञचनौरपरिकरितं प्रज्ञाप्य भगवतः सुधमेस्वामिगणघरस्य पान्ने गृहीत्वा प्रवञ्जां क्षपकन्नेणितमारोहणपूर्व | अक्षित्केवलज्ञानमुत्पादाधित्यति, अतो भणितं मया, यथा- | अक्षित्केवलज्ञानमुत्पादाधित्यति, अतो भणितं मया, यथा- | अक्षित्केवलज्ञानमुत्पादाधित्यति, अत्रां ते निजतिज्ञता | अक्षित्केवलज्ञानमुत्पादाधित्यति, यत्रच्च भगविते, अयं ते निजतिज्ञता | अक्षित्रक्षित्यते मुद्दास्यति केवलम् । यच्च परिहीयमाणञ्जतयो देवाङ्यवनसमये भवन्ति, अयं ते निजतिज्ञता | अक्षित्रक्षित्यते मुद्दादात्रकमित् परिभवतीति पृष्टं तत्र शिवजन्मविराचित्रमहातपश्चरणफल्मेतत्, यत्रच्च भगवती महावीः | अक्षित्रक्षित्रक्षित्रक्षित्रकामोऽनाहताभिष्ठानो देवः अहो । | अक्षित्रक्षित्रकामोऽनाहताभिष्ठानो देवः अहो । | अक्षित्रकामे केवल्यतः श्रुत्वा वचनं जम्बूद्दीपाधियो जम्बूवृक्षविहितानिवासोऽनाहताभिष्ठानो देवः अहो । | अक्षित्रकामे

📗 | ममोत्तमं कुलिमिति त्रिपद्यास्फालनपूरी जम्बुगुक्षहस्तोऽनेक्यक्षयक्षिणीपरिवारो नर्तितुमारेमे, ततः श्रीणकेनोक्ते 📗

|कि|कोउं किनिमित्तं च नृत्यति १, भगवातुवाच—अणिक । श्रुणु—अत्रेव नगरे बभूव मूर्तिमतिनिभिभ्यः, तत्युत्री वृषभ-||कु रश्च निष्काशितः सकळजनसमक्षं खगृहात, ततोऽसौ चूतादिप्रसक्तः कदाचिद् चूतशालायां चूतकारैः समं रममाण-👸 द्तिजनद्तावभूतां, तयोश्च जिनद्तोऽतिव्यसनी वृषभद्तश्च शिष्टः, ततः पित्रा स एव गृहस्वासी विहितः, इत-📗

 $\|$ कांचिहिसंवादे हतः क्षुरिकयैकेन चूतकारेण ममेंदेशे, ज्ञातो वृषभदत्तेन नेतुमार्च्धः प्रतिजागरणाय स्वगृहं, न च गतोऽसो,  $\|rac{4}{2}\|$ 燭 भवति ' जायते ' सुज्यमाने ' आसेन्यमाने ' तहस्तु ' तं पदार्थं ' वजेयेत् ' परिहरेत्, ' आतिप्रसङ्गं च ' आति-निरदेशि—उत्पाद्य विमलकेवलमवबोध्य विशिष्टभव्यसङ्घातम् । सिन्दिपुरी सम्प्राप्तो व्यपगतकर्मो महात्माऽसौ ॥ १ ॥ $\| \hat{k}_{\parallel}$ उवाच—भगवन् ! विद्युन्मालिदेवस्य प्राग्जन्मगुरुजेन्मान्तरआता सागरद्त्ताचाये व्रतमनुपाल्य क गतः १, स्वाभिना 🕼 |अयं चात्मीयभातृजस्य जम्बूस्वामिनो भाविनीं कल्याणमालिकां निराम्य हषोतिरेकादेवं नृत्यति, पुनः श्रेणिक ' यत्र ' यस्मिन् वस्तुनीत्याद्यर्थसम्बन्धाद्रम्यते ' बहूनां ' प्रचुराणां ' घातः ' विनाशः ' जीवानां ' प्राणिनां 🍴 ततस्तेत्रेव द्तानशनो नमस्काराबाराधनाकारणपूर्व नियोमित उद्पादि जम्बूहीपस्वामी यक्षानिकायेऽनाहतनामा यक्षः, प्रकृतीपयोगिशिवभवसम्बन्धेनात्र लेशतः कथितम्। चरितं जम्बूनाम्नरतचरिताद्विरतरो ज्ञेयः ॥ २ ॥ उक्तमुप-तं ब्ह्धं बज्जेजा अइप्पसंगं च सेसेस् ॥ ८०॥ जस्य बहुणं घाओं जीवाणं होड् भुजनाणंपि। 🎳 🗎 मोगपरिमोगपरिमाणकरणे गुणहारम्, अधुनाऽरथैव यतनाहारमुच्यते---

तुन्छोसहीण भक्स्वणभिह बजे पंच अह्यारे ॥ ८१ ॥ मिन्तं परिवक् अपउलहुपाडितं च आहारं।

मि निश्रेतनं, तद्मंभवे तु बहुबीजानन्तकादिरहितं सिचित्तमिपे, यस्तु प्रथममेव सिचित्तमनामी-||.. । गाङ्भिरम्यवहरति तद्पेक्षयाऽमी अतिचाराः संभाव्यन्त इत्यत उच्यते—' सिचतं ' सचेतनं मूलकन्द्रादि, तथा इह गृहीतोपसोगपरिभोगवतः आवक उत्समेंण निरवद्यमेवाहारमम्यवहरति, तद्प्राप्ती कृतादिदोषदुष्ट-||

|णु| तानित्तमाहारं माचित्तप्रतिबद्धमाहारमित्यादि, तुन्छाः—असारा औषधयस्तुन्छै।षध्यो यासां बहुतरभक्षणेऽपि | |थु| ||अ| स्तोक्षेत्र तृतिः यथा चवलकवह्यक्तलीप्रमृतयः तासां तुच्छोषधीनां ' मक्षणं' अभ्यवहरणं ' इह ' जते ' वर्त- ||अ| ंबी ' प्रतिबर्द ' संबर्द स्वयमचेतनमेव चेतनावद्वृक्षे गुन्दादि पक्कफलादि वा, तथा ' अपउल' नि अपकम(कं स)चित्तं ||बे वन्मूलत एवाधिना न संस्कृतं 'हुप्पडलियं च'नि हुणकं च-अद्देश्विजं, आहारामिति सर्वत्र योध्यते, तेन॥

(क्ष) | वरसचेतनावयवस्य पकत्वादचेतनमितिबुद्धया भुझानस्यातिचारो, ननु तुच्छेषघयोऽपका दुष्पकाः सम्यक्पका वा १ | ि सचेतनकन्दफलादिविषयौ इतरे तु शाल्यौ(ल्याचौ)षिधिविषया इति विषयकुतो भेद्र, अत एव मूलमूत्रे 'अप्पडालिओस- 🛚 🚵 🕷 मीतिबुद्दवा पक्तवर्जुरादिफलं मुखे प्रक्षिपति तदाऽऽभोगेनापि व्रतसापेक्षत्वात्सिचित्प्रतिबद्धाहारातिचारः, अपरस्त्वाह-येत् ' त्यजेत् 'पञ्चातिचारान् ' पञ्चसङ्ख्यव्रतविराधनाविशेषान् , अत्र कश्चिदाह-यद्युत्सभैतः सिचत्ववर्जकः॥﴿ ||वस्य षिष्टत्वादिनाऽचेतनमिद्मितिबुद्ध्या भक्षणं व्रतसापेक्षत्वाद्गतिचारः, दुष्पक्रोषधिभक्षणं तु पृथुकादेदुष्पक्तया संभ-||🖔 |अपक्षेषधयः सचेतना अचेतना वा१, यदि सचेतना तदा सचित्तासित्यादिपदेनैबोक्तार्थत्वात्पुनर्वचनम-||ৠ || नैवास्य प्रतिविहितत्वात्, तथाहि—योऽनाभोगसहसाकाराभ्यामतिक्रमादिभिवां सचित्ते प्रवर्तते तस्य तह्रजैकस्या-🌋 || हिभक्खणया ? इत्याद्यक्, अतिचारत्वभावना त्यनाभोगादिना कार्यो, यहा कणिक्कादेरपकतया संभवत्सचित्तावय- 🛚 🕉 |प्यतिचारत्वं, सचित्तप्रतिबद्धाहारस्य त्वन्यथाऽप्यतिचारत्वं संभाज्यते, यदाऽस्थिकं त्यक्ष्यामि कटाहं तु भक्षयिष्या-|| 💥 || श्रावको भवति तदा सिचत्ताहारेण तस्य भङ्ग एव भविष्यति, कथमतिचारत्वमत्र १, उच्यते, यस्तु प्रथममेवेत्यादि- || 燭 मङ्गतं, अथाचेतनास्तद्। कोऽतिचारो १, निरव्यत्वात्तद्भणस्येति, अत्रोच्यते, सत्यमेतत्, किन्त्वाद्यावतिचारो

| यहाऽशनेऽनन्तकायसमिभं पाने मचादिपानं खाचे वृन्ताकादि स्वाचे त्रससंसक्तताम्बृळपत्रादि गृहीतोपभोगप | | ﴿ | ﴿ | ﴿ | ﴿ | ﴿ | ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ | (१भोगवतेन अावकेण त्याङ्यमतस्तदासेवनेऽप्यनाभोगातिकमादिना कस्यचित्केचनातिचारा वाच्याः, विचित्रत्वा-नस्तृतिसम्पाद्नासमथी अप्योषधीत्रौंत्येनाचेतनीकृत्य भुद्धे तत्तुच्छोषधिमक्षणमतिचारः, तत्र भावतो विरतेविरा-नाहारताऽभ्युपगता, तत्र च यन्तिकारकं तद्चेतनीकुत्यापि भक्षयतु, सचेतनस्यैय वर्जनीयत्वाभ्युपगमात, यत्पु-🐇 घितत्वाद् इच्यतस्तु पाछितत्वाद्, एवं रात्रिभोजनमांसादिव्रतेष्वप्यनाभोगातिकमादिभिरतिचारा भावनीयाः, 🛮 इतस्य, गाथोक्तसचित्तादिपदानामुपळक्षणत्वादिति गाथाऽथैः ॥ अतिगतमतिचारद्वारं, भङ्गद्वारस्येतोऽवसर-| ा। | यथाद्यपक्षौ तदा तृतीयतुर्याभ्यामेवास्योक्तत्वात्पुनक्कत्वदोषः, अथ सम्यक् पकास्तदा निरवद्यत्वादेतऋक्षणस्य नातिचार-। 🖁 तुच्छाः सचेतना एवानाभोगातिक्रमादिना मुझानस्य तुच्छीषधिभक्षणमतिचारः, अथवाऽत्यन्तावद्यभीरुतयाऽचि-|| है। समस्टेऽप्यतुन्छतुन्छत्वकृतो विशेषः, तत्र च कोमळमुहादिफलोफिकाखादकोदाहरणप्रतीतविशिष्टतृस्यकारकत्वेन

' हिविषं त्रिविषेन ' न करोमि न कारयामि मनसा वाचा कायेनेत्येवंभद्धकेन ' गुणवतं ' प्रस्तावादुप-भोगपरिभोगपरिमाणलक्षणं, तुशब्दो भङ्गकान्तरगृहीतस्याप्यस्योपदेशदानादिना भङ्ग इति विशेषणार्थः, ' घेन्तुणं गित गृहीत्वा उपादाय ' ददाति ' वितरति ' उपदेशं ' तदिषयं, यथा कुरुतेदं भूयं, ' अधिक वा ' अभेळं वा गृहीत-प्रमाणापेक्षया ' परिसुद्धेः ' अभ्यवहरति ' जानानः ' अवबुध्यमानः ' तो 'ति ततः ' भवेन्द्रकृः ' जायेत व्रतिविनाशः, एतदुक्ं भवति–द्विविघत्रिविघमङ्गकेन रात्रिभोजनमांसभक्षणादिनियममादाय यो जानान एवान्यस्मै रात्री मुङ्ह्न पिशितं वा खादेत्याचुपदेशं ददाति स्वयं वा गृहीतप्रमाणातिरिकं भुद्धे तस्यैतद्रतभद्धः एव, आकुट्टिप्रवृत्त-कहमा परीसहचम् अहियासंतो हु विहरिस्सं ॥ ८३ ॥ दुविहं तिविहेण गुणवयं तु घेनण देह उनएसं। अहियं वा परिभुंजह जाणंतो तो भवे भंगो ॥ ८२॥ मलमहलजुननत्योः परिभोगानिनिज्ञानो जियाणंगो । त्वादिति गाथाथैः॥ भावनाद्वारामिदानीम्---

ु | गिसोगवर्जितः कुतः १, यतो जितानङः, यहा परिमोगविवर्जित इत्यनेन सदनकामरहितत्वमुक्तं, जितानङ्ग इत्य-🦑 निन त्विच्छाकामत्यागः, एवंभूतः सन् ' कदा ' कस्मिन् काले कभैनिजैरार्थं परिषोढव्याः परीषहाः-धुत्पिपासादयो 🕅 हाविद्यातिः, यदुक्तम्—" खुहा पिवासा सीउण्हं, दंसाचेलाऽरइत्थिओ । चरिया निसीहिया सेज्जा, अक्कोस वह जायणा 🕅 🖒 ॥ १ ॥ अलाभ रोग तणफासा, मळ सक्कारपरीसहा । पण्णा अण्णाण सम्मत्ं, इय बानीस परीसहा ॥ २ ॥ " एत 👭 एवातिदुजियत्वात चम्रः-सेना परीषहचमुस्तास ' अहियासंतो गति अधिषहमानस्तयाऽभज्यमान इति भावार्थः 'हुः' पूरणे विहारियामि । विचारियामि, सुसाधुिकयायुक्तो गुरुभिः सह संयमानुष्ठानपरायणः क्षुघादिपरीषहाच्यावितसत्त्यः 🔯 चर्यां कारियामीति मावनेति गाथार्थे ॥ उक्तं नवमं हारं, तत्प्रतिपादनाच्चोपभोगपरिमोगारूयं 🍘 तथा जित:--पराभूतोऽनङ्गः-कामो येन स जितानङ्गः, विशेषणहारेण परिभोगविवर्जितत्वे हेतुरेषः, भावना चैवं-॥

🐖 णानर्थदण्डातिदेशपूर्वं प्रस्तुतगुणज्ञतस्वरूपमाह—धर्मेन्द्रियस्वजनशब्दानां कृतद्वन्द्रानामर्थशब्देन बहुवीहिः, ततोऽर्थ- श्वनो हन्हाल्पर्यः प्रत्येकं संबध्यते, धर्मार्थमिन्द्रियार्थं स्वजनार्थमिति, तत्र धर्मो-जिनबिम्बचैत्यालयादिकारणा- 🔯 | दिरूपः पुण्यन्यापारः प्राणिसार्थेदुर्गातिपातवारणसुगतिस्थापनाभ्यां तद्रथै—तस्प्रयोजनं, इन्द्रियाणि—स्पर्योनादीनि, 🕼 ||स्रीमोजनताम्बूलावर्शमिति तात्पर्थं, स्वो जनः स्वजनः—पितृमातृआत्रादिस्तन्निमितं स्वजनार्थं, पित्रादिपुध्वादिकृते|| 🖔 | इति हदयं, ' जं कज्जं ' ति यत्कार्थं दलानयनपृथ्वीखननकुषिवाणिङ्यराजसेवाकरणादि शक्यानुष्ठानरूपं विधीयत 🛚 इहार्थद्गडप्ररूपणायां तद्रिपर्ययरूपोऽन्थेदण्डः सुखावसेयो भवतीतिबुद्धया पूर्वोन्डेनार्थद्ग्डं प्ररूप्य शेषे-| ||तजुष्टिनिमित्तं स्पर्शीदिविषया अपीन्द्रियश्ब्देन विवक्षिताः, विषयविषयिणोरभेदोपचारात्, तत्प्रयोजनमिन्द्रियाथै,| तदच्येतैरेव नवद्वारेवांच्यम्, विन्धीयं तु आण्डा तिन्मिर्ड गुणन्नयं तह्यं ॥ दः।।। घरिमदिगसयणद्वा जं कजं तं तु होइ अद्वाए। प्रस्तावः, **॥||हितीयं मुणव्रतं, साम्प्रतमन्थंदण्डाख्यत्तीयगुणव्रतस्य** 

े अपध्यानगुरुप्रमादाचारते, पापोपदेशश्र हिसप्रदानं च अपध्यानगुरुप्रमादाचिति चेति पुनर्हन्द्रस्तस्य च स्वपद-पागेपदेशं हिसप्रदानं अपध्यानगुरुप्रमादाचरितामिति अपध्यानं च गुरुप्रमाद्अ तयोराचरितम्—आचरणम् विकल्पाः 'अनशैद्णहस्य ' अप्रयोजनप्राणातिपातादिन्यापारस्य ' भवतित ' जायन्ते ' चत्वारः । गुणत्रतम् -अन्धेद्ण्डत्रतनामकं तृतीयं 'तिणि गुणन्य्याणि, तंजहा-दिसिन्यय भित्यादिस्त्रकमप्रामाण्यात हित होषः ' तं उ होड् अहाए ' तद् ' मनति ' जायतेऽथीय—सार्थकं—सप्रयोजनमथेदण्ड इत्यर्थः, 'निज्मीयं उ '- | ष | नि विपरीतं यत्त्रयाणामेकमपि न साधयति, तुः पुनर्थे अनथीय-निष्प्रयोजनमनथैदण्ड इति योऽर्थः, तृणलताः । छेदनक्रकलाशमारणादिवत ' तिवश्ह गुणन्त्रथं तह्यं ' ति तस्य अनर्थदण्डस्य विरमणं विरितः—परिहारः, किम १ प्रधानत्वाद्।चरितशब्दस्य प्रत्येकसम्बन्धनाद्पध्यानाचरितगुरुप्रमाद्गचरितलक्षणभेद्द्याक्षेपाद्, |तृतीयस्थानवार्ति स्वरूपतो वेयमिति वेष इति गाथायेः ॥ इतोऽस्येव भेद्द्धारगाथा— पानोबएस १ हिंसप्पगण २ अवज्ञाण २ गुरुपमायितं ४। भेया अणत्थदंहस्स होते जउरो जिणक्लाया ॥ ८५॥

| विधियमानेषु, अन्यदा कोरण्टकनामा कपाळिभिक्षेनैंगितिको राजसभामुपस्थितः, राज्ञा चासौ प्रष्टः—यथा केन विधि- | जि || नाऽस्मत्कारितसरित पानीयस्थैयै संपत्स्यते १, तेनोदितं—यदि कपिलकेशो विषमदन्तो वक्रनासो बृहत्कर्णेश्र बाह्म-|चतुःसङ्ख्याः ' जिनाख्याताः ' सवैज्ञोदिता इति गाथासङ्क्षेपार्थः, विशेषार्थस्त्वयं—पापोपदेशो नाम 🕌 प्रवस्येन्तां विवाहायुत्सवा इत्यादिरूपप्रेरेणं, हिंसप्रदानं विपामिशासादिवितरणम्, अपध्यानाचरितं चात्तेरीद्र- $\|\psi\|$ | चिन्तानुगतं, यथा—जायन्तां मम लक्षम्यः संपद्यन्तामभीष्टश्चदाचाः । मियतां वैरिकवर्गो भद्रं वा यन्मृतोऽयमिह निष्कारणमाभीरादिलोकस्य कथञ्चिज्जल्पत्तंभवे वाह्यन्तां शकटानि दम्यन्तां गोरथका आरभ्यन्तां कृषिकमीणि

्र विवास स्थानवोग्यः, आदिष्टो नरपतिना, नीतो नियुक्तकेर्निहतरतत्र, ततः—पापोपदेशवीक्षितदोषः प्रत्यक्षमेत्र कि कि कि कि कि कि निर्मा कि । निज्ञाद जनस्थाये वैराग्यसमागतरवान्तः ॥ १ ॥ यथा—हितं न वाच्यं त्वहितं न । निज्ञाद जनस्थाये वैराग्यसमागतरवान्तः ॥ १ ॥ यथा—हितं न वाच्यं त्वहितं न । जिल्लाहेतं प्रविद्धः ॥ १ ॥ यथा—हितं प्रविद्धः ॥ १ ॥ यथा—हितं निर्म प्रविद्धः ॥ १ ॥ विश्व वाच्यं, हिताहितं नैव च माषणीयम् । कोरण्टको नाम कपात्रिभिष्ठाहितोपदेशादिवरं प्रविद्धः ॥ १ ॥ विश्व विद्यापदित्य कि विश्व वाच्यं, विश्व वाच्यं, विश्व वाच्यं प्रविद्धा स्वस्थानमागन्तु प्रवृत्ताः, अन्तरात्रे चास्तंगमनवेलायां प्राप्ता याममेकं, तत्र । विश्व वाहिरेव त्यवक्षादिव्यापति कृत्वा मांसं विश्व विद्य त्यवक्षादिव्यापति कृत्वा मांसं विश्व वाहिरेव त्यवक्षादिव्यापति कृत्वा मांसं विश्व विद्य व्यवक्षादिव्यापति कृत्वा मांसं विश्व विद्यापति क्षात्र मांसं विश्व विद्य व्यवक्षादिव्यापति कृत्वा मांसं विश्व विद्यापति क्षात्र मांसं विश्व विद्यापति क्षात्र मांसं विश्व विद्यापति क्षात्र मांसं विश्व विद्यापति क्षात्र विद्यापति क्षात्र मांसं विद्यापति क्षात्र मांस्य विद्यापति क्षात्र मांस्य क्षात्य मांस्य क्षात्र मांस्य क्षात्र मांस्य क्षात्य क्षात्र मांस्य क्षात्र मांस्य क्षात्र मा हैं|| केचिद्राममध्यं मद्यमण्डकादिनिमित्तं गताः, केचिच्च बहिरेव लावकादिव्यापांते कृत्या मांसं || क्रिं|| क्रिंगि || प्रगुणितवन्तः, तदा च तेषामित्यं मनःपरिणामोऽभवद्—यदि मध्यगता मार्येन्ते तदाऽस्माकमेय केवलानामिदं || क्रिंगि || क्रिंगोधनं भवति, मध्यगतानामप्ययमेव सङ्गल्पोऽभवद्—यदि द्यारवर्तिनो विनाश्यन्ते तदाऽस्माकमेवेदं गोधनं जायते, || समर्पितं च स्वरवपदार्थार्षं विषसंयोजितं परस्परं, तदास्वादनेन च प्राप्ता मरणं, तन्मध्ये च केश्रिद्रात्रिभोजन-|| निवृत्तिः कुताऽभूत ते तत्र न मृताः, गोधनस्य च तस्य स्वामिनो बभूद्यः, सञ्जातधमैप्रत्ययाश्च विशेषेण ब्रताबुधता निवृत्तिः कृताऽभूत ते तत्र न मृताः, गोघनस्य च तस्य स्वामिनो बभूद्यः, सञ्जातघर्भप्रत्ययाश्र विशेषेण व्रताचुचता

बभूव, तद्भगिनी पुरन्द्रयश्याः, सा च कुम्भकारकटनगरस्थामिना दण्डिकिना राज्ञा परिणीता, कदाचिच्च जित- शि शश्चिसमीपं समुपागतः पालकनामा पुरोहितो नास्तिकवादी, नास्तिकमार्गप्रिक्पणां कुर्वाणः स्कन्दकुमारेण सर्विज्ञ- शि मतावदातबुद्धना निष्प्रधन्नअञ्चाकरणः कृतः प्रदिष्टो बभूव, निष्काशितो जितशञ्चणा, भिवेतञ्चतावदोन गतो दण्ड- शि मितार्थ, स्कन्दकस्त्वन्यदा मुनिसुव्रतस्थाम्थन्तिके सञ्जातवैराग्यो राजपुत्रपञ्चशतपरिवारः प्रतिपेदे दीक्षां, क्रमेण शि महीताद्विवधाशिक्षो गीतार्थो निवेशितः सूरिपदे, तान्येव पञ्च शतानि राजपुत्राणां संपन्ना शिष्यसम्पत्त, विज्ञसोऽन्येद्धः शि स्वामी स्कन्दकाचार्थैः—यथा मगवन् । व्रजामि युष्मदनुज्ञया पुरन्द्रयशःप्रमृतिप्रतिबोधनाय कुम्भकारकटनगरं, शि मगवताऽपि मुनिसुव्रतस्वासिना निरदेशि—प्राणान्तिकस्तत्रोपसर्गः, तेनोक्तं—किमाराधनाफळे विराधनाफळो वा १, तिथे-|ॐ|| बबुध्यानागतमेव साधुयोग्योद्यानभूमौ निखातानि नानाविद्यायुघानि, प्राप्ताश्च क्रमेण विकालवेलायां तत्र सूरयः, पुरन्दर- ||ॐ|| || यशाश्च तदागमनमवबुध्यानन्द्मरनिभेरा तां श्वरीमनेकमनोग्ध्यत्रत्नेग्नेन्न क्रमेण क्रा || यशाश्र तदागमनमवबुध्यानन्दमरनिभेरा तां श्वरीमनेकमनोरथश्वेतातिवाह्य प्रमातसम्ये समं राज्ञांगता वन्दनार्थ,विधि-|है|| मूत्वा सुगतिभाजनं संबुत्ता इति । अभ्रौ तु दृष्टान्तः-शावस्त्यां नगयी जितशत्रुपुत्रः स्कन्दकाभिधानः कुमारो ||ॐ||

पौरलोकश्च सूरिसमीप एव धभेदेशनाश्रवणेनातिवाह्य कियतीमपि कालवेलां गताः स्वरथानं, तत्र च रहो व्यव र्डमानविशुद्धाध्यवसायसमुपारूढक्षपकश्रोणिक्षपितघातिकर्मणामुद्गादि केवळं, तत्क्षणमेव समुछ्ठसति जीववीयो-🖐 बु बद्भिवन्छ च दत्तवती कम्बलरत्नमाचार्याणां, सूरिभिरपि तद्विपाद्य कृतानि निषद्यापाद्ग्रोञ्छनानि, राजा पुरन्द्रयशाः 🥻 पैरलोकश्च सूरिसमीप एव धभेदेशनाश्रवणेनातिवाह्य कियतीमपि कालवेलां गताः स्वरथानं, तत्र च रहो व्यव-

|| मृत्वाऽभिकुमारेषुत्पन्नः, क्षुष्ठकरतु शेषसाघुनदाराघकः संवृत्तः, ग्रमाते च तदीयरजोहरणं शकुनिकया रुधि-||ॐ| || रिदेग्धं करआन्त्या समुक्षिप्य नीयमानं भवितन्यतावशेन निपतितं पुरन्दरयशोदेवीभवने तद्मतोः, दृष्टं तया, हा ||ॐ| || न कुशळं मदीयआतुरिति विचिन्तयन्ती यावदीक्षाञ्चके तावदसावप्यभिक्षमारो भवप्रत्ययविभक्षनिज्ञारपूर्वेभृतान्तो ||﴿ ्द्दाति, लोकोऽपीद्य एव य एवं कुसङ्गतिपरायणस्य नरपतेनगरे प्रतिवसति, एवं च क्रुतनिदानस्तेन पीलितो 🔛 |सूरि:—यथैते भवता मत्साघवः पञ्चशतसङ्ख्याः पीलिताः, केवलं संहननादिबलेपितेरेतेः सम्यक् सोद्धरियद्यपसर्गः, |अयं च बालः पील्यमानः किमपि करिष्यतीति न जानामि, तदेष तिष्ठतु तावन्मामेव प्रथमं पीलय भेकमपि वचनं न कुतं तद्सित यदि मद्नुचीणेतपसः किञ्चित्फलं तद्गऽहमागामिभवे भवेयं न|| तिरेकसमासादितशैलेश्यवस्थानां च समजानि निवाणगमनं, सकलसाधुपयेन्ते च लघुक्षह्वकपीलनोधतं पालकं बभाण॥ कतैन्यमिति बुद्धया क्षुक्ककमेन पीलयामास, ततः कोपमुपागताः सूरयः पश्य दुष्टात्मनाऽनेन मदीय-केवलमेतहघाय, किन्तु राज्ञोऽपि सपौरपरिजनस्य, यतो राजाप्ययमेवंप्राय एव य एवंविघानां पापकमीणामवकारां येन न पर्याम्यहमेतदुःखं, ततोऽसाववगणस्य सूरिवचनं यथा महदुःखमस्य भवति

तत्रात्तेस्वरूपं—राज्योपमोगशयनासनवाहनेषु, स्त्रीगन्धमाल्यमणिरत्नविमूषणेषु । इच्छाभिलाषमतिमात्रमुपैति मोहाद्, ध्यानं तदात्तिमिति संप्रवद्गित तज्जाः ॥ १ ॥ तत्र कथानकम्—महिषरिक्षणं कुर्वन्, लोकस्य लभते पयः । एको माहिषिकः कापि, ग्रामे प्रचुरमाहिषे ॥ १ ॥ लब्ध्वा स्ववारकेऽन्येबुदुंग्धपूर्णमसौ घटम् । तत्र महादण्डकारण्यमिति । तदेवमस्य सवैद्विपद्चतुष्पद्वादिविषयमग्निदानं तर्ष्टिसप्रदानमन्थेदण्डः, अयं च न कत्तेव्य एव, बहुपापकारणत्वात, तथा चान्यैरप्युक्तम्—" नादेयानि न देयानि, पञ्च द्रव्याणि पण्डितेः। लीज्बोलयामास ज्वलनं, पुरन्दरयशा अपि मम भगवान् मुनिसुव्रतस्वामी शरणीमिति जल्पन्ती समुचिक्षिपे देव-तया, नीता तीर्थकरसमीपं, गृहीत्वा प्रवज्यां क्रमेण प्राप्ता सुरलेकिम्, इतरोऽपि ददाह तद्शेषं नगरं, जातं च द्धितकाभ्यां, शोत्स्यते दिवसन्ययः ॥ ३ ॥ अपरापरवारेश्च, सिपिषि प्रचुरे कृते । विक्रीते रूपकेंछिप्से, तैप्रेहीप्ये विकृत्य संवर्तकमहावातमष्टाद्शयोजनमध्यवर्तितृणकाष्ठकचवरहिपदचतुष्पदादि नगरमध्ये प्रक्षिप्य प्रदाय प्रतो-अभिविषं तथा शस्त्रं, मद्यं मांसं च पञ्चमम् ॥ १ ॥ " इति, अपध्यानाचिरितम्—आंतिरोद्ररूपं प्राग् निवेदितं, विधाय पाद्योरन्ताश्चन्तयामास चेतिस ॥ २ ॥ अस्माद्यधि घृतं तकं, प्रचुरं मे भविष्यति ।

🏽 च प्रागेव शिवकथानकप्रस्तावे निद्धितः, रोद्ध्यानऌक्षणं चेदम्—संछेदनैदेहनभञ्जनमारणैश्र, बन्धप्रहारद्मनैर्वि-क्षि∥िनकुन्तनैश्च । यो याति रागमुपयाति च नानुकम्पां, ध्यानं तु रीद्राभिति तत्प्रवद्दित तङ्जाः ॥ १ ॥ गुरुप्रमादा- | 🎇 च सकरो [बलीवदेँ] ॥ ४ ॥ ततो हळादिसामग्री, विघाय सकलामपि । विघास्ये कर्षणं तस्माद्धान्यं संपत्स्यते

पाण्डवा राज्यं हारितवन्तः। विषयत्राम्पट्ये तु क्रचित्तक्षियेशे कश्चिह्रणिकपुत्रो वेह्वहरूनामां ऐश्वर्योदिमदायिक्त
मानसः कद्माचित कुन्दक्षिक्र्या वेश्यया सह सङ्गुतियकरोत्, न चैवं विज्ञातवात् यथा—तदेव संस्पर्शेम्प्रकं, सेन 

चान्ते विङम्बना। ताम्र चान्याप्त च क्रीप्यं च वेश्याम् को गुणः १॥१॥ता च विविध्हानभावादित्रशिक्रतो विसस्मार

सर्कुदुम्कं, चखाद निःशेषमेव गृहसारं, तत्याजाम्नायिकं हिताचिन्तकं परिवारं, विज्ञाय च कुन्दक्रिकाया माता गृहीत
सर्कुदुम्कं, चखाद निःशेषमेव गृहसारं, तत्याजाम्नायिकं हिताचिन्तकं परिवारं, विज्ञाय च कुन्दक्रिकाया माता गृहीत
सर्कुदुम्कं, चखाद निःशेषमेव गृहसारं, तत्याजाम्नायिकं हिताचिन्तकं परिवारं, विज्ञाय च कुन्दक्रिकायामां परिवारं निर्वार्य द्वीगिविष्यव्यस्मित्तारा समस्तदुःखनिवन्यनमूताया द्रमकतायाः,

इत्येजातं, संत्यको वेश्यव्यव्हारः, कि बहुना १, माजनीक्रतोऽयमात्मा समस्तदुःखनिवन्यनमूताया द्रमकतायाः,

तदिद्दानीं कि करोमि १, अथवा यथाक्रयञ्चित्रपार्थामि प्रनः कियन्तोऽपि रूपकाः, अन्येद्युश्च संस्मृत्य प्रवेद्यिक-्री चरितं तु घृतादेदुःस्थगनादि मद्यादिन्यसनविषयत्वास्पद्यादि च प्राग् न्यास्थातं, तत्र दुःस्थगनादौ मक्षिकादिजीय-है न्यापितिनिर्धिका प्रतीतैव, मद्यादिन्यसने च मद्योदाहरणं प्राक् ' कश्चिहाषस्तपस्तेपे ' इत्याद्यक्तेत्रं, चूतन्यसने तु

संभ्रममुपद्रशेयन्त्या विघाय चरणक्षाळनादिकियां निवेशितो निजखद्वायां, इतश्र पूर्वमेव स्वीकृताऽऽसीत्तया राज- 🛚 🖄 पुत्रस्यैकस्य भाटी, भवितन्यतावशेन स चायातस्तदैव, दद्शै पर्यक्षोपविष्टममुं, ततः स्वपुरुषेप्रीहायित्वा तं स्वहस्तेना- 🕅 बहोः कालाद्वलोकितो मयेत्यानीतस्त्वत्समीपं, तद्व तथोपचरणीयो यथा न संस्मरति निजग्रहस्य, तयाऽप्यति-| कुन्दकलिकाजनन्या, नीतो निजगृहं, स्वीकृता रूपकाः, भणिता निजपुत्री—वत्से ! स एष तव प्राणप्रियो वेह्यहलो∥ कृष्य क्षिकां छुलावास्य केशपाशं चिच्छेद कणा जग्राह नाशां सोष्ठपुटां, ततो गलेग्राहं निष्कारय तत्स्थानाचि-क्षेपाशुचिस्थान इति । एवं विडम्बनामिह भवेऽपि विज्ञाय विषयलाम्पट्यात । कः कुर्यात स्वाहितैपी कामेष्वत्य-॥ कषायाः कलुषस्वभावाः । य एव तान् लालयति प्रयत्नात्, क्षिपन्त्यगाघे व्यसने तमेव ॥ १ ॥ रामेण भूः क्षत्रि-दुरन्तता प्रतिपादिता '' कोहो य माणो य आणिग्गहीया, माया य लोभा य पगडुमाणा । चत्तारि एए कसिणा कसाया, सिंचंति मूळाइं पुणोभवस्त ॥ १ ॥'' तथाऽन्यैरप्युक्तम्—'' कोऽन्यः कृतझोऽस्त्यखिलेऽपि लोके, यथा न्तमासिक्तम् १ ॥ १ ॥ कषायप्रमादे च महानर्थहेतौ कियन्त्युदाहरणानि लिख्यन्ते १, येषां कषायाणाभेवं सिद्धान्ते ||तामि विकालवेलायां कृतस्नानाङ्गरागः परिहितप्रधानवस्त्रस्ताम्बूलादिसामग्रीसमेतश्रलितः स्वगृह्याभेमुखं, इष्टः

```
' ताद्वरतिः 'अनर्थदण्डपरिहातिः ' भवति ' जायते ' हहं , अत्यर्थं, कस्य १—' विवेकयुक्तस्य ' सगुणापगुण- 🖟
अत एवेदमुपदिष्टं महात्मिभिः—" मुणमेणअभिग्समाणं, मेणियकोणियाण य । गंगद्तास्म वुतंतं, सोचा खंति || 🕅 || अत एवेदमुपदिष्टं महात्मिभिः—" मुणमेणअभिग्समाणं, सेणियकोणियाण य । गंगद्तास्म वुतंतं, सोचा खंति || अत एवेदमुपदिष्टं महात्मिभिः—" मुणमेणअभिग्समाणं, नेणियकोणियाण य । गंगद्तास्म वुतंतं, सोचा खंति || अत
                                                                                                                                                                  ' ह्यु ' विलोस्य ' दोषजालं ' अनर्थसमूहं, क १ इत्याह—' अनर्थदण्डे ' निष्प्रयोजनपापोपदे-||
                                                                                                                                                                                                    🕬 शाहेव्यापारे, 'न च भैव ' गुणः ' अर्थासिद्धलक्षणः कोऽपि, तस्मादिति च ज्ञात्वेत्यध्याद्यारः, किम्प्रित्याह – 🖟
                                                                                         ं थी। समायरे ॥ ३ ॥ " एते च दृष्णन्ता ग्रन्थान्तरेभ्य एवावसेयाः । यथा जायत इति द्वारमाहिन
                                                                                                                              दहुणं दोसजालं अणत्यदंडांत्रे न य गुणो कोह ।
तिवारहे होह दढं विवेगजुत्तस्स सत्तस्त ॥ ८६ ॥
```

ैं। हुपलमते तस्य विवेकिनो जीवस्यानर्थदृण्डविरतिकरणे वित्तमुत्सहते एवेत्यतः स्वोत्साहानुरूप्येण प्रवृत्ति-।।

मतोऽस्थेषा जायत इति गाथाथंः ॥ दोषद्दारमिदानीम्

🌹 बस्तुविचारणासमेतस्य ' मत्त्वस्य , प्राणिनः, अयमर्थः—यो द्यानर्थदृण्डे दोषं पत्र्यति गुणं च तस्मान्न किञ्च-||

' रागद्रेषवशानीः । रागश्र—आभेष्यङ्गलक्षणः हेषश्र—अपीतिरूपो रागहेषौ तयोवेशः—आयत्तता तेनात्तीः : 🏻 | ज्याकुळा रागद्रेषवशाची दुर्दान्ताः—आशिक्षिताः सन्तः—उन्मताः—मदिरामद्विह्वित्या दुर्दोन्तोन्मत्तास्ते च ते या-रागहोसवसट्टा दुह्तुम्मचजायवकुमारा । खालियारिजण य मुणि निरत्थयं ते गया निहणं ॥ ८७ ॥

🎒 बातनं द्वेपायनारुयं, कथं १-' निर्थकं ' निष्ययोजनं, तेशब्दस्य योजना दर्शितेव, ' गताः ' प्राप्ताः ' निधनं '

|पर्यवसानामिति गाथाऽक्षराथैः । भावाथैरतु कथानकगम्यः, तचिदम---

देवनिर्मितायां हारवत्यीभघानमहापुर्या दशारचकलघुआत्वसुदेवतनयौ वासुदेवबलदेवावभूतां, तयोश्र राज्यलक्ष्मीसुखमनुभवतोः कदाचिद्दशद्शारज्येष्ठसमुद्रविजयराजाङ्गजो गजतुरगरथसुभटबळकल्कितजरासन्याभि-

।{वाड्नारोपणजनिताचित्तचमत्कारदेवकीतनूजान्दोळनाथॅप्रसारितानिजभुजाकम्पनाशक्यताप्रकाशितस्वसामथ्यांपनीत—||४

यानप्रतिगसुदेगानीकसत्कमुकुटबद्धभूपाऌळक्षळीलागिहितबाऌकालविजय आयुघशालाज्यगरिथतपाञ्चजन्यशाङ्गेप.॥

्रै ह्यातश्रमणसङ्घपरिवृतो विहत्यान्यस्थानानि पुनः पुनर्द्दारवत्यां कृतविहारः समवससार श्रीनेमिनायो द्वार्वि क्ष श्रुसतीर्थकरः, समागताः सुरेन्द्राद्यो देवसार्थाः कनं <del>अक्तिअभिन्येन</del>े न्द्रभमुखो नगरीजनः, अकारि भगवता धर्भकथा, तद्नन्तरं च विनयविराचिताझलिपुटः पप्रच्छ कृष्णो भग- 🥻 यत्तु पृष्टं कुत उभयस्यापि त्रिनाशस्तत्रोत्तरं भवतो जराकुमारात्स्रयो द्वारवत्यास्तु मदिरारसास्वादसंपादित-वन्तं स्थामित् ! कियचिरं ममायुः, द्वारवती चेयं महर्ष्टिसमन्विता कियन्तं कालं स्थितीमती मविष्यति १ कुतो वोभयस्यापि विनाशः १, तिथैनाथेनोक्तं-तव जीवितं हाद्श वर्षाणि, हारवत्यप्यैतावत्कालस्थितिकैव,

त्याज्याः सवैरंव लोकेरपरिशेषा मद्यविशेषाः, यतस्तह्रारको हारवत्याः प्रतिपादितः प्रलयस्तीर्थनाथेन, ततस्त- 🔯 च्छ्वणानन्तरमेव शकटशतैरतिवाह्य मचकुम्भिकाशतसहस्राणि स्कोटितानि नीत्वा पर्वतकन्दरेषु, द्वीपायनर्षिस्त्वान त्मनः सकाशाद्रगवदादिष्टं नगरीविनाशमाकण्ये न विसिमे स्थातव्यं मयेत्यिसिष्यना जातो विविक्तत्रनवासी, एतचाकण्ये ग्रह्मियाद्विपावेगघूणेमानमानसो वासुदेव जराकुमारोऽपि हा ! कष्टमिदं यन्मया निजञ्जातुः कनीयसो वघोऽनुष्ठेयः, तत्तत्र गच्छासि यत्र से नामापि न ज्ञायत इत्यभिप्रायवान् प्रविवेश कोशाम्बवनं, तत्र चावसरे बलदेवस्य आता सारिथः सिद्धार्थनामा बलदेवं व्यजिज्ञपत्— प्रविष्टः प्रणम्य भगवन्तं निजपुरीं कृष्णः समं बलदे-ज्ञापितं नगरीलोकस्य पटहोद्रोषणपूर्वं, यथा—मो ! भो ! गिरिनिकुझेषु नीत्या परि-पारमेश्वरी दीक्षामासेन्योग्रं तपश्चरणमायुःक्षये समाराधितमरणो देवभूयं गतः, इतश्चातिकान्ते मासषट्के कादम्बरीगुहावर्तिन्यां सुजातायां पूर्वत्यक्तायां मदिरायां समागते कामिजनमनोहारिणि वस्न्तसमये भवि-यथा मुख मां येन स्वीकरोमि प्रवज्यां, ततो विद्ध्या व्यसनगतस्य मे बोधिमित्यभिधाय मुक्तो रामेण स्वीकुत्य डेपायनादिति, आश्वासितो भगवता सद्भेदेशनाऽमृतवृष्ट्या, खलीकृताद् वादियाद्ववृन्द्न

|थ| |(७) तेन्यतावरोन क्रीडार्थ निर्मताः प्रद्युप्तराम्बाद्यो याद्वकुसाराः, तन्मध्यात् राम्बसत्कः कथिबेदेको मनुष्यो || हैं। स्थितं दृहशुहींपायनमुनि, समालोक्य भाषितं चैकेन तन्मध्यवर्तिना-भो। मो। स एष योऽस्मन्नगरी हैं। विनाशायिष्यति, ततो मह्प्रमाद्वश्चौस्तैः पाद्प्रहारपाषाणक्षेपणादिमिरमिहतोऽसो, मणितश्च-त्वमस्मत्युरी हिनाशायिष्यति, ततोऽसावेबसुत्यास्यमाने। हन्यमानश्चानेक्या गतः कोपं, मधेषा सभवनप्राकारिषदः हैं। विज्ञायित्वयेति निद्दानं कृत्या स्थितोऽन्तोने, ज्ञातवृत्यात्ते विज्ञेतः समाययतुरत्दुरशमनाय, भाषितश्चन्ते च-अमन्त्रान्ते। विज्ञेत्वासुदेते। भीतभीतो सम् नगर-ै निस्कालमुक्तत्याद्रस्युत्कण्ठया, बाढं विह्नालितचेतनाः ते च ततो रम्यगिरिपारितार्र पर्यंटन्तो ध्यानाव. , ृष्टलोकेः समाययतुरतदुपरामनाय, भाणितवन्तो च—भगवन् ! महते ! महातपस्वी भवान् तहेतैमूर्सेरजानानैर्गः, 🖔

||ॐ|| भेते एव ममापकारिणो नापरो नगरीलोक:१, तद्रच्छतु भवान् स्वस्थानं, सया त्वेषामेवोत्प्रासना सत्या कर्नेव्या न ||ॐ||तु क्षमणीय एषोऽपराघो, न भूयो भूयस्त्रया किमपि वक्तव्योऽहं, ततो निवारितोऽपि तेन ऋष्णोऽवश्यभाविभावो ||ॐ|| नान्यथा कर्ने सुरासुरे: सेन्द्रेरापे पार्येत इति करोतु यद्स्मै रोचते त्वं कियती: प्रार्थेनाः करिष्यसीति निष्ध्य-|| णेन, बासुदेवेनोक्तं-मैवं वोच: तपस्वित् !, यदि श्वा दशाति तार्कि सोऽपि द्छन्य: १, किञ्च--यद्यमीभिरपकुतं | |तिकमशेषनगयो अपि विनाशनाय निदानकरणमुचितं १, तत् प्रसाद्बुद्धिमाधाय भवस्रि. क्षम्यतामयमेकोऽपराघोऽ-| स्माकं, द्वेपायनोऽबवीत-त्वं हि सुखी न जानासि परदुःखमहमेतैः पापिष्टैरनेकघोत्पारयोत्पास्याभिहतः, तिक-यथा—उपवासादिरतः शान्तिकर्म-| पराधानामेतत्कद्रथनमेतैः कृतं तह्रश्याम्यस्य दुर्घिनयस्याचिरात्फलममीषां निष्कारणत्रैरिणां सकलजनविनाशकर-रूपेयेत् कद्धिंतस्तद्स्मांक क्षमस्व, क्षान्तिपरा हि मुनयो भवन्ति, तत्प्रसीद्तु भवान्, मुनिरुवाच—अस्माकमन-||मानोऽपि बलदेवेन स्वार्थपरतया तं यावत् युनः पुनविज्ञपयति तावद्नेनोत्तं--किमेवं पुनः पुनः प्रनः प्रलप्यते भवता १ महापुरुषी मुक्ताऽन्यस्य कीटकस्यापि न मया मोक्षो विघेयः, ततो विशेषण विलक्षीभूतोऽसौ नगरी, समादिदेश च पुरीजनमशेषं, बलभद्रादिलोकेन गतो

जनादेनसीरिणे गते मातापित्रोरन्तिकं, प्रमुणीकृत्य स्थमारोपयामा मतुदेवकीरोहिणीसहितं वसुदेवं, यावन्न चलिति इति पूर्वमेव प्रतिपन्नं मयाऽतो गच्छतं युवास्, अनयोः पुनरत्रेव मृत्युरिति भणित्वा पर्यतेरिवानयेरितिषबलग्नोका-स्थानाद्रथस्तावतुरङ्गस्थाने स्वयमेव भूत्वाऽऽकुष्य स्वप्राणेनानीतः प्रते।त्धे यावतः, पार्षिणप्रहारेण पातियित्वा कपाट-पुटं यावक्तिष्काशायितुं मववृताते तावदाकाशस्थेन द्वीपायनसुरेण नात्र युवां सुक्त्वाऽन्यस्य कैलियकस्यापि मोक्ष संबृत्तः, ततोऽसौ छ॰घावकाशो विचिन्त्य तं प्रमत्तं संवत्तकवातेन महता बहिःस्थितमपि द्विपदादि प्रक्षिपन्नन्तः परायणः सबोंऽपि तिष्ठतु येन प्रतिहन्यतेऽसौ, ततो विशेषेण धर्मकर्मपरायणी लोको बभूव, हैपा-यनस्तु मृत्योत्पेदेऽभिकुमारेषु, ततो दत्तोपयोगो भवप्रत्ययविभङ्गेन विज्ञातपूर्वभवविहितनिदान आगतो नगरीम, रक्ष रक्ष प्राणमिक्षां प्रयच्छेत्यादिक्त्पो जनस्य करूणः प्रलापः, अत्रान्तरेऽप्रतिविधेयव्यसनोपनिपातोपस्थानदुःस्थौ अपश्यम् भयेन तपोनियमशान्तिकभोंधतमशेषलोकं, तत आत्मानभुपद्श्ये गतः स्वालयं, जनः पुन-विधाय निःशेषद्वाराणि प्रदीपयामास सर्वतोदिकं पुरीं, उत्थितोऽतिबहलतया श्रोजनिवरं स्फोटयन्निज हा स्वामिन्! स्तमनबलोकयन्त्रस्मदीयतपेविधानादिना प्रतिहतोऽसाविति विचिन्तयम् अतिकान्तप्रायेषु द्वाद्रावषेषु प्रमादी

🌯 || प्रसपेन्तीभिषीध्यते नयनयुगलं, गलितामृतकलानिरस्यन्दं संपद्यते गलकरन्धं, वाग्व्यापारासमर्थतया जडतासुगयाति 🕌 ||ऽ||रसना, ततो नातिवृरवात्तिवटच्छायायामुपवेश्य ह्षिकिशं यावज्जलमादायागच्छामि तावद्पमत्तेन भवता रथेयाभि-||ऽ| ||ऽ|||रयद्यशिक्षेयेनं निक्षेपक एष क्षितो भवतीनां मया रक्षणीयरतावन्मज्ज्ञाता यावदायाम्यहमग्नेत्यालप्य वनदेवता जगाम ||आतः ! न शक्तोऽस्म्यहमितः पद्मपि गन्तुं, बाढं गाढपिपासया शुष्यति मे वदनं, तिमिरवछरीशिरयतः||🎎 🖑 🗎 बेगाबिनियेदश्रुष्ठवष्ठवमाननयनयोऽत्रैलयितुमारब्धो रथः, ततो भाणितं वसुदेवादिभिः—बत्सै। बजतं युवास, अस्पत्कृते 🖟 🖓 मा विनाशमन्वभूतां भवन्ती, सर्वथा दुवीराऽऽपन्निवारणासम्थाभ्यां न स्थेयमरमत्पार्शे भवन्त्यां, युवयोर्वियमानयोः 🕌 🖔 पुनः संभाव्या याद्ववंशोन्नतिः, ततो मुशलपाणिना गदितः कृष्णो, यथा—सत्यमेतदादिशन्ति पुज्याः, इत जय्वेन ||वसुदेवादीनामनशनं स्मारितं भगवता नेमिनाथेनादिष्टमणुवतादि कारितमहेदादिपरमेष्ठिपञ्चकनमस्कारोज्ञारणं||| |विघापिता सकल्सत्वक्षामणा क्षणमात्रेण अस्मीभूतो वसुदेवदेवकीरोहिणीभिः समं रथो, देवलोकमनुप्राप्ता वसुदेः 🕅  $\|\phi\|$ वादयः, ती त्वनाष्येयदुःखदोदूयमानमानमी महता कष्टेन गती ततः कोशाम्बीकवनं, तत्रावीचक्रीलाम्बरं हरिः $-\|\phi\|$ ||मत्र तिष्ठतारोवयेरितेषामि मरणे महदसमाधानमत एतत्कायैमेव कालोचितं कृत्वा याव आवां, ततो दुर्ग ||

हैं। दर्शनं, कथितं जराकुमारेण स्वकुलमात्मनो वनप्रवेशकारणं च, ततो वासुदेवेन प्रसार्थ बाह्र एहोह्यालिङ्ग निर्वापय क्षे इत्यादि प्रतिपाद्यत् मुखमुद्घाट्य यावदीक्षाञ्चके चक्रपाणिस्तावज्जराकुमारस्तदाकण्ये सखेदमाः किमेतन्मया वयघायि १ 🔏 🎙 बाणेनाजमे, तहच्छामि तावदेतदन्तिकं पश्यामि कोऽयमित्यादि चिन्तयत् समागतो विष्णुसमीपं, जातं परस्पर-ी न भवत्येष स्वर्णेपृष्ठसारङ्कर, केवलमेतद्वाह्मविप्रलब्धेन तर्हानेकरावच्छादितमूर्तिना मया महुष्य एव कश्चिदेष क प्रमचादिष्ठ प्रहरित, मयाऽपि षष्ट्यविकत्रिरातसङ्ख्यमंत्रामेषु न कश्चिदज्ञातकुलज्ञीलस्वरूपः पुरुषो विनाशित श्री सिल्लार्थ सीरपाणिः, केशवोऽपि मनाक् शीतलञ्जायायां व्यवस्थितः शिशिरवनमारुताप्यायितशरीर आच्छाद्यात्मानं श्री पीतवणीत्तरीयवस्त्रेण सवेतो वामजानुन उपरि विधायेतरपादं सिषेत्रे निदासुखं, अत्रान्तरे तत्प्रदेशनिकटवर्तिना-थूँ| तीहणशरं विद्धश्ररणतले, ततः कोऽयमज्ञातच्ययेव मामेवं विश्रन्थसुतं जघान १, न खलु पैरुषाभिगानिनः सुत-है। ऽज्ञास्य कुते।ऽपि जराकुमारेण कनकपृष्ठहारेण एष तिष्ठति तद् न्यापाद्याम्येनामिति बुद्धया दूरवर्तिनेव क्षिरवाऽति-।

अ विमुखेन स्थितं वनवासदुःखमनुभवता सोऽहं हरिविधात्रा संयोजितो भवतः, ततोऽसे बाष्पभरभायेमाणलोचनः

🚆 विरकालभगदिरहदहनदंद्ह्यमानमेतन्मदीयमङ्गे स्वसङ्गमजलेन, यद्वशानिभित्तं च द्वाद्या वर्षाणि सकलमंसारमुख-

विदं मदीयं कैस्तुभरत्नं, दर्शनीयं प्रत्ययहेतोः पाण्डवानां, कथनीयं च मामकं मिथ्यादुण्कृतमित्यभिषाय संप्रेष्य| विनं स्वयं नमो भगवते यादवकुळावतंसभूताय श्रीमदरिष्ठनेमये नमः सर्वसिन्देभ्यो नमोऽतीतानागतवत्तेमानाहेन्द्रचः, ||हा न सुन्दरं कुतं पापेन हैपायनेन, यदि नाम खलीकुतोऽसौ कुमौरेस्तथाऽपि न निःशेषलोकक्षयकरणेनेद्दशमना-|| थेचेष्टितमस्योचितं, भविष्यति ममापि कोऽन्यवसरो ज्ञास्याम्येतचेष्टितस्य माहात्म्यामित्यादि विचित्रध्यानमापूरयक्षेव |क्षणेन प्राप्तः परासुतां, आयातोऽत्रायसरे सल्हिलपरिपूर्णपद्मिनीपत्रपुटकपाणिः सीरपाणिः, दृष्टा सतं मोहमुपागतः, लब्धचतनश्च यथा स विललाप यथा च प्रणष्टिविवेकः षण्मासान् यावत् स्कन्धाधिरोपितमवहदेनं यथा च सिद्धार्थः समागत्य तद्नितकं पतित्वा पाद्योः प्रलपितुमारेमे यावत्तावद्चे चक्रपाणिना—आतः! मा प्रलापीयेतः—" अन्यथा देवेन प्रतिबोधितो ब्रतमादाय ब्रह्मलोककर्षं गत इत्यादि तथा सबै सविस्तरं वस्यमाणकुरद्भकथानकाद्वगन्त. |बलदेवो नायाति तावत्प्रयाहि पाण्डुमथुराभिमुखं, मा महिनाशवीक्षणोत्पन्नकोपः सोऽपि आतृवधमनुष्ठास्यति, गृहाण स्यान्महामेहरन्यथा स्याहिनोद्रमः। अन्यथा स्यात्त्रित्योकीयं, नान्यथा जिनमाषितम् ॥ १ ॥ " तद्यात्रद्यापि न्यम् ॥ इह च ते कुमारा मचप्रमाद्रक्पाद्नथंद्रण्डाद् विनष्टास्तरमाद्नथंद्रण्डविरतिविधेयेति द्वारगाथामावार्थः ।

अनुपयोगादेः ' निन्दन्ति ' जुगुप्तनते ते ' अङ्गरक्षणश्राद्ध इव ' कारीरग्क्षानियुक्तकश्रावक इव ' श्रावकाः '। ते अंगरक्खमड्डो व्य सावया सुहनिही हुति ॥ ८८ ॥ ये पुनरनर्थदण्डं निष्कार्यं शस्त्रप्रदानादिं ' न कुर्वन्ति ' नो विद्घति, ' कुतमपि ' रचितमपि ' कथमपि ' जे पुण अणत्यदंडं न कुणित क्यंपि कहाने निंदिति।

ं मिध्याहष्टी(धी) अङ्गरक्षकावभूतां, तयोश्र खड्गव्यजकरयोः सततमेव राज्ञः शरीरेऽप्रमन्ततया रक्षाविधानमाचरतो-पृथिवीप्रतिष्ठितनगरे गुरुप्रतापप्रसाधितप्रचुरमण्डलोऽरिद्मनो राजा, तस्य जिनपालचन्द्रपालनामानौ सम्य-( ग्रं० ६५०० ) श्रमणीपासकाः 'सुखनिघयः' सहेचीद्यनिघानानि 'भवन्ति' जायन्त इति गाथाऽक्षरार्थः ॥ भावार्थः। क्थानकगम्यः, तचेदम-

रतिक्रान्तः कियानिप कालः, अन्यदा च नरपतिविजययात्रार्थं कटकनिवेशं छत्या नगराद्वाहिव्येवरिथतः, तत्र च रात्रिप्रयाणकसञ्जाताकस्मिकसैनिकलेकसंभ्रमे कथञ्चित्तयोविस्मृतौ स्वस्वखड्गौ, अद्रपथप्रयातयोश्र स्मृतिमार्गमव-तीणों, ततो जजल्पतुः परस्परं—आवयोस्तत्र विस्मृतौ कृपाणदण्डो, ततः सम्यग्हाधनोक्तं—भो चन्द्रपाल । प्रत्या-

वृत्य पश्यावः पुनस्तत्स्थानमाळभेवहि तत्स्थावेव तावसी, चन्द्रपाळोऽबबीत-न मे नृपातिप्रसादेन किञ्चिद्नमिस्ति,||﴿||﴾|| गिन्नाकी निमाकी निमान ----| यदि विस्मृतौ विस्मरतु नाम अन्यो भन्यतरो भविष्यति, ततो जिनपालेन चिन्तितं—सत्यमेतदसौ ब्रूते, यदन्योऽपि |भविष्यसि । नुपतिप्रसादतः खङ्गः, किन्त्वसौ वेति नेदशस् ॥ १ ॥ पञ्चोन्द्रयवध्यौढं, शस्त्रमेतदतोऽमुतः । महाऽ-| स्तत्स्थानं गवोषितः सवैत्र पृष्टाश्च तत्प्रदेशवात्तिनो जनाः न लब्धा काऽपि तब्छुद्धिः, ततो व्युत्सृज्यात्मीयपरित्रहा-नमण्डलाग्रं तत्स्थानासन्नवर्त्तिजनसमक्षं समागतो भूयोऽपि स्वकीयकटकदेशं, कालान्तरे च विजितप्रतिपक्षेण राज्ञा सह समाजम्मतुरतौ स्वनगरमङ्गरक्षौ, इतश्र-देशान्तरीयैः कैश्रित्प्राप्तौ खङ्गौ, परिभ्रमन्तश्र ते समाजग्मुस्तदेश करोतु नाम, मम त्वनुजिनागमोपदेशसदौषधनिराकृताज्ञानतमस्ततेः न युक्ता महानर्थहेतोरेतस्योपेक्षा, ततो गत-चिच राजपुरुषेण दहशाते ती जिनपालचन्द्रपालनामाङ्गी कृपाणै।, प्रच्छन्नीकृत्यापिती नरपतेः, कथिता च पुत्रमरण-नथौंऽविधित्यक्तादिहामुत्र च संभवी ॥ २ ॥ तस्मादज्ञानतिमिरतिरोहितविवेकलौचनो यद्येष निर्प्रहणतां करोति नगरं, दहशुश्र कचिद्रहःस्थितं कथञ्चित्प्रमत्तं राजपुत्रं, प्रारच्यो बन्दिग्रहेण ग्रहीतुमसौ तैः, ततो विज्ञाततन्तायेन नरेन्द्रतनयेनारच्धं तैः सह प्रधनं, अन्योज्यप्रहारैश्च नृषमूतुस्ते च प्राप्ता निधनं, मिलितस्तत्र प्रभृतो लोकः, केन-

🥻 कर्म र ज्यापारं, कीदृशं १—शुभं-चैत्यवन्द्नाादृकरणकारणस्वभावं सुवर्णरत्नकुङ्कमादिविषयन्यापाररूपं वा 🐡 अशुभं च—चिष्डकायतनविधापनादि मद्यमधुशस्त्ररज्ञात्रमाजेनकङ्कतकाङ्गरादिविक्रयणादि वा शुभाशुभं चानथंदण्डानिवृत्तानां दोषमवगम्य भवान्तरद्यारीरादिष्वपि ममन्वबुद्धिपरिहाराय व्युत्सर्जनोपयोगः कार्यः, अन्यथा 'कार्थ ' प्रयोजनं धर्मेन्द्रियस्वजनसत्कं ' आधिकृत्य ' अङ्गीकृत्य ' गृही ' अगारी ' कामं ' अत्यर्थ अ वातो, विलोक्य तन्नामाङ्गाविमो आह्रतः प्रथमं जिनपालः क्षितिपातिना, प्रदृश्ये भिणतं—गृहाण स्वकीयं खङ्गं, तेनोक्त-अ मेताक्ष्युक्तम निर्मिचारमेव जग्राह, ततः प्रमाद्वानिति कृत्वा द्गिडतो राज्ञा, च्यावितोऽङ्गरक्षकपदात् । एवं तुष्टेन भूसुजा प्रजितोऽयं, तत आकारितश्चन्द्रपालः, सोऽप्येवमेबोक्तो, न चासौ सूर्धमेक्षिकां छतवान्, केवलं मदीय-न मामकीनोऽयं, राज्ञा कथितं-कथं १, तेनोकं-आत्मपरिश्रहान्मया व्युत्सृष्टत्वात, ततो निवेदितः प्राचीनवृत्तान्तः, तत्परिग्रहदोषानिवृत्तेः तज्जानितकमेबन्धोपरतिनै भवेदिति प्रस्तुतगाथाभावार्थः ॥ सम्प्रत्येतद्यतनीच्यते— कजं अहिकिच गिही, कामं कम्मं सुहासुहं कुणइ । परिहरियन्वं पावं, निरत्थमियरं च सत्तीष् ॥ ८९ ॥

त्याह-' निरर्ध ' निष्ययोजनं नन्वेवं निष्ययोजनस्य परिहायेत्वेन सप्रयोजनस्य तु कामं करणीयत्वेनोपदिष्टत्वा-त्सार्थकस्यारम्भस्य कादाचित्कोऽपि त्यागो नोचितः स्यात्, नैवं, सोऽपि यथानिवीहं त्याज्य एव, अत एवाह— • करोति ' विघत्ते'ननु धर्मोदिप्रयोजनमङ्गीकृत्य गृहस्थः शुभाशुभव्यापारं करोतीत्युक्तं, निरर्थके तु का वार्ता १ इत्याराङ्गायामाह—' परिहर्त्तेन्यं ' परित्याज्यं ' पापं ' अघमेहेतुं, मधुमधुकविकयाद्यनुष्ठानमिति शेषः, कीद्दक्षामि-इयरं च सतीए ' ति न केवलं निरथंकं परिहर्तेव्यम् ' इतरच ' सप्रयोजनं ' शक्त्या ' सामध्येन गुरुला-वाक्प्रयोगोऽपि कन्द्पों मोहोद्दीपकं नर्नेति भावः तमेकं परिहरेत, एवं शेषपदेष्यपि कियायोगः कार्यः, अत्र च घवालोचनपूर्व, यथा निर्वहतीति हदयं, परिहायीमिति सम्बन्घ इति गाथार्थः॥ अस्यैवातिचारद्वारगाथाऽधुना— कंदप् कुक्कुइयं मोहरियं संजुयाहिगर्गं च । उदमोगे अहरेगं पंचह्यारे परिहरेजा ॥ ९०॥ सामाचारी-आवकरयाह्टहासो न कल्पते कर्तुं, यदि नाम हसाति तदेषदेवेति १। तथा कुकुच:-कुत्सितसङ्गेचनादि-पञ्चातिचारान् परिहरेदिति तुर्यपादे कियाकारकसम्बन्धः, कान् पञ्चत्याह-'कन्द्पै' कन्द्पैः—कामस्तद्रेतुविशिष्टो

कियायुक्तस्तास्य भावः कोकुच्यम्-अनेकप्रकारा मुखनयनादिविकारपूर्विका परिहासादिजनिका चेष्टा, भाण्डानामिव किडम्बनिक्रेत्यर्थः, अत्र सामाचारी—तादृशानि भणितुं न कर्यपन्ते यादृशेलोंकस्य हास उत्पचते, एवं गत्या गन्तुं स्थानेन स्थानेन स्थाति, एतो च क्रन्दर्पकोकुच्याल्यावतिचारे प्रमादावित्यात्रेसे प्रमादकप्त्यादनयोः, चर- स्थानेन स्थातिमें, प्रमादकप्त्यादनयोः, चर- स्थानेन स्थातिमें वास्थात्यादिति। तथा मुखनस्यास्तीति मुखरस्तन्द्रावः कर्भ वा मुख्यन्याद्रावारः, मौखर्ये सित पापोपदेशसंभवातः, तथा विषयात्रम्यात्रिक्रयते—नियुष्ट्यते नरकादिक्तेननात्मेत्यधिकरणं-वास्युद्धखळिशिलापुत्रकगोधूम्यन्त्रकादि संयुत्तर्य-अथिकिया- क्रमण्यादिति धार्याणि, अयं च हिसप्रदानव्रतस्यातिचारः, तथा 'उपमोगे ' सकुन्द्रान्ये पुणताम्बूलादिक्षे अस्य कापण्यत्यातिचारः, तथा 'उपमोगे ' सकुन्द्रान्ये प्रणताम्बूल्यिक्षे अस्य कापण्यत्यातिचारः, तथा 'उपमोगे ' सकुन्द्रान्ये प्रापान्तेन्ये विषयिक्षेतं तिस्मित् ' अतिरेकं ' आविक्यं, इहापि सामाचारी—उपमोगातिरि- वादुपमोग्यं वस्तु तदुपमोग्यं वस्तु तदुपमोग्यं वस्तु तदुपमोग्यं वस्तु तदुपमोग्यं वस्तु तदुपमोग्याति वहूनि ग्रज्ञाति तदा तक्षेल्येन बह्वः स्तातुं तदागाद्रे व्रज्ञान्ति, ततः पूतरकाप्का-

पानस्मुदएण गिही भंजह एवं अविण्णाणो ॥ ९१ ॥ 'कन्दपीदि' पूर्ववाणितातिचारपञ्चकं ' उपेत्य ' आकुट्या ' कुवैन् ' विद्धानः, कीद्दक्षः सन्नित्याह—अति-च कन्द्पीद्यः पञ्चातिचाराः पापोपदेशहिसप्रदानप्रमादाचिरतत्रतेषु दर्शिताः, अपध्यानाचरितत्रते त्वनाभोगादि-शाटियत्वा तडागादीनां तटे निविधोऽझिलिभिः साति, तथा येषु पुष्पादिषु कुन्ध्वाद्यः सिन्त तानि परिहरति, एते यादिवधोऽधिकः स्याद्, एवं ताम्बूलादिष्वपि विभाषा, न चैवं कल्पते, ततः को विधिरुपभोगे १, तत्र स्नाने तदा तैलामलकैः शिरो घषियता तानि च सर्वाणि क्चिष्टः—अतिबाधितः शुममावं प्रतीत्य परिणामः—अध्यवसायो यस्यासौ अतिक्किष्टपरिणामः, व्रतानिरपेक्षाध्यवसाय नाऽपध्यानवृत्तिरेवातिचार एतदनुसारेणानुक्तोऽपि द्रष्टच्यो, न चायसेव, किन्तु कन्द्पीद्योऽप्यनाभोगादिनैवातिचाराः, आकुट्ट्यां तु भङ्गा एवामी, तथा च वस्यति 'कंदप्पा ' इत्यादि, इमान् पञ्चातिचारान् गाथोक्तसङ्ख्याऽपेक्षया न तु सर्वेषा सङ्ख्यानियमोऽयं, 'परिहरेत् 'परिवर्जेयेदिति गाथार्थः ॥ भङ्गद्वारे--कंदपाइ उवेचा कुवंतो अइकिलिट्टपरिणामो । ताबद्वह एव स्नातव्यं, नास्ति चेत्तत्र सामग्री

```
समुदायार्थः--ये सम्यक्चिन्तनाचुपयुक्ता यतनया चिन्तनादिकमपि कुर्वन्ति तात् साधून् नमस्यामि, तत्र चिन्तनो-
                                                              निभूलकाषं कषतीति भावः, ' एतत् ' अनर्थद्ण्डविरतिवतं ' अविज्ञानः ' विशिष्टविवेकरहित इति गाथार्थेः ॥
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            जयं भुजंती भासंतो, पायं कम्मं न बंघई ॥ १ ॥ " कीदशाः सन्तः १ इत्याह-निस्मन्-चिन्तनादौ उपयुक्ताः
                                                                                                                                                                                          ाचतांति करिंति सर्यांति जंति जंपीत किंपि जयणाए ।
तम्मुबउत्ता सम्में, जे ते साहु नमंसामि ॥ ९२ ॥
'चिन्तयन्ति' ध्यायन्ति 'कुवेन्ति' विद्धति 'शेरते ' स्वपन्ति ' यान्ति ' गच्छन्ति 'जल्पन्ति' माषन्ते 'किमपि'
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         द्तावधानाः तदुपयुक्ताः, ' सम्यक् ' अवैपरीलेन ये तान् 'साधून्' अमणान् 'नमस्यामि' नमरकरोमि । अयमज
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 किञ्चदेव धमेपुष्टिकारकं, न तु सर्वमेव आत्तीदि पापजनकमपि, 'यतनया' गुरुलाघवालोत्तनरूपया, एतझहणेन चैतः
इति मावः, केनेद्दश इत्याह—' पापस्य 'रजसः 'उद्येन 'विपाकेन 'गृही 'गृहस्थः 'मनक्ति 'विनाशयति,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          दाह-सबोऽपि क्रिया यतनया कियमाणा न पापबन्धाय, यदुक्तम्—" जयं चरे जयं चिट्ठे, जयमासे जयं सए।
                                                                                                                                                               भावनायां त्वस्येयं गाथा---
```

| पयोग उपयोगलक्षणोऽनादिनिधनः शरीराद्यीन्तरभूतः स्वयं कर्मणः कत्तां तरफलोपमोगी च जीवो मया चिन्तनीयः, कुक्कुटीन्यायेन पाद्प्रसारणादि करोति, प्रत्युपेक्ष्य प्रमृज्य च स्थाने मुञ्चति, अविधिश्ययनादे। तु मिध्यादुष्कृतादि|| पूत्रेबादाति, यानोपयोगस्तु युगमात्रन्यस्तद्दाष्टिनाऽन्याक्षिप्तिचित्तेन दृष्टि पूतपद्न्यासं त्रसाद्यसंसक्तमागेणोत्पन्ने गुर्वादि-∥ अजीवादिवी तह्यक्षणाद्युपेतो, अयं चाप्रवृत्तिन्तस्योपयोगः, प्रवृत्तिचिन्तस्य त्वेवं-किमहं शुभं चिन्तयास्यशुभं वा १, |दुष्कुतदानपूर्वेमनुतापगर्भे तत्त्यक्त्वा निरवद्यमेवानुष्ठातच्यं, तत्रापि तदुपरतये शक्ते सत्यामभित्रहसारं कायोत्सर्गादि| विधेयमिति, रायनीपयोगस्त्वनागती गुरुसकारो मुखवक्षिकाप्रत्युपेक्षणपूर्वकं संस्तारकमनुज्ञाप्य बाह्रपथानेन अयमप्रवृत्तन्यापारस्योपयोगः, प्रवृत्तन्यापारस्य त्वहं न किञ्चित्सावद्यमाचरामि, अनुपयोगादिना सावद्याचरणेऽपि मिध्या-|वामपार्श्वशायिना मया शयनीयं, शयनप्रवृत्ती तु न निमृष्टं शेते, सङ्गोचितपाणिपादस्तु यदाऽऽसितुं न शक्नोति तदा करणोपयोगोऽपि एतत चैत्यवन्द्नाप्रातिकमणादि निरवद्यानुष्ठानं शास्त्रोत्तविधिना मया कार्ये,न पुनः सावघन्यापाररूपम्, . जुमाचिन्तायामप्यपरापरपदार्थेषु गच्छाचिनं निवायेम्, एकस्मिन्नेव वस्तुनि सुक्षमस्क्ष्मतरोपयोगेन घायीमिति, ||तत्र यदाऽनाभोगादिनाऽशुभं चिन्तयति तदा मिथ्यादुष्कृतदानपूर्वमनुतापगभेमशुभं परित्यज्य शुभमेव पुनश्चिन्तयेत,

सञ्जेसु य भूएसुं समयाभावों य सामहयं ॥ ९३ ॥ सहावचेन गर्छेण वर्नेन्ते साववाः ते च ते योगाश्च व्यापाराः सावद्ययोगारतेषां वजनं त्यागः अनुस्वार-लोपश्चात्र प्राकृतरोल्या, ' निरवचस्य ' निष्पापन्यापारस्य पठनादेः ' इह ' अस्मिन् शासने लोके वा ' सेवनं' |ई|| शिक्षापदाख्यदितीयनामवतामवसरः-तानि च सामायिकादीनि चत्वारि, तान्यपि च यादशादिनवद्योरेरेव प्रत्येकं |ह्यानि, अतः प्रथमं सामायिकवतं प्रथमद्रारेणाह— |ह्यानि, अतः प्रथमं सामायिकवतं प्रथमद्रारेणाह— श्री निवारणार्थं तु शुमाध्यवसायस्य मौनाभिग्रह्यहणमिति गाथार्थः ॥ गतं भावनाद्वारम् एतन्द्रणनाच्च नवाभराप श्री हारैव्योख्यातमनर्थदण्डविरातित्रतम्, अस्य व्याख्यायां च समाप्तानि त्रीण्यपि गुणत्रतानि, अधुना शिक्षात्रतानां ||निवारणार्थे तु गुभाष्यवसायस्य मौनाभित्रहग्रहणमिति गाथार्थः ॥ गतं भावनाद्वारम् एतद्रणनाच नवभिरपि 🎳 डुण्छतादि पुर्ववदेतत्, अतिप्रसङ्गनिवारणाय च तनूत्मगौभिग्रहोऽत्रापीति, जल्पनोपयोगः पुनः षोडशवचनविधिज्ञेना-🐇 स्मपराहितमककेशमनवर्धं मया भाषणीयं, तद्पि कार्यापतितमेव, न निष्प्रयोजनम्, अन्यथात्वे तु पूर्वेवद्, अतिप्रसङ्ग-| 🌡 कार्ये मया गन्तव्यं, प्रवृत्तगमनोपयोगस्तु यथाचिन्तितनिष्पादनमेवोपयुक्ततया, अनाभोगादिनाऽन्यथाकरणे मिष्या-सावजाम बजाण निरवजारसेह सेवणं जंच।

'सामाथिकं' प्राप्निरूपितश्च्वार्थं, अयमत्र भावार्थः—श्रावकाणां त्रिविधं सामायिकं, तद्यथा-सम्यक्त्वसामायिकं श्रुतसा-तुल्यतापरिणामश्च यः तत् ' सामायिक ' मिति सम्बन्धः, समो—रागहेषवियुक्तस्तस्याऽऽयो—लामो ज्ञानद्शैनचा-श्वदः समुचये, न केवलं सम्यक्तश्रतं, तथा देशविरतिः, प्राक्रतत्वाल्लुतविभक्तिको निदंशः, विरमणं विरतिः। 🎢 माधिक देशाविरतिसामाथिकं च, यद्यपि च सवैविरतिसामाथिकमपि चतुर्थमस्ति सथाऽपि मृहिणां तस्यासम्भवात्त्रि-देशस्य देशेन वा विरतिदेशविरतिः—स्थूलप्राणातिपातादिविरातिलक्षणा, एतत् 'त्रिविधं' त्रिप्रकारं 'गृष्टिणां' वेरमवतां अभ्यसनं यज्ञ तथा ' सर्वेषु ' समस्तेषु ' चः ' पूरणे ' भूतेषु ' प्राणिषु रात्रुमित्रादिरूपेषु ' समतामावश्च ' रित्रसत्कः समायः स एव सामायिकं, स्वार्थ इकण्, चकारो भूतव्यतिरिक्तानुक्तमणिलेष्टुकनकादिपदार्थसमुचयार्थः, सम्मन्तुयं तह देसविरइ तिषिहं गिहीण सामहयं। इत्तिरयमावकृष्टियं अहवा दुविहं तयं नेयं ॥ ९८ ॥ सम्यक्तं च-तत्त्वार्थेश्रद्धानरूपं शुतं च-शुतज्ञानं सम्यक्तश्रुतं, समाहारत्वादेकत्वनयुंसकत्वे, ||ततः सर्वेषु भूतेषु मण्यादिषु च समताभावः सामाथिकामिति गाथार्थः ॥ भेदद्वारिमदानीम्-

👸 नियमं वा पर्युपासे इत्यादि विहितकालावि, यावत्कथिकं चोपसर्गप्राप्तः सामायिकं करोति, प्रियमाणेनापि न मया सामायिकं 'होयं , ज्ञातन्यं, कथं हिनिधामित्याह—इत्वरं यावत्काथिकं च, तत्रेत्वरं-पारामितकालिकं यावत् साधुत् 🖔 त्वामिति । 'इत्तरिय भित्याद्यत्तरार्द्ध, अत्र च 'अथवा ' प्रकारान्तरम्जनार्थः, तचेदं—' हिविधं ' हिप्रकारं 'तत्" क छतोऽसि शाक्तिविनकरिकरणात्रतः स्थातुम् १ ॥ १ ॥ " इति, व्यवहारतस्तु सम्यक्त्वश्चतयोहपचरितमेव समभाव-ंते मोजंति पासहा ॥ १॥ ॥ जानेऽच्युक्तं—" तज्ज्ञानमेव न भवति यस्मिन्नुदिते विमाति रागगणः । तमसः 🖔 अतयोरि सतेर्निश्चयतो भवत्येव, यहक्तमाचाराङ्गे—" जं मोजंति पासहा तं सम्मंति पासहा । जं सम्मंति पासहा हैं। नायां हु यथावरिथतत्वमेत्र श्रद्धानज्ञानयोनीरित, यहा रागहेषविच्युतस्य यो लाभः स सामाधिकं, स च सम्यक्ति-भ ब्रुसः, यथावस्थितश्रद्धानज्ञानरूपे हि सम्यक्त्वश्चते, यथावस्थितं च श्रद्धानो जानानश्च समभाव एव, विषमभाव- विघमुक्तं, नतु सामायिकं नाम समभावरूपं प्राणाख्यातं, सम्यक्तवश्चतयोश्च श्रद्धानज्ञानरूपयोः कीद्दशी समभावता?, के सावद्यमासेवनीयं, उपसर्गकारिण्यपि न कोधवरागेन साज्यमित्यादिरूपमिति गाथार्थः ॥ साम्प्रतं च यथा जायत इदं तथा कथ्यते-

अतः 'सः' आवकः 'सम्यक ' अवैपरीत्येन 'इय ' एवं लाभस्य दर्शनं तेन लामद्रीनेन ' पुनः पुनः ' भूयो कर्मक्षयोपश्रमेन भवतीति कर्मक्षयोपशमस्तेन साधुरिन, यतो इय लाभदंसणेणं पुणी पुणी कुणइ सामइयं ॥ ९५॥ कमाम्खाओवसभेण क्यसामइओ जइन्त्र सो सम्म यतिरिव १ क्षयोपश्रमः कृतसामायिकः ' विहितसमभावरूपाचिशक्षात्रतो ' कर्मणो—देशचारित्रावरणीयद्वितीयकषायत्रक्षणस्य

भूयः 'करोति ' विद्धाति सामायिकं, एतदुक्तं भवति—यो हि गृही कर्मक्षयोपशमेन क्रतसामायिकः साधुरिव भवति तस्यैवंविधफलदर्शनेन भूयो भूयः सामायिककरणेच्छा संपद्यते, तया च सामायिकं जायत इति, यदुक्तं—

" सामाइयंमि उ कए समणो इव सावओ हवइ जम्हा । एएण कारणेणं बहुमो सामाइयं कुञ्जा ॥ १ ॥ " अत्र

|च यतिरिवेति शब्देन श्रावकस्य सामायिकवतोऽपि साक्षाद् यतित्वं निषिद्धं, तस्यानुमतेरिनवारितत्वाद् अनियतका-

लत्वाच, यतेस्तु त्रिविधं त्रिविधेन निवृत्तत्वाचावज्गीविकत्वाचेति गाथार्थः॥ एतच सामायिकं यो यत्र यथा

करोति तथाऽन्यकर्तेकगाथान्याख्यानेन समयसामाचायों च सोपयोगत्वात्प्रद्य्येते, तत्र गाथा---

चैलगृहसाधुगृहादिकेषु मकारस्यालाक्षणिकत्वात् सामाथिकं समः कुर्यात् प्रणिपातानन्तरं साधून् विन्दित्वा पणिवायाणंतर साहु वंदिउं कुणइ सामइयं ॥ १ ॥ च्हहरसाह्यांहण्सु सामाइयं समो कुना।

गृह्यतेऽनेन संसारनिबन्धनकर्मणा जीव आत्मीयभावगृहीतेनेति गृहं-वेश्म, वैत्यगृहं च साधुश्च गृहं च | ज्युत्पत्त्या कथ्यन्ते तेषां गृहं चैत्यगृहं—जिनायतनं, साघयति—निष्पाद्यति मोक्षलक्षणं पदार्थभिति साधुः—यतिः, करोति सामाथिकमित्यक्षरार्थः, पदार्थस्त्वयं-चैत्यानि-अहैत्प्रतिमाः प्रशस्तभावचित्तहेतुत्वात् चित्तमेवं चैत्यमिति

कियाविशेषणं दश्यम् । अयं च विधिः अीवसुदेवसूरिभिन्यिक्यातः, परं न प्रायः सामाचायेतं दश्यत इति, तद-

क्विचेच 'पणिवायाणंतरसाहुवंदणं भी पाठः, तत्र प्रणिपातानन्तरं साधुवन्दनं यत्र सामायिककरणे तत्त्रथेति

ं प्रणिपातदृण्डको 'नमोत्थु ण ' मित्यादिस्तस्मादनन्तरं ' साघून् वन्दित्वा ' यतीनभिवाद्य करोति सामाथिकं,

रागहेषयोमेध्यस्थः अविकृतो वा ' कुर्यात् ' विदृध्यादिति यो यत्रिते कथितं, यथा करोतीत्येतदुच्यते-प्रणिपातः-

चैत्यगृहसाधुगृहाणि तान्यादियेषां पौषधशालादीनां तानि तथा तेषु 'सामायिकं' प्राप्तिरूषितशब्दार्थं समः'

|| कुर्वाण इति, एतेषु च यदि चैत्यगृहे साघुमूले वा करोति तत्र यदि केनापि सह विवादो नास्ति यदि भयं कुतोऽपि 🕌 नुसारेणैवं न्याख्या—प्रणिपतनं—प्रणिपातः सामान्येन प्रणाममात्रं, स च साध्ववप्रहसूचनादत्र साधूनामेत्र द्रष्टन्यः,||ॐ| 🖔 🗝 निन्धीपारस्तत्र करोति, चतुषु तु स्थानेषु नियमेन करोति—चेत्यगृहे साधुमूले पौषधशालायां गृहे बाऽऽवश्यकं 🛮 |वन्दित्वेत्यनेन तु साध्वासन्नविधिः, यतो यंत्राहिंचैत्यानि तत्र तहन्द्नापूर्वं सामाथिकं प्राद्यं, 'चैत्यवन्द्ना तु प्रणि-| 🌋 🗕 निवरो यदि कस्यापि किञ्चिन घारयति मा तत आकर्षापकर्षे भूतां यदिवाऽघमणेमवलोक्य न गुर्ह्णायात मा |पातदण्डकपूर्विकेति, अनेन च चैत्यसाधुसमीपलक्षणस्थानद्रयानुसारेण शेषाण्यपि गृहादिस्थानानि सूचितानि, तुलादण्डमध्यग्रहणन्यायेनाद्यन्तग्रहणमपि आवश्यकचूण्योद्युक्तसामाचारी त्वियम्—सामायिकं आवकेण कथं कार्य १, तत्रोच्यते—आवको हिविघः-||तस्मादनन्तरं साधुवन्दनं कृत्वा सामायिकं करोति, यदा प्रणिपातानन्तरमित्यनेनाहेंचैत्यासन्नविधिरमिहितः, साधून् (क) अनुस्प्रिपात ऋस्प्रिपात्रअ, तत्राचश्चेत्यगृहे साधुसमीपे पौषधशालायां गृहे वा यत्र वा विश्वास्यति पुन्छति (तिछति) |क्रै|| प्राग्टयाख्यापक्षे तु साधुसमीपमेव मुख्यत उक्त्रे, केवल्मनेनैव |ह्रू|| बोध्यमित्यन्यदीयगाथार्थः ॥ |ह्रू|| आवश्यकच्ण्योध्यक्तमामाचारी तियम—सामायिकं श्रावकेण कथं

| माङ्गोदितिबुद्ध्या यदिवा गच्छक किमपि व्यापारं व्यापारयेत् तदा गृह एव सामायिकं गृहीत्वा किंदिन्यगृहं साध्रमूलं वा यथा साधुः पञ्चतमितिसपितिलिग्नपितिस्त्राप्तित्या याति, आगतिश्च त्रिविधेन किंदिन्यगृहं साध्रमूलं वा यथा साधुः पञ्चतमितिसपितिलिग्नपितिलिग्नपित्यम्या याति, आगतिश्च त्रिविधेन विधेन करोति—' करोमि मंते । सामाइयं सावज्ञं जोगं पञ्चक्खामि कि द्विहं तिविहेणं जाव साहुं पञ्ज्ञासामी ' त्यादि सूत्रमुज्ञायं, तत ह्यांपिथकी प्रतिकामत्यागमनं वालोचयति, किंदिनं तत आचार्यादीन् यथारत्नाविकतयाऽभिवन्य सर्वेतायून्य उपयुक्तोपिथिका प्रतिकामत्यागमनं वालोचयति, किंदिनं तत आचार्यादीन् यथारत्नाविकतयाऽभिवन्य सर्वेतायून्य उपयुक्तोपियिका प्रतिकामानात्वीचनां विधाय चैत्यवन्दनां करोति, किंदिनगहे तताः पठनादि विधाने, साध्यस्य य विद्यातिकामायत्वीतिकामायत्वीति । क्रांति तथेव गमनविग्रितं, न चावक्ष्यकं आवक्ष्य न संभवतीति वाच्यं, " समणेण सावप्ण य अवस्स कायव्यं किंदिना किंदिन । क्रांति । क्रांति । क्रांति । क्रांति भवनिते, प्रतिप्रकृत्यादिकामायुक्ते या महद्धवैविति येन लोकस्यास्या जायते, वैत्यानि साध्यक्ष सत्प्रक्षिन- किंदिनं क्रांतिकान्यने प्रविधेन गृह एव सामायिकमादाय नागन्तव्यम्, अधिकरण- किंदिनं क्रांतिका विद्यानि । क्रांतिक्षित्यानि भवन्ति, प्रतितप्रजक्तवात्रिक्तान्य अवस्य सत्प्रक्षित-गच्छन्न किमपि व्यापारं व्यापारयेत् तदा गृह एव सामायिकं गृहीत्वा

 $\| \| \| \|$  भयेन हरस्यशाद्यनानयनप्रसङ्गत, आयातश्च चैत्यालये विधिना प्रविश्य चैत्यानि च द्रव्यभावस्तवेनाभिष्ट्य यथासं- $\| \| \|$ |%|| प्रीरचितमासनं घियते, अस्य च, आचार्यास्तूरियता एवेतस्ततश्चङ्कमणं कुर्वाणा आसते तावद्यावदेष आयाति, ततः:||%| | || सममेवोपविशन्ति, अन्यथा तूरथानानुत्थानदोषा विभाष्याः, एतच्च प्रासाङ्गिकमुक्तं, प्रकृतं तु सामायिकस्थेन विकथादि न 🎲 मत्रं साधुसमीपे मुखपोतिकाप्रत्युपेक्षणपूर्वं 'करेमि भंते । सामाइयं सावज्जं जोगं पचक्खामि द्वविद्दितिविहेणं जाय 🖐 एव तदाऽस्यागमनवेलायां न कश्चिदुत्तिष्ठति, अथ यथाभद्रकस्तदाऽस्यापि सन्मानो दर्शितो भवत्वितिबुद्धचाऽचायोणां

अत एव च सर्वेनयसमूहमयं जिनमतमभिधीयते, यथोक्तम—" सोउं सद्हिऊण य णाऊण य तं जिणोवएसेणं। तं सामाइयं तु पंडिबज्जिजण भंजंति कम्मदोसेण । ते कंडरीयसरिसा भमंति संसारकंतारे ॥ ९६ ॥

||कण्डरीकाभिघानराजपुत्रतुल्याः ' अमन्ति ' पर्यटन्ति संसरन्त्यस्मिन् प्राणिन इति संसारो—नारकतिर्येङनरामर-॥ |तस्मिन् । नन्वत्र देशविरतश्रावकाः प्रस्तुताः कण्डरीकरतु प्रतिपन्नसवैविरतिः अतः कथं सोऽत्र दृषान्तत्या सङ्-| विरिचित्रभरतादिसप्तक्षेत्रीविशेषो गङ्गासिन्धुप्रमुखचतुद्शमहानदीप्रतिबद्धानेकसहस्तसङ्ख्यताटिनीसमुहरमणीयो जम्बु-' सामायिकं ' उक्तशब्दार्थं ' तुः ' युनर्थं तस्य चात्रे योजना 'प्रातिपद्य'अङ्गीकृत्य 'भञ्जन्ति ' विनाशयन्ति |गतिरुक्षणः स एव चतुरशीतियोनिरुक्षगहनत्वाज्जरामरणादिभयाकुरुत्वाच कान्तारम्-अटवी संसारकान्तारं| आरित समरतशरतवरतुरतोमनामासङ्ख्येयद्वीपसागरमध्यवत्ती हिमवदादिषट्संख्याविख्यातवषेधरगिरिवर-|| पुनः " कमेदोषेण ? चारित्रावरणीयाद्रष्टापराघेन " ते ? सामाथिकप्रतिपत्तारः प्रस्तुतशावकाः, किंभित्याह—'कण्डरीकसद्याः' गच्छते १, सत्यं सविविरतेरिप सामायिकभेद्त्वेन तच्छब्द्वाच्यत्वाद्त्यद्षेष इति गाथाऽक्षरार्थः ॥ भावार्थस्त हीपनामा हीपः, तत्र योजनलक्षप्रमाणेन किरणनिकरप्रहतान्धकारपञ्चप्रकारसाररत्नोन्मिश्रजात्यजांबूनदमयेन भद्रशाल्वनोपशोभमानभूमिकेन नन्द्नसौमनसाभिघानोद्यानह्याळङकृतमेखळायुगळेन पण्डकवनखण्डुमण्डित-कथानकगम्यः, तचेद्म्—

ड्घा घर्मेदेशना, यथा—अनाद्यनन्तसंसारे, मिध्यात्वादिवशिक्रताः । प्राणिनः कर्भ बप्नन्ति, ज्ञानावरणादिभेदवत् ॥१॥ 🍍 महाविदेहाभिघानं क्षेत्रं, तस्मिन् पुष्कत्वावतीविजये पुण्डरीकिणी नगरी-विपणिपथविकीणेस्वणेरत्नप्रवात्त्रक- 🦓 ळोकस्तत्समीपं, विधिवहन्द्नापुरस्सरं च सूरिद्त्यधमेळाभाशीबीद्मुदितमानसः समुपविवेश यथास्थानं, सूरिणा प्रार- 🦓 निवासः ॥ १ ॥ तस्यां च-स्वकुलगगनभातुभीतिवह्योकृशातुनैयविनयपटिष्टः शिष्टचेष्टागरिष्ठः । अरिकरिवर-कुम्मोद्रेदलीलायितेन, प्रकटितानेजनामा पुण्डरीको नृपोऽभूत्॥ र ॥ तस्य च कण्डरीको नामा लघु आता युवराजः, तयोश्र स्वपुण्योद्यानुरूपसंपद्यमानानवद्यसांसारिकसुखानुभवयोः नित्याऽनुपालयतोमेहीमति-चक्राम प्रभूतः कालः, अन्यदा च समाजगाम प्रामनगरादिषु विहारक्रमेण बंभम्यमाणः सुरिथताचार्यसत-शिखिरिसमुद्दीपितदेवकुरूत्तरकुरक्षेत्रविभागं सीतासीतोद्गिभघानमहानद्गीहेतयोभयतटनिविष्टह्यात्रिश्चाहिजयविभूषितं 🥞 मुकमलयजादिद्रव्यजातीविंहोक्य । भवति मनसि नूनं पान्यसार्थस्य यस्यां, ननु सुवि नगरीयं सवैत्रक्सी-🐇 शिखरेण महामेरुणाऽधिष्ठितमध्यं मेरुदक्षिणोत्तरपाश्रीविराजमाननिषधनीऌवन्तपर्वताऽऽलग्नसमुश्थितचतुर्वक्षस्कार-न्नगरीं, समवसृतो बाहरुवाने, विदिततदागमनवृत्तान्तः समं पुण्डरीकनरपतिना वन्दनादिनिमित्तं समायये। नगरी-

ຫຼື ພ

||पत्रिक्षिष्ठचन्ते शह्मसन्निभैः॥ १०॥ एवं तिसृषु पृथ्वीषु, परतस्तु परस्परस् । षष्ठीं यावन्महादुःखं, नारकैरुपजन्यते ॥ १९॥||ৠ| | इमलाम् । त्रायध्वमिति जल्पन्तो, घोरां वैतरणीं नदीम् ॥९॥ असिपत्रवनं याताः, कथञ्चिते ततऋयुताः। तत्रापि पतितेः निर्गेन्तुं न च पारिताः । उत्पतन्तः पतन्तश्च, तुचन्ते मरणावधि ॥१३॥ अत्रान्तरे नृपातिराह-भगवन् ! नारकाणामति-|| || गचुरदुःखता भगवता प्रतिपादिता, तत्र च नरकोत्पचौ प्राणिनां किं मिध्यात्वाद्य एव सामान्यप्रत्यया उतान्येऽपि विशेषप्र- || संदंशिधृताननाः। दृढं आष्ट्रे तु सुज्य(मृज्जय)न्ते, भक्ष्यन्ते निजमामिषम्॥ ८॥ तार्थन्ते च वसापूयर्घिरक्षेदक-||अन्योन्यसंमुखाकारोपर्यंघोभाववर्तिनः । पृथिन्यां बत सप्तम्यां,विद्यन्ते वज्रकण्डकाः ॥ १२ ॥ तन्मध्ये नारका जाताः, नरकादिभवे क्षिप्तारतेन चात्यन्तवैरिणा । सहन्ते दुःखसङ्घातं, छेदनाचमनेकघा ॥ २ ॥ तथाहि नारका दृष्टा, घटिका-

🦞 ॥:॥ राजीवाच--त्वमपरिकर्मितदेहः शक्नोषि न दुष्करं तपः कत्तु । तेनानुपाल्य राज्यं पश्चिमवयसि वतं कुर्याः ॥र॥ 🖟

चार्थैः समं विहरम् ग्रामारामनगराकरमण्डितां वसुमतीं निनाय कियन्तमपि काले, अन्यदा तु | समाययौ राजा वन्दनानिमित्तम्, अभिवन्ध परमभक्त्या मूरीन् पप्रच्छासौ–भगवन् ! कारते कण्डरीकमुनिः १, | क सर्वेविरातिविषयां मनोरथमालामनुचिन्तयन् राज्य एव, कण्डरीकरत् गृहीतद्विविधिविधाः सुरियता-||<u>,()</u> विशेषः, ततः समागतारतस्यामेव पुण्डरीकिण्यामाचायोः, आवासिताः प्राशुकोद्यानभुमो, विज्ञायागमनमाचार्याणां 💢 || पुण्डरीकेण गत्ना सूरिसमीपं स्वीचकार व्रतं, पुण्डरीकरतु ततः प्रभृति स्थितो विशेषेण आवकधर्मेपरायणः सतत-|तथाविधभवितच्यतावशेन गृहीतोऽसौ रीद्रच्याधिना कारितः स्वसामग्-यतुरूप्यमीपघादि सूरिपिः, न जातो 🕅 भवित दैवमपि ॥ २ ॥ न चाहमप्यन्येन पित्रा जातः, तद्वर्यं मया प्रव्येच प्राद्येति प्रतिपाद्यत्रितिष्यमानोऽपि॥ | सूरिणा निर्दिंग्-विचतेऽस्मिनेव पुरोऽनलेक्यमाने शून्योद्यानपालवेश्मानि, राज्ञोत्तःं-किमिति युप्मत्पार्श्वे एव नोप-||विष्टः १, सूरिणाऽभ्यधाःथि—किञ्चिद्रोगवद्यम एप न शक्नोति महति वेलामुपविष्ट आसितुं, ततो राजा स्वयमेन ततः कण्डरीकः-किमत्र परिकर्मणया-यात्रत्ताहसमालम्ब्य, तात ! कार्ये प्रवस्येते । धीरेने दुष्करं तात्रिकिन्तित्त |विभाव्यते॥१॥ यदुक्तम्-मङ्जवति महीमण्डलमविषः शुण्यति लघूभवति मेरः। साहसवयेन प्रतामतुकूलं

जातस्तरपार्श्व, वन्दिरवा पृष्टः ज्ञारीरवाची, कथिता तेन, तत आदिष्टा भूपतिना भिषग्वराः यथा प्रगुणीकियतामयं साधुः, अषिधादिना येन प्रयोजनं तद्स्माकं ज्ञाप्यं येन संपाद्यामः, तैरिप यथाऽऽदिशाति देवस्तथा कियत इति प्रति-

||तादिदानीमपि साधु कुतं यच्वमिहागतोऽसि, गृहाणेदं राज्यं, समपैय मम स्वकीयरजोहरणादिवेषं, ततो वाञ्छत्||हुँ| ||विषयमुखमसौ राज्ये विनिवेशितो नरेन्द्रेण, सेयं श्वधात्तीसूत्तेविशिष्टतरमोज्यसंप्राप्तिः—राज्यालङ्कारमादाय, कण्डरी-सम्प्रति नृपतियोमो वयं च गुरुमूळम् । चिन्तितमनौरथानां ममाद्य जाता सुनिष्पत्तिः॥ १ ॥ इति प्रतिपाद्यस्त्रेवादृष्ट-||ৠ |कोऽभवञ्चपः । तद्रजोहरणं भृत्वा, पुण्डरीकोऽजनि व्रती ॥ १ ॥ पश्चात्पुण्डरीकेण कथितममात्यानां यथा—युष्माकमेष गुरुपाद्मूलेन न भोक्तव्यं न शयितव्यमिति मनसि विघाय गाहप्रतिज्ञां प्रवर्धमानातितीब्रशुभपरिणामो ततो व्यचिति—न शोभनमेकाकिनोऽस्यागमनं, अनेन हि प्रतिपतितपरिणाममेव तमहमाकलयामि, तस्मादुचित-| स्योपिर निविष्टं पर्यरितकावष्टम्मेन, सोऽपि दृष्ट्वा राजानमुत्सायै पर्यरितकां स्थितस्तेत्रैय पाद्प्रसारिकया, तदीयचेटा-| ||विशेषविदितान्तराभिप्रायेण च तेन नायमितोऽनन्तरमत्यन्तव्रतपराभग्नः किमप्यपरं भणितुमुचितः, केवलमनुकूल-| नगरात, इतरोऽपि गतो राजभवनं, बतश्रष्ट एष कोऽमुष्य मुखमीक्षते इत्यभिप्रायवता परिज-|| मेवास्याभिधीयत इति विचिन्तयता बमाषे—भद्र ! मया त्वं पूर्वेमेव भणितो, न च तदा मदीयवचनमकारि भवता, स्वरूपपिजन एव गच्छामि तत्समीपं ततो गतो यथाचिनिततकमेणैव नृपतिः, यावत्परयत्यमुं सुकुमारहरितकाय-निश्रकाम

|कारप्रत्याख्यानप्रत्याख्यातसमस्तव्यापारस्तस्यामेव रात्रौ विप्रहाय तन्त्रववर्तिद्शविधप्राणान् प्रययौ सर्वार्थसिङं|| प्रतिपतितसामायिकपरिणामदोषेण विराधको, यदुक्तं धमैदासगणिना—" वाससहस्संपि जई, काऊणं संजमं |महाविमानं, तत्राप्यज्ञघन्योत्कुष्टा तस्य त्रयिज्ञिशत्सागरोपमाणि जाता स्थितिः, ततऋयुतः सेत्स्यतीति ॥ एवं च श्रीरपीडामात्राचलितसत्वोऽप्यतिशायिक्षुन्षमाष्ट्रबाघाविधुरदेहो—नमोऽतीतानागतवत्तमानजिनेभ्यो नमः समस्त-| सुविउलंपि । अंते किलिट्टभावो नवि सुब्झइ कंडरीउन्न ॥ १ ॥ अप्पेणवि कालेणं केइ जहागहियसीलसा-रणद्वन्द्रहेत्राज्यत्यजनसुरथमानसः सिद्धभ्यो नमः संसारान्धकपनिपतितारमादृश्याणिसावसिद्धभेदेशनाऽवलम्बनाकषेणप्रवणाय श्रीमुरिथतसूरये, विशुद्धसामायिकपरिपालनगुणेनाथं स्वल्पकालेनाप्याराधको जातः, कण्डरीको वर्षसहस्रमपि व्रतं परिपाल्यान्ते मण्णा । साहिति निययकज्जं गुंडरियमहारिसिन्य जहा ॥ २ ॥ " इति परिभान्यास्य, पालन एव यतितन्यं, मङ्गस्त रक्षणीय इति दोषद्वारगाथामावार्थः ॥ यथाऽवस्थितपरिपालने त्वमुष्य गुणं दिद्शियिषुस्तद्वारगाथामाह— तत्प्रसादात्परमचरमाऽऽराधेनत्यादि चेतासि कुर्वाणः सकलसत्वक्षामणापुरस्सरं निदाघतापातिकान्तितसवालुकाद्द्हामानचरणहन्हां निरावरणमस्तको

शिवो-मोक्षः स्वर्गो-देवलोकस्तयोः परमकारणं-प्रकृष्टहेतुरक्षेपजनकत्वेन शिवस्वर्गेपरमकारणं तच सिवसग्गपरमकारणसामाइयसंगमं तु काऊण। सागरवंदसुदंसणहेऊड, वयंति नो पत्।। ९७॥

तत्तामाथिकं च शिवस्वर्गपरमकारणसामाथिकं तेन सङ्गो—मीलकस्तत्तसङ्गमर्तं 'तुः ' विशेषणे, कि विशिनि ि ' हैं मावेन, 'कृत्वा' विधाय, किमित्याह—'सागरचन्द्रसुद्शेनहेतुतः' सागरचन्द्रसुद्शेनावेय हेतू ताम्यां ततः 'त्यजन्ति' के मावेन, 'कृत्वा' विधाय, किमित्याह—'सागरचन्द्रसुद्शेनहेतुतः' सागरचन्द्रसुद्शेनावेय हेतू ताम्यां ततः 'त्यजन्ति' के मुञ्जन्ति 'नो' नेव ' प्राप्तं ' लब्धं, अत्र हेतुशब्देन हिनाति—गमयित जिज्ञासितधमेविशिष्टानथोनिति हेतुरिति हे मुञ्जन्ति 'नो' नेव ' प्राप्तं ' लब्धं, अत्र हेतुशब्देन हिनाति—गमयित जिज्ञासितधमेविशिष्टानथोनिति हेतुरिति के

ब्युत्पत्या दृष्टान्तो विवक्षितः, तस्यापि जिज्ञासितविशिष्टार्थगमकत्वादिति गाथाऽक्षरायों । भावार्थरतु कथानकाभ्या-

्र व्युत्पत्त्या दृष्टान्तो विवक्षितः, तस्यापि जिज्ञासितविशिष्टार्थगमकत्वादितं गाथाऽक्षराथा । भावायरतु कथानकान्यानि क्र मवसेयः, तयोश्र सागरचन्द्रकथानकं तावद्—अस्ति प्रश्नस्तिवस्तुविन्यासिनरस्तसमस्तदुरितोपद्रयो विपुलमेदि- क्र मवसेयः, तयाद्रअञ्जाअभिव्हिप्रासादृशिखरित्यान् क्ष नीमण्डलमण्डनमसमानसेव्यतापराभतप्तुरलोकः सौराष्ट्रो नाम देशः, तत्राद्रअञ्जाअभिविद्यतासाद्गिखरित्यान् विप्रत्याम् समूहापहास्तितरविरथतुरङ्गमागौ मागैसंचरत्तरुणरमणीजनकणत्मिणिमेखलानूपुरादिरत्नाभरणरणज्ञ्चणारावविषिति क्षित्रमात्रा विप्रत्यक्षेत्रमात्री सरत- क्षित्रास्ता प्रधानप्रणतसामन्तसङ्घातो घातितिनिःशेषविपक्षपक्षो भरत-

क्षी यीयना निजरूपविनिर्जितसुरसुन्द्ररीसीन्द्रयी कमलामेला दुहिता नभून, सा च धनसेनराजसूनवे नभःसेनाय दत्ता, ित्री कि तत्प्रस्तावे चाकाश्चारी पश्चाजकवेषवारी सम्यग्हिटिबीस्चर्यवती वैक्तियलविधसंयुतोऽनल्पकेलिक रूरणपरायणी नारदे। 🔞 भापिते। यथ:—स्वागतं महर्षे ।, पृष्टश्र यथा दृष्ट्यी किञ्चित्राश्रयं यत् किञ्चित, नारदेनोक्तम्-इहेवावलोक्तिता सम- 📆 है। लील्या परिअमंस्तज्जनमाजगाम, स च तेन प्रधानकन्यालाभाक्षिताचित्तेन लक्षितोऽपि नोचितसपर्यया प्रजितो, हि | स्ताश्चर्यसीमा रूपेण विजितरम्भातिलोचमा कमलामेला राजदुहिता, सागरचन्द्रोऽभ्यपात्—सा मे स्यात्कयश्चित्री, नारद | ५१| िक्ष क्षेत्रक्षिण्डाधिपत्यप्रकाशमानासमानमाहसातिरेकरक्षितवासवी वासुदेवा राजा, तस्य चात्यन्तविश्रमभभाजनगतियाः 🗀 🗓 👸 गतः प्रहेपं, समुत्याय ततो वेगेन प्राप्तः सागरचन्द्रसमीपं, समुचिताभ्युत्थानासनदानवन्द्नादिविनयपूर्वकं चा-यिस्तेहसदनं दनुजादिभिरप्यक्षोभ्यसत्त्वनिकेतनं चलदेवो भाता, तत्पुत्रश्र निपयस्तस्यापि तनूजः संवादिकुमारा- | 11 🖑 णामतिबह्छभः सागरचन्द्रनामा तभैव प्रतिवसति स्म, इतश्र-तस्यामेव नगर्यामुप्रसेनाभिधाननरपतेरभिनवोपारूड- | 🎎 उवाच-नाई जाने, यतोऽसौ नभःसेनाय दत्ता, क्षणमात्रेण विसर्जितोऽनेन, गतः कमलामेलोपान्तं, तया च प्रथममेत्र | 🎎 | नारद्मागच्छन्तमवलोक्य विहिताम्युत्यानादिविनयप्रतिपत्तिः, उपविद्यो नारदः, प्रणामपूर्वं भाणितस्तिथेव च, तेन|

रूपकिलो ह्यात्रियाद्यक्षणोपेतः, अपरब नभःसेनः धुद्रः शठतानिकेतनं गर्वी मूर्खः सत्रैजनस्य हेष्योऽतिकु- 💥 स्परोखरकः, ततः सा विरक्ता तत्र, रक्ता सागरचन्द्रेऽयवीत—कथं छ नाम स मे भात्रिष्यति १, नारदो - 👸 च जजरपे-अस्यां मेदिन्यां मया हे आश्चर्ये निरीक्षिते, एकं सागरचन्द्रो निःशेषक्लाकलापसंपन्नः सीमाग्य. 🏻 🕯 मिजगाद—नास्मि वेद्यि, अन्ये तु कथयन्ति-नभःसेनेनापमानितो गतः कमलामेलागृहं, तद्त्रे तं विनिन्य सागरचन्द्रं / 🌶 च रूपेण वर्णियत्वा तत्त्ताङ्गमाभिलाषिण्या अस्या रूपं चित्रपष्टिकायामालिख्य सागरचन्द्रस्य दर्शितयात्, ततस्त- 🖔 ्र हिषयमतुरागमस्याप्युत्पाचोत्पतित आकाशे, तत्त्रभृत्येव च कमलामेलासागरचन्द्री बभूवतुः परस्पराकाङ्गिणो, 🖟 ्री तत्यजतुः स्वकीयमीखादेन्यापारं, जातौ दुस्तहविरहेवेदनादूनमान्ती, ततश्च सागरचन्द्रावस्थामाकण्ये समागतः 🌡 शम्बकुमारोऽनेकसमाचित्तयाद्बकुमारपरिकारितरतद्दितकं, तद्। चासौ पराङ्मुखः कमलामेलामेबैकात्रमनसा ध्याय. 🖰 नासीच, ततोऽनेन पिहिते तन्नेत्रे, सागरचन्द्रेणोक्तं—ज्ञाता कमलामेलाऽसि, शम्बेन हासित्योक्तं—नाहं कमला-मेला, किन्तु कमलामेलः, तत्रश्बलेनानेनोक्तं—त्वमेव मे कमलदललोचनां कमलां मेलयिष्यसीति सत्यप्रतिज्ञो मेवे:, कुमोरेश्व तस्यैवार्थस्य समर्थनार्थे शम्बकुमारो मर्च पाययित्या दापितो वार्च—यथाऽहं परिणाययिष्यामि, मद्रा

||विस्तराश्र सर्वे कुमाराः सपरिकराः कीडितुमारेभिरे । इतश्र नभःसेनो वैक्रियरूपया कमलामेलया||﴿ ||सह यावच्चतुर्थमण्डळं परिभ्राम्यति तावन्महान्तमट्टाट्टहासं विमुच्याट्स्यतां गता सा, अन्ये तु कन्यान्तः-||ৠ ||अनवद्यविद्याबलेन नभःसेनसमीपे रूपान्तरं कमलामेलासन्निमं घृत्वा सुरङ्गयैनामपहत्यानेकविद्याधरस-||ॐ||एतदुभ्युपगच्छतः ॥२॥ ततो गतः प्रचुम्नसमीपं, कथितः सवोंऽपि वृत्तान्तः, तेन च दत्ताऽस्मै प्रज्ञती विद्या, इतश्रो-|| ||ॐ|| भयपक्षयोरपि प्रारब्धो विवाहमहः, कुतं वर्णप्रवेशनादि, ततः शम्बेन बहुकुमारोपेतेन सागरचन्द्रमुद्यानं नीत्वा ||| पुरगतामेव तामपहत्योद्याहितवान, नभःसेनविवाहसमये चानवळोक्यमानायामस्यामपहतेति परिज्ञान-||| पुरगतामेव तामपहत्योद्याहितवान, नभःसेनविवाहसमये चानवळोक्यमानायामस्यामपहतेति परिज्ञान-||| भूषित्याहः, ततः समुरियते बहळकळकळः प्रवृत्ताश्च निरीक्षितुं सर्वत्र कमछामेळां, कथितं च विष्णु-||सागरचन्द्रेण १ दुर्घटं तादेदं महत् ॥ १ ॥ यदुच्यते जनैः कैश्रिदितो ज्याघ्र इतस्तटी । सोऽयं न्यायो ममायातः, 🐇 | हितेन गान्धवीववाहमधिकृत्य पारिणायितस्तामसौ, प्रज्ञातिविद्यासम्पादितानेकविधमस्यपेयचूष्यलेह्यादिवस्तु-

कर्तुं प्रवृत्तेषु शम्बेन पाद्पतनपूर्वं कथितानिजवृत्तान्तेन क्षामितो विष्णुबैलदेवस्र, ततः शम्बं तिरस्क्रत्य सबेलो- 🕅 ह न्यदा रेवतकोचाने विमल्कवलालाकप्रकाशितन्तिकाराण्याणाः अराज्यात्रको मगवानरिष्ठनेसिः, दित्रायः सुरक्कतासिनवन्वसङ्ख्यकनककमलिविविशितचरण्युगले याद्वकुलितिलको मगवताऽपि प्रारब्धा है तहन्द्नार्थं च निर्मतो निखल्याद्वकुमारसिहितो वासुदेवो, ववन्दे त्रेलोक्यस्वासिनं निर्मे, मगवताऽपि प्रारब्धा है समेदेशना, कथितं संसारासारत्वं निन्दिता विषयाः प्रकाशितं दुजैयत्वं मोहमहामक्कर्य वाणितो देशसवैचारित्रक- ह समेदेशना, कथितं संसारासारत्वं निन्दिता विषयाः प्रकाशितं दुजैयत्वं मोहमहामक्कर्य वाणितो देशसवैचारित्रकः समेदेशना, कथितं संसारासारत्वं निन्दिता विषयाः प्रकाशितं दुजैयत्वं मोहमहामक्कर्य वाणितो देशसवैचारिता तिष्ठायपूर्विका केवल्ज्जानलक्ष्मीत्वाभपुरःसरा शाश्रितशिवसोक्ष्यसम्प्रातिः, अन्येषां तु सम्य-समागत्य प्रारब्धमायोधनं, मुक्ता सरोषमाकृष्टकोदण्डदण्डैनिंरन्तरशरानिकरवृष्टिविधाधराणामुपारे, तेष्वपि तदेव 🕌 न्यदा रेवतकोद्याने विमलकेवलालोकप्रकाशितसमस्तलोकालोकः सुरासुरनरेन्द्रसंस्तूयमानासमानचतुर्झिश-द्रतिशयः सुरक्कताभिनवनवसङ्ख्यकनककमलविनिवेशितचरणयुगलो यादवकुलतिलको भगवानरिष्ठनेसिः, अतिकोपवर्श गतिष्ठद्रान्वेषी च संपन्नो, न लेमेऽवसरं कचिद्पकारमसौ कर्त्तुं, एवं काले गच्छति समवससारा-कस्य पश्यत उद्राहितो नभःसेनो विष्णुना कन्यकां, न चासौ व्यमुञ्चत् तच्छम्बाग्। चन्द्रयोरुपरिष्टादिदं वैरम, ै बृन्दपरिगतेन सह क्रीडन्ती विलोक्य तां निवेदितं जनादेनादियादवानां, तैश्र सङ्घामभेरीताडनपूर्वे चतुरङ्गबेलेन

 $\left\| \frac{\hat{s}}{\hat{s}} \right\|$  सागरचन्द्रशिरिस विरिचतग्रंतया कुण्डलिकां, तां च रमशानज्वलदङ्गारिनकरेण पूरितग्रान्, ततः स विदिताजेनम- $\left\| \frac{\hat{s}}{\hat{s}} \right\|$ ततत्त्रः 'सर्थः प्रवैक्नतानामिह लभते कर्मणां फलियिपाकम् । अपराधेषु गुणेषु च निमित्तमात्रं परो भगति ॥ १ ॥ मा $\left\| \frac{\hat{s}}{\hat{s}} \right\|$ || यावन्नगरीसंमुखं चचाल तावदस्य चेतस्यभवद्, यथा-भुवननाथेन संसारनिस्तरणोपायः आनन्तर्येण सर्वियिरतिरेव || || ||३|| ||६|| क्त्वमात्रलाभ एवाभवत, तदनन्तरं च सागरचन्द्रवजी शेषपर्षेद्रभिवन्य भुवनवन्धुं स्वस्थानं प्रति गता, सागर-| है|| तोल्याम्यात्मानं, ततो नगयीसन्नोयान एव सामायिकप्रहणपूर्व ततः कायोत्सगेंण महासत्त्वतया स्वीकृता चेतता। | | || सर्वेराविकी प्रतिमा, इतश्र नभःसेननियुक्तचरपुरुपेण समवसरणोत्थानकालादेव सागरचन्द्रस्य पृष्ठलमेनोपलम्य | | 🕼 तं ध्तान्तं कथितं नभःसेनस्य, सोऽपि तुष्टचित्तः समागतस्तं प्रदेशं, हम्चाऽमुं पूर्वरोपप्रज्वालित आद्री मुदमादाय ||चन्द्रस्तु परमवैराग्यवासनावासितान्तःकरणस्निकरणशुक्षेन भावेन जिनं प्रणम्याणुजतादिश्रावकधमें च प्रतिपद्य|| 🗐 🕼 प्रतिपादिता, देशविरतिस्तु परम्परया, तद्यं सवैविस्त्यङ्गीकारोऽस्माभिः किं कर्तुं पायेते १ किंग नेति 🖟 ||४||गाः खेदमिदानीमेतावत्यिप शरीरसङ्क्रेशे । सोढोऽनन्तगुणोऽयं जीय । यतो नरकपतितेन ॥ २ ॥ इत्यादि भाव-्रैं||नया भावयन्नात्मानं तदुपीर मनागप्यकुत्रीणो रोपं सम्यगिषप्छ तां दाघवेदनां कृताऽर्हदादिनमस्कारः परित्यउये-||

👸 " घम्ममिणं जाणंता गिहिणोऽवि दढन्वया किमुय साह् १ । कमलामेलाहरणे सागरचंदेण एरथुवमा ॥ १ ॥ " 🦙 अङ्गाभिद्यो जनपदोऽस्ति जने प्रसिद्धः ॥ १ ॥ अमरावतीति विख्याता, तत्र चम्पाभिद्या पुरी । नैव शक्तः सह- (१) हैं सास्यों, वक्तुं रोपोऽपि यहुणान् ॥ र ॥ आपेच—मुवर्णकलशावलीकलितदेवहम्योक्तला, कुलाचलसमोन्नति- (व अस्तिन्तिमालाञ्चिता । निरस्ततिमिरस्थितिविपणिवर्तिरत्नोत्करेरनेककविविस्फुरस्रुहितकान्यकोलाहला ॥ र ॥ तस्यामभूद्मळकीर्चिळतावितानविस्तारणप्रयणसद्घणयारिपूरः । राजा प्रतापवसातिदेधियाहनाख्यः, तस्याभया 🌵 ी प्रियतमा रतितुल्यरूपा ॥ ४ ॥ तस्य स्वकीयसम्पत्तिजितपुण्यजनेश्वरः । इम्योऽमूह्रपभदासः, स्यातः 👸 क्रीतिस्योणेः शुभैः ॥ ५ ॥ प्रेमपात्रं बमूवास्य, भायी राजीवलोचना । अहिंदासीति विख्याता, सुशीला-दिगुणावाधिः ॥ ६ ॥ तद्दहे सुभगो नाम, महिपीपरिरक्षकः । भद्रकेऽसी गतोऽटच्यामन्यदाऽऽदाय सैरभीः ॥ ७ ॥ 🐩 🦓 हभविकौदारिकशरीरं समभावाविचाछितमानसः संप्रातो देवभूयतां, जातो महर्दिको वैमानिकसुरः, अत एवोक्तम् ्रि सुदर्शनकथानकमिदानीं कध्यते— (

बत्सळः ॥ १८ ॥ निशायां सावशेपायामुत्यायेयाय् सत्वरम् । सैरिमीभिः समं यावतं मुर्नि समुदेक्षत् ॥ १५ ॥ $|rac{t}{t_0}|$ प्रणणाम ततो भक्त्या, तद्वस्थमहामुनेः । पादौ प्रमोद्जन्माम्बुपूरप्ञावितलोचनः ॥ १६ ॥ निषसादान्तिके |कामिनीनामुरोजाः, प्रियमीखरूमपीदं यत्र जातं जनानाम् ॥ ८ ॥ एवंविघहेमन्ते नद्यारतीरे निरावरण-|| ||रम् । अद्राक्षीन्मुनिमेकं कावीत्सर्गस्थमथ सुभगः ॥ १० ॥ तं द्वष्टा चिन्तयामास, कथमेप महामुनिः । पतत्येयं-विधे शीते, स्थास्यत्यप्रावृतांशुकः १॥ ११॥ अपिच—अस्मिन् सरितस्तीरे प्रचुरतस्थापदाकुले भीमे । रजिनि-||देशे । अस्तं गच्छति भास्वति सतुषरि वाति वाते च ॥ ९ ॥ निष्पतिकमैशरीरं, मेर्हास्यरमम्बुनाथगम्भी-| |गृहीत्वा महिषीनिजाः ॥ १३ ॥ कथिबत्तामती रात्रि, तत्रानैषीत्तमुत्सुकः । भूयोऽपि दर्शनाकाङ्क्षी, मुनेरत्यन्त-| व्यक्तमुचारयन्मुंनिः। उत्पपात नभः सोऽपि, श्रुत्वा तां ह्वाचिन्तयत् ॥ १८ ॥ नूनमेषा महाविद्या, तेनोचारण-तदा च काले—बहलघुसुणरागो गन्धतेलं सुपकं, उवलनशकाटिका च प्रोढकापायवाह्यम् । सद्पवरकमध्ये चास्य, तावदाविहिनेश्वरः । उज्जगाम तमस्तोममपाकुर्विश्वा सह ॥ १७ ॥ अत्रान्तरे—नमेऽहेन्द्रय इति वाचं, || मेनकापाथां कथं गमिष्यत्यसावेकः १ ॥ १२ ॥ इत्यादि चिन्तयनेव, बहुमानपुरस्सरम् । अभिवन्य गतो गेहं,

द्दाम्यहम् ॥ २८ ॥ तथा जिनेन्द्रहम्यषु, कारयामि महामहम् । पश्यामि च समं भत्रो, तद्द्यीसनमाश्रिता ॥२९॥ ें चक्रं, स्वरारीरस्य तेजसा । रूपेणानन्यतुल्येन, निर्जयन्तं सुरानपि ॥ ३१ ॥ हषीधिक्यरखळदाक्या, गत्वा चेटी मात्रतः । अमुष्याः प्रययौ तूर्णमाकाशं मुनिसत्तमः ॥ १९ ॥ तत्प्रमृत्येष भुझानो, गच्छेरितष्ठन्ननाकुळः । बहुमाने-श्रेष्ठी तु प्रयामास, तस्या विज्ञाय दोहद्म । संपूर्णिदिनमासाऽसौ, सत्तमूजमजीजनत् ॥ ३० ॥ घोतयन्तं दिशा-कारिका ॥ २२ ॥ बभाण तं पुनः श्रेष्ठी, यद्येवं मद्र ! तं सदा । एवमव भवत्वतन्मङ्गल् परम । हतम् ॥ रश् ॥ विद्योग्वामां, गन्तुगणार्थं स, गतोऽन्येद्यः सुरापगास् । ताश्च तीत्वी परं तीरं, जग्मुश्चारिजिघुक्षया ॥ रश ॥ ततोऽसौ पृष्ठतस्तासां, गन्तुमिन्छनेमस्क्वतिम । पठन्नेव द्वे झम्पामापगातटतो जले ॥ र५ ॥ बभूव कीलकस्तत्र, देवयोगाच्च तेन सः ।
विद्यो वेदनयाऽऽन्नान्तः, पञ्चत्वं तत्क्षणाद्रतः ॥ र६ ॥ नमस्कारानुभावेन, तस्येव श्रेष्ठिनस्ततः । अर्हद्दास्याः समुविद्यो वेदनयाऽऽन्नान्तः, पञ्चत्वं तत्क्षणाद्रतः ॥ र६ ॥ नमस्कारानुभावेन, तस्येव श्रेष्ठिनस्ततः । अर्हद्दास्याः समुदेवेद्, भार्यायाः क्राक्षिकोटरे ॥ र७ ॥ तस्या गभैप्रभावेन, पञ्चमे मासि गच्छति । दोहदोऽभूच्या दानं, दीनादिभ्यो कारिका ॥ २२ ॥ बभाण तं पुनः श्रेष्ठी, यदोवं भद्र ! ते सदा । एवमेव भवत्वेतन्मङ्गळं परमं हितम् ॥२३॥ महिषीचा-क्षमः ॥२१॥ व्याचिन्तयत्ततः श्रेष्ठी, धन्योऽयं यस्य निश्चला । [यन्थात्रम् ७०००] इत्थं जिननमस्कारे, भक्तिः कच्याण-नाध्यतिष्ठरपद्मुचारयन्नदः॥ १०॥ श्रेष्ठिनोक्तो न भद्रद्मविधानेन पठ्यते। स उवाच न ताताहं, मोकुं मन्त्रममुं

चकतुः ॥ ३५ ॥ ग्रुक्कपक्षराशीवायं, कलाभिवृद्धिमाययौ । तथा बालोऽप्यमूद्धमें, रतः सर्वज्ञदेशिते ॥ ३६ ॥ 🕍 च । स्वपदे दर्शयामास, नृपादीनां सुद्रशैनम् ॥ ४१ ॥ स्वयं तथाविघाचार्थसमीपे प्रत्यपद्यत । सर्वे-|| कृतोद्यमः । राजानं पुरलेकं च, निजावासमुपानयत् ॥ ४० ॥ विघायोचितसन्मानं, स्वाभिप्रायं निवेद्य ज्ञासनोहिष्टविषानेनोत्तमं व्रतम् ॥ ४२ ॥ स्वस्थाने स्थापितः पित्रा, सोऽपि लोकस्य संमतः । संजातः स्वगु-|संसारसुखानुभवशालिनः । दिनानि कतिचिज्जम्मुधैमैकामाथैसेविनः ॥ ३९॥ अन्यदा च पिता तस्य, प्रबच्याथै अत एव—संसारसागरोत्तारक्रतोदारमहामतिः । सत्तारुण्यमपि प्राप्तो, विषयेषु न सक्तधीः॥ ३७ ॥ उद्योद्धम-निच्छन्नपि पित्रा परिणाथितोऽन्यदा कन्यास् । सागरद्तततनूजां मनोरमां विजितरतिरूपास् ॥ ३८ ॥ तया सहास्य || ज्ञासनााह्यविधाननात्तम श्रतम् ॥ ४५ ॥ स्वर्षान्याः नित्राः । सन्येद्युजीयया सार्छः, स्वप्रसादोपरिस्थितः । सन्दर्भगोचरां || || जिथेहा, गुणवान् कस्य न प्रियः १ ॥ ४३ ॥ अन्येद्युजीयया सार्छः, स्वप्रसादोपरिस्थितः । सन्दर्भगोचरां मोचयामास निःशेषगुप्तिभ्यो रुद्धमानवान् ॥ ३३ ॥ दानं प्रदापयामास, दीनादिभ्यो यथेप्सितम् । कारयामास जैनन्द्हम्येंष्वष्टाहिकामहम् ॥ ३४ ॥ दोहदादनुमीयास्य, द्रोनं रूपशालिनः । सुद्रोन इति स्यातं, पितरी नाम प्रियंवदा । इभ्यस्य कथयामास, पुत्रोत्पत्तिमानिन्दिताम् ॥ ३२ ॥ ततश्च—पारितेषिकमेतस्यै, दत्त्वा श्रेष्ठयतितोषतः।

बानी, कुत्रीणः प्रक्रमागताम् ॥ ४४ ॥ दद्ये नभसाऽऽगच्छचारफश्रमणद्यम् । सभायेस्तत उत्जाय, ववन्देऽसी कुर्वाणः प्रक्रमागताम् ॥ ४४ ॥ अपनन्दजलपूर्णाक्षो, भक्तिरोमाञ्चिताङ्गकः । सिद्धान्ताविष्येनाऽपुन्छत्, स्वागतादि तपस्विने कु सुद्शेनः ॥ ४५ ॥ आनन्दजलपूर्णाक्षो, भक्तिरोमाञ्चिताङ्गकः । सिद्धान्ताविष्ये तावून्तुस्ततः ॥४७ ॥ अप्राहिकाः थु ॥ ४६ ॥ युनः पृष्टं कुतः पूज्याः, यूयमत्र समागताः १ । नन्दीक्षरवरद्यीपादिति तावूचतुस्ततः ॥४७ ॥ अष्टाहिकाः 灯 👸 सुस्तत्र, कृता अत्यन्तसुन्द्राः । जिनाळयेषु नित्येषु, गतं नौ तदिद्दस्या ॥ ४८ ॥ ततः सुदर्शनः प्राह, कीद्रशोऽसौ 🧓 ह्यीपो हीपसङ्ख्ययाऽष्टमकः । स्रक्षात् हिगुणहिगुणप्रवृद्धलवणाम्बुषेः प्रमृति ॥ ५० ॥ अवीग् हीपसमुद्राः 🕌 बे बतन्ते क्रमेण तेषां च । योऽन्त्यसमुद्रस्तरमात्स बेयो द्विगुणविस्तारः ॥ ५१ ॥ वहुनन्दिवृष्ठ्यवन्तवण्डमणिडते । सुरवराप्सरःकालेते । तिसम्बद्धानारयश्चाने नीलस्त्रमायाः ॥ ५२ ॥ तेषां च प्रत्येकं सन्ति चतस्रश्चतिर्देशं है वाप्यः । आयामविस्तराभ्यां जम्बूद्दीपप्रमा विमलसिलेलाः ॥ ५२ ॥ (भीतिः ) तद्वहुमध्ये घवलोज्ज्वलर्तनमया हि सुरम्यतलक्रिलेताः । परिवर्तुलोखतुङ्गा द्विवणो द्विमुखा गिरयः ॥ ५८ ॥ एतेषु चतुर्धेञ्जननगेषु पोडशसु द्धि- । । भूषाद्रिषु च । उपरितले जिनभुवनानि सन्ति नित्यानि सम्याणि ॥ ५५ ॥ तानि चतुद्दरिताणि प्रत्येकं योजनानि । स्वरूपतः। कीद्दशानि च चैत्यानि, वर्णतो मानतोऽपि च १ ॥ ४९ ॥ मुनिभ्यां बभापे-अमुतो जम्बूहीपात्स

मण्डपाश्चतुम्योऽपि । स्तम्मावलीविशिष्टासिद्याराश्चित्रचित्राच्याः ॥ ६२ ॥ तेम्योऽप्रतः सुरासुरसस्प्रेक्षणकोचिताश्च| तासु जिनेन्द्रप्रतिमा अष्टमहाप्रातिहार्ययुताः ॥ ५९ ॥ अष्टोत्तरशतसङ्ख्या दशान्द्रवरवणेरत्नानिन वृत्ताः । रमणीया रोमहरतकघण्टाचुपकरणसंयुक्ताः ॥ ६० ॥ उत्कषेतः प्रमाणं तासां श्रीनाभिसू-नुना तुल्यम् । वीरजिनेन समानं जघन्यतो मध्यमं चित्रम् ॥ ६१ ॥ जिनभवनद्वारेभ्यः पुरतो मुखन तद्भिमुखाश्र चतुर्दिग्च्यवस्थिता जिनवरप्रतिमाः ॥ ६४ ॥ मणिपीठिकास्थितास्ताः प्रशान्तमुखनथनशोभित-श्रारीराः । स्तूपेभ्योऽपि पुरस्ताद्रमणीयाश्चीत्यवरचुक्षाः ॥ ६५ ॥ मणिपीठिकास्तद्भे ताप्त महेन्द्रध्वजा अतिशयोचाः । ||तत्सहशाः । प्रेक्षणकमण्डपास्तत्पुरतः स्तूपाश्च रत्नमयाः॥ ६३॥ श्रीऋषभवद्भमानकचन्द्राननवारिषेणनामानः। पञ्चाशत् । हासप्ततिः शतं च प्रविस्तरोच्चत्वद्षित्वैः ॥ ५६॥ उत्रुद्धतारतोरणमन्दिरचूळोचचार्शाशिषा । रमणीयपुष्करिण्यस्तत्पुरतो विमलजलपूर्णोः ॥ ६६ ॥ एवं नन्दीश्वरे वैत्यस्वरूपमुपवण्ये ती । धर्मेलामं प्रदायास्मै. क्नणत्कलकिङ्किणीकध्वजपङ्किविभूषितान्युचैः ॥ ५७ ॥ रथगजतुरङ्गखचरप्रतिरूपकराजितान्यधिकम् सवींगमनोहरशालिभक्षिकारम्यरूपाणि ॥ ५८ ॥ तद्रभेगृहस्यान्तः प्रवरतरा रत्नपीठिकैकैका

हुतमुत्पतितो नमः॥ ६७॥ ततः प्रभृति जातोऽसो, स्थिरचित्तः सुद्गेनः। सुतरां घमकायेषु, जप्राहाभियहं है ह हुतमुत्पतितो नमः॥ ६७॥ ततः प्रभृति जातोऽसो, स्थिरचित्तः सुद्गेनः। सुतरां घमकायेषु, जप्राहाभियहं है है है तथा॥ ६८॥ है है तथा॥ ६८॥ अष्टम्यां च चतुर्देश्यां, पौर्णमास्यां सदेव हि। उदिष्टायां च कर्तेन्यं, पौषधं प्रतिमायुत्तम्॥ ६९॥ 🖐 तथा—कदा भागवती दीक्षां, प्रतिपद्य निराकुलः । निर्ममो विहरिष्यामीत्यभिलाषपरः स्थितः ॥ ७० ॥ इतः सुद- 🕼

कथं प्रजस्ततो भवेत । ॥ ८५ ॥ देव्योदितं कथं भद्र ।, भवत्येदमबुध्यत । ततोऽसौ कथयामास, स्ववृत्तान्तं हिं। यथास्थितम् ॥ ८६ ॥ हसित्याऽभिद्धे राज्ञी, मुग्धे । त्वं विप्रतारिता । स्वदाररतिना तेन, परदारविवार्जना ॥ ८७ ॥ निर्जितसुरेन्द्रशमा रमणीयाभरणवेषधरा ॥ ८३ ॥ अभयादेव्या गदितं-जाया सुद्रशैनस्येयं, भद्रे । नाम्ना मनोरमा । 🖔 केयमिह देवी । सुरकुमरमिवोत्सङ्गे सुरूपमाविभ्रती बालम् ॥ ८२ ॥ सच्छत्रचामरादिप्रवरविभूत्यन्विता स्वरूपेण । 🕌 तेन संभान्या। न सुदर्शनं विनाऽस्याः पुत्रोत्पित्तः कदाचिद्पि ॥ ९१ ॥ तस्मान्छठोत्तरेणैव, त्वां चकेऽसौ निरुत्तराम् । 🖏 संमिलिताः । तत्र सपुत्रां द्रष्ट्वा मनोरमां कपिलया भिणतम् ॥ ८१ ॥ सम्मुखमभयादेव्याः स्वामिनि ! समुपैति 🖟 योऽयमङ्गातोऽमुष्या, सोऽनयोरेन पुत्रकः ॥८४॥ कपिलोवाच नो देवि !, श्रहघेऽहमिदं वचः । यतः सुद्र्यनः षण्टः, 🕼 हुछा, पत्न्येतस्य मनोरमा । नाम्ना न नाम सन्द्रतेगुजैरपि मनोरमा ॥ ९० ॥ परपुरुषगन्धमिच्छति नेयं स्वप्नेऽपि कि तत्राहूतः सुद्रशैनः । कपिळश्र सपत्नीकोऽभयादेवीमनोरमाः ॥ ८० ॥ स्वस्वपारिवारवाहनसमन्विताः सर्वे एव 👭 तथाहि—रूपेण सूपेकारातिर्यथाऽनेन पराजितः । तेजसा च दिवानाथो, वपुःकान्त्या निर्घाकरः ॥ ८८ ॥ गाम्भी- \iint येंण चाम्मोधिः, स्थैयेंण गिरिनायकः । तथा कथं त्वयैतस्य, षण्डत्वं वद् किष्पतम् १ ॥ ८९ ॥ एषाऽपि या त्वया

कापि, रहसि प्रतिमागतम् ॥ १४ ॥ तदा च—विच्छायकमलवद्नां विलोक्य निलनी गतेऽस्तमिह मित्रे । दियता ∥त्वया मेऽघ, मेळनीय: सुदर्शन: ॥ १३ ॥ तह्यापारमथैक्षिष्ट, सा प्रतिपद्य तह्तच: । ईक्षाचके च तं 🕅 अस्थाद्सोभ्यसत्त्वश्र, प्रतिमां सावैरात्रिकीम् ॥ १२ ॥ इतो देन्या शिरोदुःखन्याजेनान्तःपुरस्थया । प्रोक्ता घात्री वियोगराङ्गी विरोति करणस्वरं चक्रः ॥ १५ ॥ अपिच-दिशा प्रतीच्याऽङ्गनयेव तूर्णं, समुद्रपानीय-जिघ्सयाऽत्र । पर्यरयते रिमनियनित्रतोऽयं, दिवाकरः कुम्म इवाम्बुराशौ ॥ १६ ॥ ततश्र—पूर्वं बह्याच्छादितयक्षप्र- तिपाप्रवेशकरणेन । कञ्जुकिनो विश्वास्य द्विज्ञा वाराः कथिब्रदापे ॥ १७ ॥ देवी यक्षप्रतिमाः किळ पूज्यतीति हैं । तेषु विश्वस्तम् । तिष्ठत्म्य समानिन्ये तेनोणयेन मोऽपि तथा ॥ १८ ॥ समर्वालिङ्गन्नमुम्बन्याः, साऽपि तं प्रताः हथतम् । कामाची हावमावाद्यैः, क्षोमयितुं प्रचक्रमे ॥ १९ ॥ स्पर्शालिङ्गन्नमुम्बनपरापि न शशाक चळिपेतुं तं सा । धमेध्यानारूढं महामुनि वीतरागमिव ॥ १२ ॥ अत्रान्ते-क्षोमयितुमसी लप्ना बलेन न च मया प्रती- कारः । विदितोत्मुष्या इति रुज्ज्येव नाशं गता श्वामा ॥ ११ ॥ सर्वासित्व-क्षोमति लियोमां कद्यितो नाहं शशाक कारः । विदितोत्मुष्या इति रुज्ज्येव नाशं गता श्वामा ॥ ११ ॥ तथा—पत्र्य समरतां गति स्थितोऽपि नाहं शशाक मोचायितुम् । अस्याः सत्पुरुषममुं त्रपयेवास्तित इन्दुरपि ॥ १२ ॥ सर्वास्त्रियन्ति विविधोपायैरपि यावदसी चचाल कितः । हस्योऽयमिति विवेश्वाऽरुरतेहं सिक्ति । ११ ॥ तथा । ११ ॥ उत्ति विविधोपयितास्त्रुरप्रव्यव्वादि सर्वेमवाहम् । कितः । व्यव्यति न च कोऽपि राजादि ॥ १५ ॥ उत्तिऽरवेवं मीनं मुमोच न यदा तदाऽरिह रिषेण । कितः विद्यति मवते, ज्ञास्यति न च कोऽपि राजादि ॥ १६ ॥ इतश्वनुपतिगेहिमुयानात्तमुपेविवान् । तत् ज्ञात्वा यथा प्रविष्टोऽत्र कित्रवान स्वक्तेति । विद्यानी निवोगत ॥ १७ ॥ दम्भेन तथा स्वयमेव कररहेविजिश्वरासिमुद्धिव । प्रकृतं निर्धेणय यथा प्रविष्टोऽत

||जार इति ॥ २८ ॥ शब्दश्रवणानन्तरमारक्षिजनाः सरोषमायाताः । कासाविति जल्पन्तो, ददशुरतं कुट्यामासुः||क्षि गिवेशितोऽत्र १ यदिवा अष्टिन् । प्रविष्टः स्वयम् १ । प्राधं ते वचनं लियास्तु न मया सन्दावमावेदय, प्रतं भद्र । |थ||॥ ३५ ॥ इतश्र−तं वृत्तान्तं समाकण्यं, वज्ञपातोपमं जनात् । भायी मनोरमा तस्य, प्रलापानकरोत् बहुन् ॥ ३६ ॥||४| |७||तदन्ते पुष्पधूपाधैः, पूजां कृत्वाऽहैतः पराम् । कायोत्समें स्थिता भक्त्या, चैत्यवन्दनपूर्वेकम् ॥ ३७ ॥ क्षणादास-|||||| हुष्टैनींतः पुराद्वहिः॥ ३८॥ प्रवाद्य पुरे जातो, राज्ञा नाचिरितं शुभम् । भाज्यमत्र विधानेन, नैवंकारी सुदर्शनः॥॥ || तवाभयं खलु मया चेत्सत्यमाभाषसे ॥ ३२ ॥ दण्ड्यन्ते निश्चितं सर्वे, देवीधात्रीमहछकाः । सत्योक्ताविति संचिन्त्य, मीनमारथाय स स्थितः ॥ ३३ ॥ राज्ञोदितं ततो रोपात, नन्वयं दम्भमाश्रितः । गुलाये गोयतां पशा-

कम्पेन, तत्प्रणिधानशुव्धितः। तद्मे देवता स्थित्वाऽव्रवीत्कि क्रियतां तव १ ॥ ३८ ॥ कायोत्सर्गे समुत्सार्थे, सा | १ ॥ श्रे ॥ विकायेन, तत्प्रणिधानशुव्धितः। तद्मे देवता स्थित्वाऽव्यातिक क्रियतां तव । ॥ ३९ ॥ करुङ्गाचेद्वं शुप्तः ॥ ३९ ॥ व्याप्तितास्त्र । व्याप्ति विकायिक सा । १९ ॥ अत्रान्तरे—तथा सुद्धेनं हृष्ट्रा, देवरूपोपमं जनाः। धर्मे ज्यति नाधमे, | १ ॥ १० ॥ अत्रान्तरे—तथा सुद्धेनं हृष्ट्रा, देवरूपोपमं जनाः। धर्मे ज्यति नाधमे, | १ ॥ १० ॥ अगगत्य वित्यानाः श्रुत्वा लोकस्य भापितं तादक्। पश्चात्तापेपगतो व्यन्ति- | १ ॥ १० ॥ आगात्य तत्त्तमीपं प्रणम्य विनयेन मर्पणां कृत्वा । नगरमहोत्तवप्र्वे महाविभुत्या | १ ॥ १० ॥ प्रावेश्यत्वनगरं गजात्तमुत्ते निजयहस्यान्तः। सिंहासनोपवेशितमथ तं नृपित्वेभाणेवम् | १ ॥  क़ुतूहलेन पप्रच्छ । निशि चरितं तमुवाच स नृपते ! किमतीतचरितेन ! ॥ ५० ॥ अत्याग्रहेण राज्ञो बभाण 🆓 राज्ञा न चेयेष कथाञ्चदेषः । संसारगत्तीद्विनिवृत्तचेताः, स केवलं स्वं प्रविमोच्य राज्ञः ॥ ५८ ॥ दीनादि-नरपतिश्र हेन्यां प्रकोपमापन्नः। उपशामितस्तेन पुनः संपन्नः शावको राजा॥ ५३॥ राज्यान्द्रेमस्मे वितरीत्रमिष्टं, लोकाय वितीये दानं, विघाप्य पूजां च जिनालयेषु । स घमेघोषाभिधमूरिपार्खे, जगाह दीक्षां प्रियया समेतः \| ५६ ॥ पृष्टा चेटी यथा कोऽसौ, रूपानिर्जितमन्मथः। चेट्या समुददन्तस्य, प्रत्रोऽसाविति भाषितम्॥ ५७ ॥ मातस्वं शीघमानय । एनं केनाप्युपायेन, नो चेन्मे नास्ति जीवितम् ॥ ५९ ॥ ततः सा प्रतिपदीवं, वर्थ-॥ ५५ ॥ अन्ये तु चारणश्रमणगमनानन्तरं कपिलावृत्तान्तवजेमेतां कथां कथाञ्चदन्यथा कथयन्ति, यथाऽऽह अयुक्तमेतत्त्रथाऽपि ते वचनम् । न विलङ्घ्यमतौ दत्तं ब्रूहि त्वं सवैमविकल्पम् ॥ ५२ ॥ भणितं ततोऽमुना ||श्रावकः परमः स्थातः, सञ्ज्ञयाऽसौ सुदर्शनः। ततः सातिशयं देवी, तदुपर्येतुरागिणी॥ ५८॥ स्वधात्री प्राह नरनाथ ! देहि यद्यभयम् । घात्र्या अभयादेन्याः कञ्चुकिनां तदिह कथयामि ॥ ५१ ॥ राजोवाच श्रिष्ठिन् । न्यामोहेन,

भ पुत्रस्य, रमशाने पूतनाकुले। उत्पंदं व्यन्तरित्वन, तथामृत्युविधानतः॥ ६८॥ त्यापराविमान्याप् पाता, पाता, पाता। सुदर्शन- भ तु तदेव हि। स्वत एव गता नंघा, पुरं पाटलिपुत्रकम् ॥६९॥ देवद्तामिधा तत्र, वेश्यामाश्रित्य सा स्थिता। सुदर्शन- भ तु तदेव हि। स्वत एव गता नंघा, पुरं पाटलिपुत्रकम् ॥ ७०॥ सुदर्शनोऽपि कालेन, संयमाराधनापरः। गीतार्थो गुवेनुज्ञातः, शिश्राये- भ व कावेहारिताम्॥ ७१॥ पञ्चरात्रं पुरं पाटलिपुत्रकम् ॥ ७२॥ क्षे बातुर्यभूषिता। तत्समीपं यथौ युक्त्या, स्वाशीवांद्युरस्सरम् ॥ ६० ॥ हृद्यानन्दकांरंण्या, भाषया भाषत । भाषत् । क्षे व्यक्त्यां, स्वाशीवांद्युरस्सरम् ॥ ६० ॥ हृद्यानन्दकांरंण्यां, सामज्ञा वर्ञ्यां, राजपत्नी । क्षे विश्वास्तान्ति । वर्ष्यास्तिस्याः सर्व निवेदितम् । सामभेदादिना ग्रोक्तो, न कथिद्यात्समीहते ॥ ६८ ॥ एतदाकण्ये सा देवी, ततो देन्यास्तस्याः सर्व निवेदितम् । सामभेदादिना ग्रोक्तो, न कथिद्यात्समीहते ॥ ६८ ॥ एतदाकण्ये सा देवी, ततो देन्यास्तस्याः सर्व निवेदितम् । सामभेदादिना ग्रोक्तो, न कथिद्यात्समीहते ॥ ६८ ॥ एतदाकण्ये सा देवी, विश्वास्ता कथित्राद्यां पेर्णमास्यां ते, मेल्यामि न संशयः ॥ ६६ ॥ इतः प्रमृति प्वेवदेव यावद्रतग्रहणीमिते । क्षिनेवृता । कार्तिक्यां पोर्णमास्यां ते, मेल्यामि न संशयः ॥ ६६ ॥ इतः प्रमृति प्वेवदेव यावद्रतग्रहणीमिते । क्षिनेवृता । कार्तिक्यां पोर्णमास्यां ते, मेल्यामि न संशयः ॥ ६६ ॥ इतः प्रमृति प्वेवदेव यावद्रतग्रहणीमिते । क्षे विद्यायोद्घन्यनं द्वतम् । स्वयमेवामया देवी, प्राणत्यागं चकार सा ॥ ६७ ॥ ततः पाटिले-पुत्रस्य, रमशाने पूतनाकुले । उत्पेदे व्यन्तरीत्वेन, तथामृत्युविधानतः ॥ ६८ ॥ स्वापराधभयाद् धात्री, पांण्डता चातुर्यभूषिता। तत्समीपं यथौ युक्त्या, स्वाशीबीदपुरस्सरम् ॥ ६० ॥ हद्यानन्द्कारिण्या, भाषयां भाषितं मितम् ।

ततः॥ ७७॥ तस्या अच्युपसगैरक्षभितस्यास्य केवळं ज्ञानम् । सप्तमदिवसे जातं केवलमहिमा कृतो देवैः॥ ७८॥ ॥ 🕬 जीणेहेवगृहे तत्र, बहिस्तात् स व्यवस्थितः । दृष्टः पिडतया घात्र्या, कथञ्चिहेवयोगतः ॥ ७३ ॥ कथितो देवद- 👭 मेरोरिव महानिलै: ॥ ७६ ॥ ततो नीत्वा स्मशानेऽसी, विकक्षीभूतया तया । रजन्यामुज्जितो दृष्टो, व्यन्तर्यांऽभयया उपश्वामिता तेन ततो रागादीनां विपाककथनेन । सा व्यन्तरी सगाणिका घात्री च विशिष्टचरितेन ॥ ७९ ॥ कालेन|| ||चळति यः स्थिराशयः, समभावाष्टिनशासने रतः। अधिरोहति सहुणावलीं, स शाब्दोऽपि सुदर्शनो यथा।| | चायास्तयाऽवक्षिप्तचित्तया । कथञ्चित्स गृहं भिक्षादानन्याजात्प्रवेशितः ॥ ७८ ॥ हारं पिषाय गेहरय, तत्रस्थं तं 🌗 महामुनिस । उपसार्गितुमारेमे, हावभावैरनेकघा ॥ ७५ ॥ न चास्य चाितं चेतो, वर्यधैवीशरोमणेः। तैरनेकैरपि शृद्धंग | गत्रश्च शिवं विद्याय निरुशेषकभैमलविलयम् । सामाथिकाद्चलितः सर्वावस्थामु हढाचित्तः ॥ ८० ॥ इति न ॥ १८१॥ इति सुदरोनकथानकं समाप्तम्॥ गतं गुणद्वारमधुना यतना निगद्यते---सुस्ताहुपेसणरओ जयणपरो होइ सतीए ॥ ९८ ॥ घम्मज्ज्ञाणोवगओं जियकोहाई जिइंदिओ घीरो

कोषप्रभृतयः कषाया उद्यनिरोधोद्दित्वैफ्त्यापद्नाम्यां येन स जितकोधादिः, पुनः कीहरा इत्यहि—जितानीन्दि- क्षियामृतयः कषाया उद्यनिरोधोद्दित्वैफ्त्यापद्नाम्यां येन स जितकोधादिः, पुनः कीहरा इत्यहि—जितानीन्दि- क्षियायाय्याय्यः स्वाप्तिक्रिक्यः—वशीकृत्यन्ति। स्वयाप्तिक्ष्याद्विप्तिक्षाद्विप्तिक्षाद्विप्तिक्षाद्विप्तिक्षाद्वेष्याद्वेष्यः क्षियाय्ये, तथा सुसाध्यः प्रमानयत्यः क्षियाय्येद्वेयाव्यः साव्यापित्वेयाय्वेष्यः सुर्वायं सम्बन्धिः प्रमान्याय्येद्वेयाव्यः सुर्वायं सम्बन्धिः प्रमान्याय्येद्वेयाय्यः स्वाप्तिक्ष्यः सुर्वायं स्वतः सुर्वायं स्वतः सुर्वायं स्वतः धमेध्यानम्—आज्ञाचिन्तनादिरूपं तेनोपगतः—संगतो धर्मध्यानोपगतः, तथा जिताः—परिभूताः कोघादयः— सामाइयसइअकरणमणविंडियक्र्णमइयारो ॥ ९९॥

इत्याह—यत इति शेषो, यतोऽतिचार इति, अयं च प्रत्येकं योज्यते, यथा मनःप्रमृतीनां दुष्प्रणिषानमतिचारः, सामायि- 🔯 प्रागुपाचोऽप्यत्र योज्यते, भावना तु पातनिकयैव दर्शिता, न चैतदेव विवजेयेत, किन्त्वन्यद्पि, तथा बाह—'सा-| माइयसइअकरणं गित सामायिकस्मृत्यकरणमनवरिथतकरणं च, चस्य गम्यमानत्वात, ननु कुत एताद्वेवजीयेत् ?|| विधेयत्वमुक्तं, दुष्पणिधाने तु का वार्तेत्याह—मनोवचःकायानां दुष्पणिधानं पुनर्विवर्जयेच्छाष्दः, पुनःश्चद्ः| तु असमंजसासत्यादिभाषणं, कायदुष्प्रणियानमप्रत्युपेक्षिताप्रमाजिंतस्थानकायनिवेशनं, एतानि च सामायिक-॥ ट्टोवगओ निरत्थयं तस्त सामइयं ॥ १ ॥ कडसामइओ पुर्व्चि बुद्धीए पेहिऊण भासेज्जा । सङ् निरवज्जं वयणं अन्नह सामाइयं न भवे ॥ र ॥ अनिरिक्षियापमन्जिय यंदिछे ठाणमाइ सेवंतो । हिंसाभावेऽिय न सो कडसाम-स्थोऽपरित्यजन् सामायिकफलं न लभत एव, यहुक्तम्—" सामाइयंति काउं घरचितं जो उ चितए सब्नो । अष्ट्रगस्-कस्मृत्यकरणमतिचारोऽनवस्थितकरणं चातिचार इति, अनगस्थतकरणमपि सामायिकस्यैय, सान्निध्यादित्येयं योजनिति इह यतनापरो धर्मध्यानोपगतादिविशेषणो भवतीति प्राग्भणनेन तत्त्ववृत्या मनःप्रभृतीनां सुप्रणिघानस्य गाथार्थः॥ अतिचारपद्भावना चेयं—मनोदुष्प्रणिधानं नाम गृहादिगतसुकृतदुष्कृतिचन्तनारूपं, वागुदुष्प्रणिधानं

अनासेवनं, एतदुकं भवति—प्रबल्प्रमादान्नेवं समरति यदुतास्यां वेलायां मया सामायिकं कत्तेवं छतं न छतं 🖔 ं नेति, स्मृतिमूलं च मोक्षानुष्ठानमतोऽस्यापि करणे सामायिकमफलमेन, यदुक्तम्—'' न सरह पमायजुत्तो जो सामइयं |़ें ू इओ पमायाओ ॥ ३ ॥ " तथा 'सामायिकस्मृत्यकरणं " 'सामायिकविषयायाः स्मृतेः–स्मरणस्याकरणम् । कया उ कायन्त्रं । क्यमक्यं या तस्त हु क्यंपि विष्तलं तयं नेयं ॥ १ ॥ " अनवस्थितकरणामिति, अनवस्थितम् । अस्थिरस्वरूपं करणं—विधानं सामाविकस्य, यहाऽनवस्थितस्येति सामायिकस्य विशेषणं तस्य करणं, छत्वा ' विघाय, सामायिकस्थ इति प्रस्तावाल्लभ्यते, ह कोऽथैः १—प्रबल्प्रमादादेव तत्कालगृहीतं सामायिकं तत्कालमेव मुञ्जति यथाकथाञ्चहा करोति तदनवस्थितकरणं, तदापि कियमाणं सामायिकस्याशुन्दिमेव जनयाते, यथोक्तम्—" काऊण तक्ताणं चिय पारेइ करेइ वा जाहिच्छाए । अणबहिय सामइयं अणायराओ न तं सुदं ॥ १ ॥ " गतमातिचारदारमधुना भङ्गोऽभिधीयते— हुप्पिणिहाणं काउं न देह मिच्छक्कडाति भावेण । कुणङ् य अङ्प्तसंगं तस्त फुडं होह भंगोत्य ॥ १०० ॥

मिदं कुतं यत्मामायिकस्थेन गृहचिन्तादि कुतं " हा दुहु कयं हा दुहु कारियं अणुमयंपि हा दुहु । अंतो अंतो डज्झह झुसिरो व्य दुमो वणद्वेणं ॥ १ ॥ " इत्येवमात्मानं निन्दतीति तात्पर्यम्, अथवा ' मिच्छादुक्कडं '--मित्ति य मेराएँ ठिओ दुन्ति दुगुंछामि अप्पाणं ॥ १ ॥ कत्ति कडं मे पावं डित्ति य डेवेमि तं उवसमेणं । एसो मिन्छाउक्कडपयक्खरत्थो समासेणं ॥ २ ॥ " ति, 'करोति ' विद्घति 'चः' समुचये 'अतिप्रसङ्' अत्यासिकि पुनः पुनरतिचारकरणेन ' तस्य ' एवंविघस्य प्राणिनः ' स्फुटं ' प्रकटं ' भवति ' संपद्यते ' भद्गः ' विनाशः अतुष्ठान-न ददाति ' न वितरति ' मिच्छुक्कडं ' ति मिथ्यादुष्कृतं ' भावेन ' भावतः संवेगसारं, यथा हा न सुन्दर-यस्यायों निर्येक्तिकारगाथाद्ययादस्माद्वबोद्धन्यो, यथा " मित्ति मिउमहवते छात्ति य दोसाण छायणे होइ सपापं सवैमेनेत्यर्थः 'सावदां ' जावज्नीवं तेसिं नमामि भतीय पयकमलं ॥ १०१ ॥ सन्वं चिय सावजं तिविहं तिविहेण गीज्यं जेहिं। अत्र ग सामायिकविषय इति गाथार्थः॥ सावनाऽधुना---स्हमपाद्रभेद्भिन्नं निश्शेषं

्र विजेतं ' परिहतं थै: मुसाधुभिः, कि परिमितमेव कालं १, नेत्याह—'यावञ्जीवं यावदिति मयीदायां यावज्जीवनं यावज्जीवं, चरमोच्छ्यासं यावदित्यर्थः, तेषां सुविहितानां ' नमामि ' प्रणिपतामि ' मक्त्या ' अन्तःप्रीत्या, म तूपरोधादिना, बहुमानपुरस्मरमिति योऽर्थः, ' कमकमलं ' पादपङ्कजमिति गाथार्थः ॥ उक्तं सामायिकं नवभेदं, सम्प्रति देशावकाशिकस्यावसरः, तद्त्येतैरेव नवहारिरभिध्यमिति प्रथमहारेण तावदाह— पितं, देशावकाशिकं तु किंरूपमित्याह-देशावकाशिकं पुनः, स्वरूपेण ज्ञेयमिति शेषः, यत्र किमित्याह-सब्क्षेपणं देसावगासियं पुण संखेवो जस्स पुञ्चगहियस्स । जह विसपन्नगदिटी संखिवई वाइओ कोई ॥ १०२ ॥ पूर्वगृहीतप्राणातिपातादित्रतिसाणैकदेशो देशस्तसिमन्नवकाशः-अवस्थानं देशावकाशस्तेन निर्वेत् देशा-, वकाशिकं, पुनःशब्दः पूर्वोक्तापेक्षया, सामाथिकं तावत् 'सावज्जजोगविरई' त्यादिगाथया स्वरूपतो निरू-सङ्क्षेपः सङ्कोच इतियावत 'यत्र' यस्मिन् 'पूर्वगृहीतस्य ' प्रागुपात्तस्य प्राणातिपातादिव्रतस्येत्यथीद्रम्यते, मिति गम्यते 'त्रिविधं , करणकारणानुमतिमेहं 'त्रिविधेन ' मनसा वाचा कायेन, नवविधमिति तात्पर्थ,

तत्सङ्क्षेपस्यैवात्र सूत्रकृता देशावकाशिकत्वविवक्षणात, " सन्ववयाणं संखेवकरणं देसावगासियं " ति वचनपा-| राज्ञः समपितवान्, रुष्टो राजा तन्मात्रापेणेन, हङ्किताकारकुशलेन च वैद्येन सरीषं नरेन्द्रमवगम्य | भणितं, यथा—देव ! महाविषमेतद्, यवमात्रेणाप्यनेन भारशतानि भवन्ति, यतः शतवेध्येतद्,राज्ञोक्ते—कः प्रत्ययः?, स्वदेशवर्ति जलयत्रसादि विनिनाशायिषया निजमण्डले विषकरं पातितवान्, ततश्र कोऽपि पलदशकं कोऽपि माण्याद् , अत्रेव निद्रीनमाह-- जह विसपन्नगदिद्री संखिवई वाइओ कोऽवि ' ति यथा यहाहिषं च-गरलं ' पन्न-||गद्दाष्ट्रश्च ' सपैद्दक् ते ' साङ्गिपति ' सङ्गोचयति ' वातिकः ' मन्त्रवादी स्थावरजङ्गाविषप्रतिकत्तो ' कोऽपि ' अनि-पातितो निश्रेष्टो हस्ती, जातो नीलीरागरिज्ञत इवातिनीलवर्णः, भाणितं वैचेन—देव । एष सगैंऽपि संपन्नो विषरूपो, पल्लिवाति कोऽपि पल्जपञ्चारातं कोऽपि पल्कातं विषस्यानीतवान्, अन्यश्च राज्ञ एव वैद्यः स यवमात्रं विषमुपादाय दिंछनामेति गाथार्थः ॥ मावार्थसतु वृद्धसम्प्रदायाद्वसेयः, स चायस—कश्चिद्राजा प्रतिपक्षमहाबलनृपतिसयेन वैधेनोक्तम्—आनाय्यतां कश्चिन्मुमुषुगंजः, ततरतहचनानन्तरमेवानायितो भूपेनैको जराजजेरो रोगाविधुरो महाकरी, त्रोटियत्वा तत्पुन्छवालं द्वं तत्स्थाने नखात्रेण विषं वालाप्रमात्रं वैद्येन, तत्क्षणमेव समस्तरारीरे संचरितं विषं

गोऽयेन श्रशृगाळादिभेक्षयिष्यति सोऽपि विषीमविष्यति, एवंच शततमस्थानमप्येतद्वेघयतीति महाविषमेतत्, ततो हैं गोऽयेन श्रशृगाळादिभेक्षयिष्यति सोऽपि विषीमविष्यति, एवंच शततमस्थानमप्येतद्वेघयतीति महाविषमेतत्, ततो हैं गार्थोकं—अहो भिषग्वर ! एवंविघमहाविषस्यास्यास्ति कश्चित्यतीकारः !, भिषज्ञोदितं—देव ! अस्ति, प्रतियुत्पाद- हैं गार्थ नृपतेः प्रनभेणितं वेचेन--देव ! समानाय्यतामन्ये बल्धिश्यारिः कश्चिन्महास्तम्बर्गः, कृतं तद्वचस्तियेव हैं स्पालेन, वेदोनापि तथेव संचारितं विषं तत्र्यामेव वादे तत्रीत्यार्थः होत्यापि तथेव संचारितं विषं मेक्ष्यस्य पादे, ततोऽपि पादाङ्करे, ततोऽपि तद्य हितं ततरत्रुष्टे गारा है क्रतवान् महाप्रसादं वैद्यस्य, सीऽपि तद्वुभावेन संपन्न रहेत्वोकिकप्रखाभागी, एवं श्रावकोऽपि दिग्वतेन योजन- हे शतादिक्षेत्रमानमवग्रहितवान्, देशावकाशिकेन, विष्वपरणसमं त्वत्र शावकरय गमनागमनापदे, अगदसद्द्यं देशा- है विष्येर स्पत्येत्वादेश्य गमनागमनापदे, अगदसद्द्यं द्विधान हित्योरम्पत्वातेन द्वाद्ययेत्वाति सम्, तद्द्द्ये महाविषस्येः स सवेरिपि विनाशितः, ततरतेन पथा चटकोऽपि न संचरित, अन्यदा है क्योरिकादिः खचरः शशकादिः स्थल्चरः स सवेरिपि विनाशितः, ततरत्तेन पथा चटकोऽपि न संचरिते, अन्यदा है

महामन्त्रवाधेको निजमित्रमण्डलीपरिवृतः समागतस्तं प्रदेशं, पश्यति च सवैतो निःसञ्चारमेनं, पप्रच्छ च तत्प्रत्य-||क्ष न्तव्तिनं कमीप लोकं-कि कारणमयं प्रदेश इत्थं निःसंचारो वीस्यते १, तेनोत्तं-अस्यतेको महाद्यिविषो दन्द-श्रुकः, तद्दष्टश्च हादश योजनानि विषयः, ततोऽनेन द्वद्ग्धारण्यतुल्ये कृतेऽस्मिन् प्रदेशे मरणभयेन न कोऽपि संचरति, ||﴿ |गारुडमन्त्रः तन्महात्म्यान्निरोधयाम्यहमेतावन्तमस्य द्रष्टिविषयं, ततो गत्वा सपैसमीपदेशमसौ निरुरोध ताद्विषयं,॥% संवर्सरो-वर्ष आदि:--पूर्वो यस्य कालावघेः स संवत्सरादिस्तेन गृहीतम्-उपात् संवत्सरादिगृहीतं, आदि-| कि बहुना १, चटकाविभिरपि स्वजीवितिरिरक्षिषया परिहृतीऽयं देशः, तेनोत्तं—ययेयं समस्ति मे गुरुपरम्परागत एको ह्राद्शयोजनप्रमाणस्यास्य चकार योजनमात्रां सीमां, ततोऽपि सङ्क्षिप्य परिमितां परिमिततरां तावद् यावद् दृष्टि-शब्दाचतुर्मासिकादिशहः, ' प्रभातसमये ' विभातकाले यद् दिक्परिमाणमिति शेषः, ' पुनगपि ' भूयोऽपि ' संक्षि-|समासन्नाङ्गलादिमानामिति, उपनयस्तु पूर्ववदेव स्वबुद्धया कार्य इति ॥ भेदद्दारे गाथा---संवच्छराइगाहियं पभायसमए पुणोऽवि संखिवइ। राओ तंपिय नियमह भेएण विसिद्धतरमेव ॥ १०३॥

पति ' संकोचयति सोऽयं देशावकाशिकभेद इति प्रक्रमः, अस्य चेयं भावना—केनापि श्रावकेण सुगुरुसमीपे क्र्रियेणावधि चतुमीसकावधि वा दिक्परिमाणादि गृहितं, तच संशय्योत्थानकाले नमस्काराववाधपूर्वकं यदाऽतुरमृत्य क्रियेणावधि चतुमोसकावि अतिपुष्कलिमेदं न मे प्रतिदिवसमेतावद् विषयीभविष्यति तरमाद्यतनदिवसादौ सङ्कोचयाम्येतदृहं, विषयि प्रतिस्त्रयेवास्य सङ्कोचयत एको देशावकाशिकभेदः, अन्यश्च भेद् एवं—' रात्रो' 'रजन्यां स्वापकाले इति तात्पर्यं 'तद्पि क्रियेन्ययित ' यत्प्रातिदैनादौ नियतं कृतं तदेव नियन्त्रयिते, सङ्किततां करोतीत्यर्थः, कथं नियमयति ' इत्यहि क्रियेन्यते ' भेदेन ' पृथिन्यादिग्रहणविक्रत्पे ' विशिष्टतरमेव ' प्रधानतरमेवेतिगाथाथैः ॥ एतच्च यथा जायते तथा कध्यते— क्रियेन्यति कर्मित्र । हैं एकविधं रवयं न करोमीत्याचेकप्रकारं विविधेन रमनसा वाचा कायेनेत्येवंरूपेण 'सर्वेद्रतानां रसम-स्ताणुत्रतादिविरतिविशेषाणां करोति र विद्धाति 'सङ्गेपं समासं, अन्यमङ्गेपलक्षणं चैतत्, एतदुक्तं भवति—य अहवा जहासमाही गंठीनवकारपरिमाणं ॥ १०४॥

यस्य देशावकाशिकस्य तद् प्रन्थिनमस्कारपरिमाणं, देशावकाशिकं करोतीति सम्बन्धः, साधुपर्युपासनादेवभवना-||﴿ तत्परिहारार्थं यावदेव प्रनिथवेस्नाञ्चलादौ बद्ध आस्ते तावदेतत्परिमाणं ममैतावहेशावकाशिकं, नमस्कारपरिमाणामिति| 燭 किमित्याह—' अनिवृत्तिप्रत्ययो बहुर्बन्धः 'निवर्त्तनं निवृत्तिः—प्रत्याख्यानं न अनिर्वृत्तिः निवृत्तिः सैव प्रत्ययः—कारणं वस्थानन्याख्यानश्रवणाचुपळक्षणं चैतत्, तात्पर्यार्थस्त्वयं—यो महाधनाढ्यादिः कोऽप्यात्मनोऽतिन्यातिमाळोच्य यावन्नमस्कारमुचारयामि, उपलक्षणव्याल्यानाच यावत्साधून पयुपासे इत्यादि, परिमाणं चेति तस्येत्थमपि देशाव-कस्यैतेन भङ्गेन गृहीतत्वात्, अन्यस्य त्वन्यथाऽपीति, 'अथवा ' यहा " यथासमाधि ' समाध्यनतिक्रमेण, शक्त्य-नुछङ्घनेनेति हद्यं, ' प्रन्थिनमस्कारपरिमाणं ' इति प्रन्थिश्च नमस्कारश्च प्रन्थिनमस्कारो ताभ्यां परिमाणं—परिमितत्वं ' जानतोऽपि ' अवबुध्यमानस्यापि, आस्तामजानतः, ' एवं ' पूर्वोक्तरूपेण देशावकाशिकाकरण इति शेषः, तहिषि न करेंड माणं दिया य राओं पमाएणं ॥ १०५॥ जाणंतस्त्रवि एवं अनिवित्तीपचओ बहु बंधो । ||काशिकं जायत इति गाथाथैः ॥ एतद्करणे दोषमाह---

ति अचोऽची 'ति लोपः, अकरण इत्याध्याहारः, अपिशब्द एवार्थे, स च बहुशब्दाद्भे दृश्यः, 'तहवि न करेइ माणं 'ति, अत्रापि प्राकृते लिङ्गविभक्तित्वनानां व्यत्ययो बहुलमिति लक्षणेन 'करिती 'ति दृष्टव्यं, तत्रश्रायमधे:—अस्य देशावकाशिकस्याकरणेऽनिद्यिप्तप्रत्यये। बहुरेव बन्धः, एवं जानित तथाऽपि दिवा रात्रो वा कदाचिदित यावन्मानं न कुवैन्ति प्रमादेन हेतुना, ये च जानन्तोऽपि न कुत्रेन्ति तेनैवाविरतिप्रत्ययेन बन्धेन रजन्यां चेत्यत्र योज्यते, केन हेतुना ! इत्याह-' प्रमादेन ' विकथानिद्रादिना, यश्च न करोति तस्यायमेव प्रभूत-कर्मबन्धलक्षणो दारुणो दोष इति प्रकृतद्वारतात्पर्थ, यद्या जानन्तीति भिन्नमस्येति च, तेन च प्रकृतदेशाव-काशिकं संबध्यते, 'अचोऽची ' ति लोपेन च ' जाणंतस्से ' ति रूपं भवति, यथा-' मोनूण पत्तनियरं जडाण नियपरिमलं समप्पंते । सहस्मुम्मूलणदुक्खं वालय ! बालोऽसि किं भणिमो ! ॥ १ ॥ " अत्र ' सहस्मुम्मूलण "-करोति , न विघत्ते 'मानं , परिमाणं नियतत्वामिति योऽर्थः, 'दिवा ' दिवसे, चशब्दो मिन्नकमे, 'रात्री '

गिण्हङ् पचम्प्लाणं " इत्यादि शास्त्रान्तरोक्तेन विधानेन " सङ्गेषं ' संवरणं ' करोति ' विद्धाति " रजन्यां ' रात्री, जेऽणंता । तेसिमवोसिरियाणं बंधेणं घेष्पड्डे जीवो ॥ १ ॥ " अत एव च दुष्कृतगर्हीयां—" गहिऊणं मुक्काइं। जम्मणमरणेसु जाइं देहाइं। पावेसु पसत्ताइं वोसिरियाइं मए ताइं॥ १॥ " इति पूर्वभवशरित्युत्सर्जेनं। चाउम्मासिगऽवहिणा बहुयं गहियं न तस्स संपत्ती। एवं नाउं विहिणा संक्षेवं कुणइ राहेए॥ १०६॥ चतुणीं मासानां समाहारश्रतुमीसं चतुमीसेन निर्वेत्तश्रातुमीसिकः स चासाववधिश्र चातुमीसिकावधिस्तेन बहुकं ' प्रचुरं गृहीतं न ' तस्य ' विवक्षितगृहीतस्य बध्यन्त इति दोषद्वारगाथाभावाथों, न चानिवृत्तिप्रत्ययो बन्घोऽसिद्धः, तस्यागमासिद्धत्वात्, तथाहि—अप्रत्या-स्यानस्य पूर्वेभवश्रारीराद्यपि सर्वे मुत्कलमेवागमे प्रतिपादितं, यदुक्तम्—" बदेछया य मुक्केछ्या य देहा भवंमि ' संप्राप्तिः ' सम्यग् लाभः ' एवं ज्ञात्वा ' इत्यमवगम्य विधिना " उवउत्तो गुरुमूले संविग्गो इत्तरं व इयरं वा । ' चातुमोसिकावधिना ' मासचतुष्टयविहितमयदिया कारितमिति गाथार्थः॥ गुणद्वारे—

अयमत्र भावार्थः—चातुर्मासिकमासिकाद्यवाधेना यत् कनकघनघान्यादि व्यवहरणीयतया मुत्कलीकुतं तस्य राज्यादे। 🕌 छु कोटचो मे धनस्य, हलशतानि पञ्च बोहित्यशतानि पञ्च दशदशसहस्रपरिमाणा दश गोवगीः, शेषं च व्युत्सृष्टं मया दिविधं त्रिविधेन स्वपरिप्रहात्, एवं चैतावत्परिप्रहसमेतः स्थितो विंशातिवषाणि, केवलमष्टमीचतुदेर्यादितिथिषु सर्वेदेव विहित-

चतुर्विधसवैपौषधो ध्यानाध्ययनानिरतमानसः सावैरात्रिकीं प्रतिमामभ्यस्यन् आसाञ्चके,अन्यदा च कचिरपवैदिवसे प्रतिमा-।श्री। प्रतिपन्नमेः मौक्कमेनायाना अावको नाघुना कश्चिद्दीस्यते यः सेन्द्रैरपि सुरैध्यानाचलायेतुं न पायेते, अहो ! एवं महानुभावाः केचन श्रावका 🖑 अप अपि भवन्ति, अत्रान्तरे ताहशीं शक्पश्चेतामुपश्चेतिको देवोऽश्रद्द्धानो विधाय विकरालगजेन्द्ररूपं समाजगाम, 🏟 तततुरादेयाय दिवसकरः, सुरस्तु सवैरात्रमुपसम्यै यावन्न राज्ञाक तं जुद्धध्यानप्रबन्धाचळायेतुं तावन्निवेद्मागतः 🕅 🅦 | तरक्षोभणाय प्रवृत्तोऽनेकप्रकारं दन्तक्षोभदानादिभिरुपसर्गयितुं, न च मनागपि चंचाल स महासत्त्वः, ततो || | विहितमनेन महाऽहिरूपं, तेर्नापि स्कारफुत्कारविमोक्षणापूर्वमतिकापकरालमूर्तिना दंष्टुमारब्घोऽपि यावन्न क्षाभित-| स्तावाडेकुतघोरराक्षसाकारो विकटाट्टहासिवमोचनावक्षोभितासन्नवर्त्तिप्राणिसाथौ विविधविभीषिकादिभिभीषिवितुमु-|| मक्षमेवं प्रश्नशंस, यथा—मो । मोः ! सुराः ! श्रुपुत जम्बूद्वीपद्किणभरताष्ट्रेवर्तिचम्पापुरीवास्तब्यकामदेवसमानः। पचक्रमें, अत्रान्तरे महासत्वस्यास्य तथा निष्कारणधीरोपसगीकरणव्यावृत्तं तं सुराघममवलोक्य कोपेनेव पाटिलि. || प्रणणाम भावसांरं, बभाषे च—धन्यरत्वं यर्यानलीकगुणसंरतवं सकलमुरसभामध्योपविष्टस्रिविष्टपाधिपतिरापि प्रतिपन्नमेनं सीघभेसभामध्यवनी सीघमेन्दः कथञ्चिद्वलोक्यासाघारणतद्भणातुरागरञ्जितमनाः सकलप्तरसमूहस-

एगमुहुनं दिवसं राई पंचाहमेव पक्लं वा ॥ वयमिह घारेउ दढं जावहयं उच्छहे कालं ॥ १०७॥ एकं च तन्मुहून् च एकमुहून्, हे घटिके यावदित्यर्थः, 'दिवसं' चतुष्प्रहरप्रमाणं दिनं 'रात्रिं' चतुष्प्रहरा-॥ १॥ कालान्तरे च-श्रावक्ष्यमैमपेतकळङ्कं, तीर्थकृता गदितं परिपाल्य । भक्तिनिवृत्तिसमाहितचितः, सत्तम-देवमवं प्रतिपेदे ॥ र ॥ सौधमेदेवलोकप्रवरविमानेऽरुणप्रभाभिष्ये । द्यतरायुरजनि देवस्ततभ्ज्युतः सेत्स्यति - 🖟 विद्धाति, ततस्तदीयातिशायिसवैगुणातुरञ्जितः स सुपर्वा भूयो भूयोऽभित्रन्य तं गतः स्वर्गे, कामदेवोऽपि पारियत्वा जिनेश्वेरण तु—तत्सत्को रात्रिवृत्तान्तः, साध्वादिम्यः पुरोऽखिलः। प्रकाशितरततरतेऽपि, सद्ध्याने जज्ञिरे स्थिराः श्रेष्ठिन् ! बहिरुचाने समवसृतो जिनवरो वीरः ॥ १ ॥ तच्छुत्वाऽसौ तस्मै हष्टमनाः पारितोषिकं दुत्वा । अगमत्सम-वसृतिसुवं कृतार्थेमभिमन्यमानः स्वम् ॥ २ ॥ त्रिः प्रदक्षिणीकुत्य विधिवद्भिवन्ध च भगवन्तमुपविवेशोनितदेशे, कायोत्सर्गे प्रयातः स्वगृहं, तत्र चाकथयदस्य कोऽपि यथा—भगवांस्त्रिलोकबन्धः सुरासुरप्रणतपादनालिनयुगः । विदेहे ॥ ३ ॥ यतनाऽधुनोच्यते—

सम्बन्धः 🞼 शिक्प्रहणं प्रत्युत्सहेत, कोऽर्थः !-यावत्काला जीवस्यैतद्वहणे वीयोंह्यासशक्तिस्तावत्कालमेव मुह्रत्तिविवसादिकमेत-' उत्सहेत ' उत्साहं कुर्यात, देशावकाशिकग्रहणं प्रतीति शेषः। प्रकृतभावना चेयं—यावन्तमेव कालं देशावका-' आणयणि ' ति आनयने सप्तम्येकवचनान्तं पदं, अथवा 'आणयण ' ति सूत्रत्वाह्यससप्तम्येकवचनो निदेशः, तत आनयने प्रयोग एकोऽतिचारो, हितीयः प्रेषणे प्रयोग इति, अनयोश्चानयने प्रयोगस्तावद्यम्—विवक्षितक्षेत्र-||बहिबेर्तिनः सिचित्तादेद्रज्यस्य विवाक्षितक्षेत्र एवानयने-प्रापणे प्रयोगः, स्वयं गमने व्रतमङ्गमयाद्ग्यस्य संदेशका-| त्मिकामेव रजनीं ' पञ्चाहमेव ' पञ्चाहोरात्राण्येव ' पक्षं वा ' पञ्चद्रारात्रिन्दिवानि वा ' व्रतं ' नियमं ' इह ' | ' प्रेषणे ' इति च सतम्यन्तं 'अपि चे 'ति समुचये, प्रयोजनं प्रयोगः, स च ह्रयोरप्यानयनप्रेषणयोः प्रत्येकं संबध्यते, लोके ' घारयतु ' बिभतु पालयतिवातियावत् ' हढं ' अत्यर्थं ' जावइ्यं ' ति यावन्मात्रं कालमिति ऋ्यो भूयः कुर्यात, न त्वालस्यं विदध्यादिति, एषैवास्य यतनेति गाथार्थः॥ अतिचाराः सम्प्रत्यस्य-आणयाणि पेसणेऽवि य पओग तह सहरूववाए य ॥ बहिषोग्गलपक्खेवो पंचइयारे परिहरेजा।। १०८ ॥

हैं दिना त्ययेदमानंयांमत्यंव व्यापारणमानयन्त्रयागाः, जन्या होतादिक्पिरमाणाद्ध्वै स्वयं गमंने व्रतमङ्गमयादन्यहें स्युटि प्रेष्य उच्यते, तास्मिन् प्रयोगः—तिहिष्यं व्यापारणं, गृहीतिदिक्पिरमाणाद्ध्वै स्वयं गमंने व्रतमङ्गमयादन्यप्रस्थापने प्रेष्यप्रयोग इत्यर्थः, तह ' नि यथा प्रात्मनाविनारों तथा शब्दरूपपाताः, शब्दश्व—काशितादिः स्वकीयो हिष्येत क्रयापातः, यातशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धेन शब्द्पातास्त्रयातामकौ हावतिचारावेतो, अनयोश्चेवं हें निवेशनं शब्दरूपपातः, पातशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धेन संविद्यान्तिवारावेतों, अनयोश्चेवं हें संभवः—स्वबुद्धिस्विकृतक्षेत्रात परतः स्थितमाकारणीयं कञ्चन नरं व्रतमङ्गभयादाह्वातुमशब्द्यन्य यदा काशितादिः हें शब्दश्यात्राक्ष्यक्ष्यसंदर्शनव्यातेत तसाकारयित तदा व्रतसापेक्षत्वाच्छव्यातो रूपपातश्चातिवाराविति, चकाः शिक्षाः होत्र हत्यः, ततो न केवलमेतेऽतिचाराः, बहिः पुद्रलप्रक्षेपश्च, बहिः—विवक्षितक्षेत्राह्याध्वममो प्रयोजनममावे पर- क्षिण्याय पुद्रत्यान्ति न केवलमेतेऽतिचाराः, विदः पुद्रत्यप्रस्य विदः—विवक्षितक्षेत्राह्याद्यममो प्रयुक्ते—" स्रणणः होत्र स्वायः प्रत्यानान्ति स्वायः प्रतानान्ति स्वयः स्वायः स्वायः स्वयः हरं जिणवरमंदिरं च पर्डिवज्जिङ्जण पोसहिओ। बहिया पोग्गलखेवेहिं कुणइ सण्णं स लोगस्स ॥ ११ एवं च रोऽये दृश्यः, ततो न केवलमेतेऽतिचाराः, बहिः पुद्रलप्रक्षेपश्च, बहिः—विवक्षितक्षेत्राद्वाद्यभूमौ प्रयोजनभावे पर-प्रबोधनाय पुद्रलानां—लेष्ड्यकिरादीनां प्रक्षेपणं—प्रेरणं बहिः पुद्रलप्रक्षेपः स च, संभवी चायं, यदुक्तं—" सुण्ण-संभवः-स्वबुद्धिस्वीक्रतक्षेत्रात् परतः स्थितमाकारणीयं कञ्चन नरं व्रतमङ्गभयादाह्वातुमराक्तुवन् यदा काशितादि-शब्द्आशणस्वकीयरूपसंद्रशनन्याजेन तमाकारयति तदा व्रतसापेक्षत्वाच्छब्द्पातो रूपपातश्वातिचाराविति, चका-पञ्चिति सङ्ख्या, अतिचारान् परिहरेत, प्रस्तावाहेशावकाशिकस्यातिकमविशेषान् परित्यजेद्, यतो देशावकाशिकमे-के दिना त्वयेदमानेयमित्येवं व्यापारणमानयनप्रयोगः, प्रेष्यत इति प्रेषणः, ' कुत्यल्युटो बहुळ ' मिति वचनात्कर्मणि ह्युटि प्रेष्य उच्यते, तस्मिन् प्रयोगः—तिहिषयं व्यापारणं, गृहीतिदक्पिमाणादृध्वं स्वयं गर्मने व्रतमङ्गमयादन्य-

|' सवैथा ' सवैप्रकारेण, बतविगमं प्रतीत्येति गम्यते, ' करोति ' विद्घाति, अयमत्र भावार्थः—प्राणातिपातविरम- 🕪 तद्रथमभिग्रह्यते--मा भूद् बहिर्गमनागमनन्यापारजनितः प्राण्युपमदे इति, स च रवयं कृतोऽन्येन वा कारित इति फले न कश्चिद्दिशेषः, प्रत्युत गुणः स्वयंगमने, ईयापथाविशुन्देः, परस्य पुनरनिपुणत्वात्तद्विशुद्धिरेव, इह च आंद्यह्यमन्युत्प-'सवैत्रतानां ' स्थूलप्राणातिपातविरमणादीनां 'निवृत्ति ' सङ्गेपनियमलक्षणां 'दिवसं ' दिनं सकल-मिति शेषः ' कृत्वा ' विघाय ' तत्क्षणादेव ' सपदोव ' आकृष्टिकया ' उपेत्यकरणेन ' अङं ' सर्वनाशं निरपेक्षः | जनयति |णादीनि पूर्व यानि घतानि स्वीक्रितानि तेषामेच कदाचित्पृथिव्यादिखननादिनिवृत्या सङ्क्षेपं दिवसप्रमाणं विधाय तत्कालमेवोपेत्यकारेण पृथिच्यादिविनाशप्रवृत्तो देशावकाशिकव्रतस्य सवैव्रतसङ्सेपरूपस्य भक्तुं || ऋबुद्धित्वेन सहसाकारादिना वा, अन्त्यत्रयं तु व्याजपरस्यातिचारतां यातीति गाथार्थः ॥ भद्गद्वारामितः---सन्वन्याण निवित्ति दियहं काऊण तक्खणा चेव । आउट्टियाऍ मंगं निरवेक्खो सन्बहा कुणइ ॥ १०९॥ तिनिरपेक्षत्वादिति गाथाषैः ॥ भावनाद्यारे गाथा---

' सर्वात् , अशेषात् ' चः , पूरणे ' सर्वसङ्गैः , निखिल्सम्बन्धैः अन्तरङ्गैः बहिरङ्गेमेमत्वधनधान्यादि-भिर्वर्जिता—रहिताः सर्वेसङ्गवर्जितास्तात् ' साधूत् ' भावयतीत् मोक्षार्थसाधनपरानित्यर्थः ' नमस्येत ' नमस्कु-यीत, यैः कि क्रतमित्याह—सन्येः—अनुक्र्लैः, प्राणिष्यिति गम्यते, यैः ' सर्वे ' समस्तं ' सावधं ' सपापमनुष्ठान-मिति शेषः ' सर्वेथा ' सर्वेप्रक्रारेण ' त्यक्तं ' मुक्तमिति गाथार्थः ॥ उक्तं हितीयशिक्षात्रतं, साम्प्रतं तृतीयमभि-सन्बेहि जेहिं सन्बं सावज्जं सन्बहा चत्तं ॥ ११० ॥ सब्बे य सब्बसंगेहिं बिष्णिए साहुणो नमंसिष्णा।

पोसह उनवासो उण आहाराईनियन्तणं जं च । कायन्वो सो नियमा अद्दमिमाईस पन्वेस ॥ १११ ॥ धातव्यं, तद्पि नवद्वारमित्यतः प्रथमद्वारेण तावदाह---

' पुष पुष्टों ' इत्यस्य धातोः पोषः--पुष्टिः प्रक्रमान्द्रमेस्य तं धने--करोतीति पौषधः-पविदिनानुष्ठेयं धर्मकर्म 🦉

तस्मिन् स एवोपवसनमुपवासः पौषघोपवासः, पुनःशब्दो देशावकाशिकादस्य विशेषोपद्शैनार्थः, ततोऽयमर्थः—

णकदिनाघाहिकासु वा, एतेपु च दिनेषु सुश्रावकस्य जिनपूजातपोऽनुष्ठानविशेषोद्यमो भणित एव, यदाह धर्मेदास- $\| \|$ पीत्यनुक्तार्थसमुचयार्थ:, कर्तेन्य: 'विघेय: स' नियमात्' नियंमेन' अष्टम्यादिषु पर्वेसु' अष्टमीचतुदैश्यादि-षूत्सवतिथिषु, यदुक्तं—" पौसह उववासो उण अद्दमिचउहसीसु जम्मदिणे । नाणे निव्वाणे चाउमास अद्राहि पञ्जुसणे ॥ १ ॥ " ' अद्वाहिंगत्ते अष्टाहिकाश्रेत्राश्वयुङ्मासानध्यायदिनेष्वष्टमीप्रभृतयो याः क्रियन्ते तासु कत्या-देशावकाशिकं तावत्प्रागुक्तरूपं, पौषघोपवासस्तु कीदृश इत्याह्म-पौषघोपवासः पुनराहारादिनिवर्तनं यचेति, आहारः तचत, तत स इत्यर्थः, चशब्दो न केवलमाहरादीनां चतुर्णो निवत्ते पौषधोपवासः, किन्तु तदन्यतमनिवर्तनेऽ-गणिः-" संवन्छर चाउम्मासिएसु अद्वाहियासु य तिहीसु । सन्वायरेण लग्गइ जिणवरपूया तव मुणेसु ॥ १ ॥ " अशनपानसाधस्वाधभेदाचतुर्विधः स आदियेषां देहसत्कारादीनां ते तथा तेषां निवर्तनं—नियमनमाहारादिनिवर्तनं |ति, घहा चकारोऽयं मिन्नक्रमस्ततः कर्तन्यः स चेत्यत्र योज्यः, शेषं पूर्वमिवेति गाथार्थः ॥ भेद्द्रारमधुना---एकेको चिय द्रिवहो देसे सबे य नायन्बो ॥ ११२ ॥ आहारदेहसकारचंभऽवावारपोसहो चउहा

अ ज्यापारस्याकरणं, सर्वतस्तु स्वेषामेव ज्यापाराणां हत्त्वाकटग्रहकमीदीनामकरणं, इह नाल्यापारिषये यो देशतः 👹 (के विद्याति तद् तरफलेन वंच्यते, यतः सवेतोऽच्यापारपैषिकः सावच्च्यापारपहितो ध्यानाध्ययनाविष्युद्धन्यापारः हि ें वेषधं करोति स सामाधिकं करोति न वा, यस्तु सर्वतः वैषधं करोति स नियमात्सामाधिकं करोति न वा, यस्तु सर्वतः वैषधं करोति स नियमात्सामाधिकं करोति न वा, यस्तु सर्वतः वैषधं करोति स नामाधिकं करोति न वा, यस्तु सर्वतः वैषधं करोति स नामाधिकं करोति न वा, यस्तु सर्वतः वैषधं करोति स नियमात्सामाधिकं करोति न वा, यस्तु सर्वतः वैषधं करोति स नियमात्सामाधिकं करोति न वा, यस्तु सर्वतः वैषधं करोति स नियमात्सामाधिकं करोति न वा, यस्तु सर्वतः वैषधं करोति स नियमात्सामाधिकं करोति न वा, यस्तु सर्वतः वैषधं करोति स नियमात्सामाधिकं करोति न वा, यस्तु सर्वतः वैषधं करोति स नियमात्सामाधिकं करोति न वा, यस्तु सर्वतः वैषधं करोति स नियमात्सामाधिकं करोति न वा, यस्तु सर्वतः वैषधं करोति स नियमात्सामाधिकं करोति न वा, यस्तु सर्वतः वैषधं करोति स नियमात्सामाधिकं करोति न वा, यस्तु सर्वतः वैषधं करोति स्वाप्ता स्व ं मछनेव हिरोव नेत्याहिनियमेन मेथुनामेवनं, सकेत्र तहोगात्रं यावड्डाच्येपालनं, चरमस्तु हेरात एकतारस्य कस्यापि 🖔 वर्णकवित्रणगन्धवितिष्टवस्तामरणादेः रागीरसत्कारस्य गगबुद्ध्या परिहारः, बहाच्वीतीवयो देशे दिवैव गत्रावेव । , महिष्यस्त महिर्मत्न महिर्मत्नारमेष्योऽपि देशविष्योऽमानोष्यादिः महिष्यस्त महिर्मत्ना सानोह्रनेन । आहारश्च प्रायुक्तो हेहमत्कारश्च-शरीरभूषा बहा च-बहाचर्वं भवारागि थनोऽनीगति होते अह्यापारश्व- थि। हैं कथामित्याह—' होसे सम्बे युगीस हेशाविषयः सबीविषयस्र, तत्र हेशाविषय आहारमैषध एकभन्तादिः, सबीविषयस्ति । भू नोषयः, स<sup>'</sup>चतुर्द्धो' चतुर्भिः प्रक्रोत्र्यामेद इत्यर्थः, त्यथा—आहार्योषधो देहसत्कार्योषधो <u>जहा</u>च्येनेषधोऽय्यापारपेषध भू ै हति, पौषषक्तान्त्रस्याहारमाहिपदेः प्रत्येकं सम्बन्धाद्, एकेकोऽपि चाहारपोषधादिः 'हिविधः' हिभेदो जातव्य इति सम्बन्धः, । |हुँ हलाहिकम्मरेयागः, आहारदेहमत्कारबहाञ्यापारारतेषां पोषघ आहारपोषधो देहमत्कारपोषधो बह्यच्येपोषघोऽज्यापार- | ॥

र साम अपिया॥ १ ॥ चंदवर्डिसय संखो, सुदंसणो कामदेव अभओ य। एगागिणो य एए पोसहसालासु सुरुवंति ॥श। आव-| वावस्थानमुचितं नान्यत्र, तत्कथमिदमुक्तं ' जिणभवणगओ ' इत्यादि, सत्यं, जिनभवनाद्यभावे पौषधशालाव-||arphi|अञ्चावारांमि पोसहिओ ॥ १ ॥ " ननु पौषधशालायाः पौषघार्थमेन विधीयमानत्वात्पौषधिकस्य पौषधशालायामे-||भू ||एतच्च पौषधवतं यः सामायिकमिव द्विविधिनिविधेनेत्येवं प्रतिपद्यते तस्य पौषधेनैव सामायिकार्थप्राप्तेनीत्यन्तं || | स्यकचूण्यों तु सामान्येनेवोक्त, यथा—"नैत्यगृहे वा साधुमूले वा पौषधशालायां वा" उम्मुक्तमणिसुवणों व्यपगतमालावणे-| स्थानमनुज्ञातं, यदुक्तं-" चेइयसाहुअभावे भिण्णा भणिया घरस्स एगंते । एगस्त सिम्बस्स य पोसहसाला | कविलेपनप्रहरणः, तत्र च कुते पठयति गुणति पुस्तकं वा वाचयति धर्मध्यानं वा ध्यायति, यथैतान् साधुगुणानहमसमधो | स्वरूपेणैव भवति, यदुक्तं-" सावज्जजोगविरओ झाणज्झयणंमि निचलो घणियं। जिणभवणगओ चिट्टइ, ||सामायिकविधानं फलवत्, केवलं पैषधसामायिकलक्षणं बतह्यं मया प्रतिपन्नमिति भावनाविशेषात्फलवद्पीति ||मन्द्भाग्यो घारयितुमित्यादि विभाषेति, अतः प्रवचनगाम्भीयेमेव पर्योत्योच्यं, न स्वमनीषिकया काप्याग्रहो विघेय इति,  विरातिफलं नाऊणं भोगसुहासाउ बहुविहं हुनखं । साहुसुहकोउएण य पिंडेपुण्णं ( चउठिवहं ) पोसहं कुणह् ॥ १९३ ॥ विरते:-नियमस्य फलं कार्यं विरतिफलं-कर्मानाश्रवादिरूपं, यदुक्तं-'संयमे अनिण्हयफले' संयमोऽनाश्रवफल

'बहुविधं' नानाप्रकारं शरीरमानसादिभेदं 'दुःखं' असातीदयरूपं, कपिल्ज्ञाह्मणस्येवासन्तोषप्रत्ययं–"जहा लामो तहा इति ' ज्ञात्वा ' अवबुध्य, तथा भोगमुखस्याशा भोगमुखाशा तस्या भोगमुखाशातः-कामभोगसीख्यवाञ्छातो

इति तात्पर्थ तेन च 'चतुर्विधं ' प्रागुक्ताहारपौषधादिभेदेन चतूरूपं ' पौषधं ' प्राङ्गिक्षिपेतशब्दार्थं ' करोति '

निवंत्त्याते, अनेन चैतेस्त्रिमिः कारणैः पौषधं जायत इति पर्यायत आवेदितामिति गाथार्थः ॥ दोषद्यारमितः—

नैव देवराजस्य । यत्मुखमिहैव साघीलेंकन्यापाररहितस्य ॥ १ ॥ " इत्येवंरूपं तत्र कीतुकं-कुतूहलमभिलाष

कारणान्तरेण चेत्याह—' साधुमुखकौतुकेन च ' साधूनां—त्रतिनां मुखं साधुमुखं यथा—नैवास्ति राजराजस्य तत्मुखं

लोमो, लामा लोमो पवहुई । दोमासक्यं कज्जं, कोडीएवि न निष्टियं ॥ १ ॥ " इत्याचुत्तराध्ययनोक्तं ज्ञात्वेति

वत्ते, ततः किमित्याह—चतुर्भिधं पौषधं करोतीति चरमपादेन सम्बन्धः, न केवलमेतद्वयं ज्ञात्वेदं करोति, किन्तु

' भमं ' विनाशितं सन्तं गुरुसमीपे न प्रकटयन्तीत्यर्थः, चकारान्मूलत एव पौषघमत्यन्तविषयाभिलाषुकतया ये न | ग्रह्मानित यत्तदोनित्यसम्बन्धांने किमित्याह—' अमन्ति ' पर्येटन्ति ' भवसागरे ' संसारसमुद्रे ' भीमे ' रीद्रे, प्रक्र-' कुत्वा ' विरच्य ' चइ्य ' त्ति उद्रेजिताः 'च्याविताः' त्याजिता वा पौषधपरिणामार्विति शेषः, कैः १—' परीषहैः '। कर्मनिर्जरणार्थं परिषेढव्याः परीषहारतैः—क्षुन्ज्णामळत्नीप्रमृतिमिरिति हद्यं, क्षिमित्याह्—' मञ्जन्ति ' विनाञ-यन्ति पौषधमिति प्राकृपदे—( प्रन्थाग्रं ७५०० ) नैव संबध्यते, न केवले ये मञ्जनित, नालोचयन्ति च मग्नामिति, तसमुदायार्थश्चायं–ये पौषधं विघाय भञ्जान्ति भग्नं च गुरोने कथयन्ति मूलतो न कुर्वन्ति वा तेषां संसारसागरपरि-चैत्रविधमपीति विशिनष्टि विशेषणे. जे पोसहं तु काउं चह्या य परीसहेहि भंजांति । नालोयंति य भग्गं भमंति भवसायरे भीमे ॥ ११४ ॥ धीरा य सनिमंता पोसहनिरया लहीत परमगइं। दिइंतो इह संखो, आणंदो जणमणाणंदो ॥ ११५॥ ' ये ' इत्यनिदिष्टनामानः आवकाः ' पौषधं ' प्रागुक्तकपं ' तुः ' अमणळक्षणो दोष इति गाथार्थः॥ गुणस्वेतत्करणे—

ं॥ | धीराः , बुद्धिशोभिनः ' शक्तिमन्तः ' सामध्योपेताः सन्तः यत्तदोरध्याहाराद् थे ' पौषधनिरताः ' | पौषघोपत्रासळक्षणतृतीयशिक्षात्रते नितरामासकास्ते ' लभन्ते ' आसाद्यन्ति परमा-अनुत्तरा पुण्यप्रकर्षेरूपत्वाद् 🎉 विहवीणं । जिणमंदिरेसु दीसंति सावया न उण अन्नत्य ॥ १ ॥ अविय-सुरसेणालंकरिया जीसे कृतावि देवरा-इहेव जंबुद्दीवे र भारहे वासे अस्थि सावत्थी नाम नयरी, जीए-दोसायरी मयंको छुहसुसियाई घराई 🖔 | गतिः—गम्यमानत्वात्परमगतिः—सुदेवत्वलक्षणा तां परमगति, अनन्तरफलापेक्षया चेदमुच्यते, परम्परया तु परम- 🛮 🖑 🖰 ्रीवेति, ' द्रष्टान्तः' निद्रीनं ' इह् ' अस्मिन्नर्थे ' राङ्घनामा आवकः, तथा ' आनन्दः ' आनन्दाभिषः 🕌 जीत-मोक्षरुक्षणामपीति, आगमासिङं चेतव्, यतो दंशविरतश्राविकस्यात्काप्णान्युतान्त इनात्मार्थानमेन क्षिक्तरुक्षणामपीति, आगमासिङं चेतव्, यतो दंशविरतश्राविकस्यात्किममें मोक्षफरु एवेत्यत्राविगानमेन किम्मिन् किम्मिन् वित्या किम्मिन् श्रिक्ष किम्मिन् वित्यामिनः अगमन्दः अगमन्दामिषः वित्राप्ति किम्मिन् वित्यानिन्दहेन कि अमणोपासकश्च, चस्य गम्यमानत्वात्, कीद्दशः सः १ इत्यहि—जना—छोकास्तेषां मनांसि तान्यानन्द्यति तदानन्दहेन कि अमणोपासकश्च, चस्य गम्यमानत्वात्, कीद्दशः सः १ इत्यहि—जना—छोकास्तेषां मनांसि तान्यानन्द्यति तदानन्दहेन कि गति-मोक्षळक्षणामपीति, आगमसिङं चैतद्, यतो देशविरतश्रावकस्योत्कर्षणाच्युतान्त एवोत्पादोऽभिहितः, तथा यन्त्र । वरमत्तवारणाइं विष्म्रवणाइंव भवणाइं ॥ र ॥ लोओऽवि जत्थ दिक्छन्नंदिरं विणयकेलिपमयवणं । | कु |तुत्वाद्या जनमनआनन्द इति गाथासङ्क्षेपार्थः, विस्तरार्थस्तु कथानकाभ्यामवसेयः, ते चेमे— | कु | इहेव जंबुद्दीवे २ भारहे वासे अत्थि सावत्थी नाम नयरी, जीए—दोसायरो मयंको छहर

🎒 जोबासिया भारिया, तीए समं तिवग्गसारं जीवलोयसुहमणुहवंतरस तरस वइंछतो कोइ कालो, अत्थि य तीए 🕼 🖄 संखनामोत्ति ॥ ५ ॥ तस्स य सस्ययुणिणमासिणीनिसानाहजोण्हापवाहविमलसीलाहरणा आहरणविष्फ्रियाणेय- 🕮  $\| \psi \|$ रयणाकिरणसंताणविच्छुरियदिसामंटळा दिसामंडलःपिस्दरूवाइगुणसमुदयाणंदियलोयणुप्पला उप्पला नाम सम $\| \chi \|$ ||पीईठाणं नीसेससावगगुणसमण्णिओ पोक्खळी नाम सावओ, तेर्सिं च परोप्परं परमपीईसंजुयाणं कयाइ बंघमो-🖓 गामाणुगामं विहारक्कमेण विहरंतो भगवं महावीरतित्थयरो, रह्ए मुरेहिं दिन्वसमवसरणे उवविद्वे तिलोय- 🔛  $\|\hat{g}\|$ चेव सावत्थीए पुरीए वत्थव्वो सयगोत्ति बीयनामो तरहेव संखस्स समाणघणकणयाइविह्वो साहिभ्मिओन्ति परम- $\|\hat{g}\|$ ||नाइपरो परसंतोसभायणं घम्मसद्बाळ् ॥ ३॥ तत्थासि पउरपुरलोयसम्मओ सयविमुक्कमइविहवो । विहवोहामियघणओ||ৠ ||तीसे चेव नयरीए उत्तरपुरित्यमे दिसीभाए कोहुयाभिहाणे चेइए समोसढो अण्णया साहुसहरसपरिवारो|| ||नयविणयगुणाण कुलभवणं ॥ ४ ॥ जीवाइपयत्थाविज जिणसासणगाढभात्तिअणुरत्तो । नीसेसकलाकुसलो सुसावओ | ||क्लांचेतावावडाणं क्याइ मंसारसरूववियाररयाणं क्याइ दाणाइचडङमेयघम्मकम्मासेवणरयाणं वर्चतेसु दिवसेसु महाशिष्टिसमुद्एणं समागया 🖔 🌡 बंधुमि निविद्वास जहासुहं सयलपरिमासु विण्णाततन्बङ्यरा

जयभि निवडंताणं पियाहि रुइराहिं । रणझणिरनेउराहिं रसणारवमुहल्जामणाहिं ॥ ६ ॥ किं कीरड् परिताणं १, मणीपि जीवाण किं च विहवेणं । कलहोयकणयरयणोहमाइबहुरू नसारेण १ ॥७ ॥ किं वा सिणेहघणनिब्मरेहिं सयणेहिं पज्जियिसिहिसिहाडोवभीसणे सणिसणंतअसिपचे । निवडंतकुंतमोग्गरितसुळबाणोहदुहजणए ॥ ३ ॥ पर-माहम्मियमुरकयवेडाञ्चयमीमरूबतासणाषु । अंधारियदिसियक्के कज्जलकालेण तिमिरेण ॥ ४ ॥ पसरंत-मणहर-करस य, न बह्वहा होज्ज मणहरा एत्थ । अण्णायमन्चुघाडी सन्बहरा जइ न हु पडेज्जा ॥ २ ॥ किंच-दुरभिगंधे वससोणियपवहजायचिक्खळे । नेरइय करुणाविरसा बोहसंजाणियउञ्बेए ॥ ५॥ एयारिसंमि नरए हयसरीर आविय-दाराइं तह्य मिनाइं। अजोह तं सरीरं विज्जुविलासो व्य अइचहुलं ॥ १ ॥ तहा-विसया विज्जुच्छडाडोवचंचलं, न विवेइजणाणं जणेइ मणंपि आसाबंधं, अविय—जस्स कएण घणाइं ं बंदणबिड्याए ते दोवि संखसयगनामधेया सावया, एत्थंतरांमि पत्थ्या परमेसरेण घम्मकहा, भो भो जणा। जस्स निमिनं अज्जेह इह संसारे सावयेतवित्थरं वित्थारेह बहुपावकारणे आरंभेह मित्तनाइसयणसंबंधिलोयाण विविहोवयारे अवयारेह परिणयणाइविचित्तसवववहारे तीप

मरणदुक्खेंहिं । तवियाण नत्थि सरणं जियाण घणदारमाईहिं ॥ ९ ॥ तहा हि—जइया गरुयायवसिळळपूरसीयाइ- $\|\S\|$ अत्थि वित्यस्विदुक्खाणं ॥ १२ ॥ एवं नाऊण जणा करेह घम्मंमि चेत्र सुपयत्तं । मरणंमि समाविद्धि जेण न $\| 
range \|$ माईणं । उत्तमजाइमएणं कुलेमु जायंण अहमेसु॥११॥ दालिहरोगदोहग्गसोगजरमरणवेयणत्ताणं। कत्तोऽवि परत्ताणं न जणियदुक्खेहिं । तिरियभवंमि किल्रिस्तंति पाणिणो तड्य किं ताणं १ ॥१०॥ एवं मणुयभवंमिवि मन्छियमायंगङुंब-| सरियासहस्साणं ॥ १५ ॥ नहु कोवि वछ्नहो इह नवि वेसो विज्जुविल्लसियसमाए । अण्णुण्णपुरिससेवणपराए वेसाऍ| 🎉 ॥ १७ ॥ जेहिं जिया करणरिज विजियं सयलंपि तेहिं तेलेकिं । इंदियनिग्गहणे चिय ता जइयन्वं जयत्थीहिं मित्तकलिएहिं ! अहवा बाहुबलेणं अरिबल्भुयद्प्पद्लणेणं ॥ ८ ॥ जह नरए तह तिरियत्तणेऽवि विविहजम्म-परिदेवणं कुणह ॥ १३ ॥ अविय--पाणवहाईदोसाण कारणं होंति एत्थ जीवाणं । अत्थो कामो य तहा तो ते वज्जेह पुरिसत्ये ॥ १४ ॥ जओ--पाणिवहेणं लन्छी समज्जिया जेहि ते हु दुक्खाणं । जाया भायणमिह जलनिहि न्य व सिरीए ॥ १६ ॥ दंसियकुडिलगईहिं कतो सोक्लं भवे सुहत्थीए । भोगेहिं भुयंगेहि व चित्तवियारस्त हेकहिं १ ॥ १८ ॥ ईदियवसगा पुरिसा वसवती होति सयळळोयस्स । आसापासऽववद्धा सहिति तहऽणेगदुक्खाइं ॥ १९ ॥ कड्यावि इडजोगे जीपे सुई तीपे विसयतिसियाणं । न जणड् तांते पउरांति सुमिणसंजिपयसंगं व ॥ २०॥ इय 🗎 🎢 छ कह्यावि हहजोगे जिंपि सुह ताप विस्थातास्थापा । या कर्ने करेह ता धम्मपुरिसरथे ॥ १९ ॥ एवं निसामि । अर्थित कह्यावि हहजोगे जिंपि सुह ताप विस्थातास्थाप । अर्थित करेह ता धम्मपुरिसरथे ॥ १९ ॥ एवं निसामि । अर्थित कर्म कर्म मयव्ये व्ययं संबुद्ध विस्थामिक्खर । अर्थित स्थापिक्ष मिक्ष प्रविद्ध । अर्थित संबुद्धि प्राप्त । अर्थित मिक्ष प्रविद्ध । अर्थित सम्प्रविद्ध । अर्थित । सम्पर्ध । सम्पर्ध । सिव्ध । स्थित । अर्जीप मए सिविस । ं ऊणं मयवओ वयणं संबुद्धा बहवे पाणिणो, पर्डिवण्णा केहिवि सन्वविरई, अण्णेहि पुण देससंजमो, अवरेहि सम्म-रिद्धीणं बुज्झियमसारयं तह्य विसयसोक्खरस । गोनूण इमे जुनं करेह ता घम्मपुरिसत्थे ॥ २९ ॥ एवं निसामि-||थूँ| पक्लनंधी एयंमि य दिणे आण्यावि अम्हे पोसहकरणपुन्यं पोसहसालाए चिंहामो, ता अज्जंपि मए सविसेस-

|अ|| पत्तो ताव तओ उप्पर्ल भणड्—सुस्साविए! कहिं गओ संबो १, तीए भणियं—पोसहसालाए, तओ सोऽवि पत्तो | |४|| तहिं, दिहो मुणिव्य पसत्थव्झाणोवगओ संबो, पविद्रो निसीहियापुरस्सरं पडिक्कमणं इरियावहियं आलोइय गम-||पोसहं चिद्रइ पसत्थज्झाणोवगओ । इओ य सयगो भोयणसमए जाए जाव न पासइ समागयं संखं तस्सेव गिहं || घम्माणुद्वाणपरेण एगागिणा गहियपोसहेण पोसहसालाए ठायन्यं, ततो पुन्छिया उप्पला, तीषुवि भणियं—सामि 🎚 | ध्रमाणुहाणपरेण एगागिणा गहियपोसहेण पोसहसालाए ठायव्य, तता प्राच्छया उप्पर्ला, ताराव माण्य-साम । | ध्री हमं चेव जुत्, तओ सो उम्मुक्कमणिसुवण्णवृत्थालंकाराइवित्थरो गओ पोसहसालं, पर्डिवडिजऊण चडिवहं सब्य-| ध्री हमं चेव जुत्, तओ सो उम्मुक्कमणिसुवण्णवृत्थालंकाराइवित्थरो गओ पोसहसालं नुद्ध प्रसागयं संखं तस्सेव गिहं | | ध्री पोसहं चिहुह प्रसत्थउद्याणोवगओ । इओ य स्यगो भोयणसमए जाए जाव न पासह समागयं संखं तस्सेव गिहं | | | | | |भोयणं, संखस्स विचित्तघम्मवावारपरायणस्सऽइक्छंतो वासरो, एत्थंतरांमि अत्थगिरिसिहरावळंबी संबुत्तो दिवस-एवं काउं पिडवणणसन्वपोसहस्स, तओ नाऊण तन्बइयरं गओ इमो सिगिहं, समं अण्णेहिं साहिस्मिएहिं भुत्तो ्रातुन्तर्य नार्थना । वर्षां । वर्षां । वर्षां । वर्षां । वर्षां निर्माणं वर्षां निर्माणं वर्षां । वर्षां निर्मा । वर्षां निरम । वर्षां निर्मा । वर्षां निरम । वर ||यरो, तओ कि होइउं पवत्तं भुयणे १, अविय—अलिणो निबद्धराया मोतुं मउलंतकमलसंडाइं । वर्ज्ञाति वियसियं कुमुयमहव मिलणा न थिरपेम्मा ॥ १ ॥ अरयं व सप्पहे द्पपणेन्त्र दिहि खियंति रिविधिषे । वछ्वहघरूसुयाओ || || णागमणाए निमंतेइ बंदिऊण, जहा एह तुब्मे अहक्कमेइ मोयणवेला, तओ संखेण भणियं—न मे कप्पइ अज्ज

सहंति ॥ ३ ॥ आस्त्राविरहसंकारविह्नन्तिहित्तनयणवत्ताइं । जायाइं गुरूयउन्वेयभायणं चंक्नमिहुणाइं ॥ १ ॥ पक्के मिस्य
मुणाल्जनालं गहियं चंचूहि चक्नमिहुणेणं । तिच्छ्दण्णोण्णाहियपवेसण्यं च विरहमया ॥ १ ॥ नासिय
मिसेसतमो विहण्णसोहोवि सयल्भुवणस्स । सुरोवि जाइ अत्यं अवरेसुं का थिरचासा ? ॥ ६ ॥ अह विञ्जुपंज
सच्छिहिनयेत्यार्क्षणयश्वरत्ज्ञित्वले । गयणंगणांभे बहुलो संझाराओ समुच्छित्यो ॥ ७ ॥ मिल्णे उन्वे
पण्य जणस्स तिमिर्सम सम्प्रहिमित्ति । कह थिरराओ कीरउ संझार्य हहरस्वाय् ? ॥ ८ ॥ संझासहीविओय् दिसाण

वयणाइ निम्मलाइंपि । सोष्णव सामाइं क्याइं अइवह्रह्णतिमिरेण ॥ ९ ॥ नील्पज्ञ्याणुसारओ लेति सुरहिकुसुमेसु ।

संजायं । संतमसपूरपुरियमविह्यिनिज्ञुत्रयविमागं ॥ १० ॥ पसरंत्वह्लगंधाणुसारओ लेति सुरहिकुसुमेसु ।

संजायं । संतमसपूरपुरियमविह्यिनिज्ञुत्रयविमागं ॥ १० ॥ स्थामेत्रेण य चंदो वम्महरज्जिमिसेयक्लसे व ।

वयतिमिरच्छाद्यलोयणावि चंचिरयसंघाया ॥ १२ ॥ स्थामेत्रेण विक्से कामिसस्य विरहद्याण तर्षणीणं । अ

सिहाइ अहव सन्वरस सहयरो न खलु सन्वोऽवि ॥ १३ ॥ युवं च निक्सेरे कामियणमणहरे पयट्टे पओससम्भे

सो संबसावओ निन्नित्यदेववंदणाइआवरसयिकच्चे काऊण जामिणीजामदुगं जाव सन्झायं सुदक्खजागिरेयं सो संबसावओ निन्नत्तियदेववंदणाइआवस्तयिकिचो काऊण जामिणीजामदुगं जाव सञ्झायं सुदम्खजागरिय 🦓

वंदिओ भावसारं, थोंठं च पवतो, अविय—जय सयलभुवणबंघव। जय करुणामयरसोहसरिणाह ।। जय जागरमाणो इमं चितिउं पयत्तो—जाए पभायसमए जाव न गंतूण वंदिओ वीरो । ताव न पोसहमेयं पारेउं कप्पए मंद्मंद्संचारी रयणिसमयसमालग्गाढसुरयसंगामसमकिलंतकामिणीसेयसलिलावहारी पसरिओ सिसिरपहाओ| सिद्धत्थनगहिवतिसलोदेवीण कयहरिस १ ॥ १ ॥ जय जम्मण्हवणचालियसुरगिरिकयगरुयहरिचमक्कार । मडझ ॥ १ ॥ इत्थं च पसत्थझाणोवगयरस कमेण वोलीणा रयणी, परिगलियतारतारयानियरकुसुमसमिष्टिरस अरुणच्छाया, तर्गणिकरणसंफासवियसमाणकमलमउलमालामयरंद्रबिंदुसंदोहावहाराणुसारलग्गचंचरीयक्रुडियमीउन्त य मारुओ, एयंमि अंतरे विहियपाहाज्यसंझावस्त्रओं निग्गंतूण पीसहसालाओ जहा महामुणी तहा पंचसमियाइउवउत्तो गओ भगवओ महावीरस्स वंदणत्थं कोह्रयचेइयं संखसावओ, दिहो तिलोयबंघ तिपयाहिणापुन्नं सुरवर्प्रिन्छयसद्दसत्थावित्थारकहियपरमत्थ ! । जय 🖔 | तुंगगयणंगणतरुस्स परिपक्कफलं पित्र पन्छिमदिसादीहसाहाए लेबिउं पवित्तं सिसिमंडलं, समुक्किसिया पुरुवादिसाए पमोयभरनिब्भरयाए पयद्वजलबाहबाहबूरिज्जमाणलोयणेण पप्फुळ्ळवयणकमलेण य बालकालमुंडेप्पहारअवहारियसुरद्प्प १ ॥ २ ॥ जय यद

कि चत्तसयळमंसारसंग! संगहियपन्वज्ज १॥ ३॥ जय कुवियसुराहिवमुक्कवज्जासंगभीयचमरकथरक्ख १। जय जियसंग-ब नच्छल । मेसु ममं सिवपुर्र वीर ! ॥ ५ ॥ ततो प्णमिऊण सेसपुवि गोयमाइमुणिवरे उवविद्वो उचियमहीवट्ठे, इओ अ व स्थगाइसमणोवासया पभाए चेव ण्हाया कथबलिकम्मा समागया तत्थेव तित्थयरवंदणत्थं, तित्थ्यरं वीदऊण निस्पणा अ व स्थगाइसमणोवासया पभाए चेव ण्हाया कथबलिकम्मा समागया तत्थेव तित्थ्यरंवंदणत्थं, तित्थ्यरं वीदऊण निस्पणा अ व स्थगाया कमलमउल्लेसमंजालिपुडं भाल्यके भाणियं संखेण—भयवं ! अ व कोहवसट्टे जीवे कि बंधई कि चिणाइ १, आह जिणो-आउथवज्जाओ सत्त कम्मपयजीओं भो संखा ! ॥ १ ॥ एवं | अ व माणवसट्टे पुच्छा मायापु तह्य लोभे य । सन्बर्ध्य उत्तरं एथमेव भणियं जिणिदेणं ॥ २ ॥ ताहे प्रदेश मामि सय- कि गाईहि जहा इमो संखो । हील्ड्र अम्हे कहं जं न कओ पोसहो तेण ॥ ३ ॥ सामिणा भणियं-नेयमित्थं,—पियधम्मो अ व दृढ्धम्मो जागित्थे। तह सुदक्छजागरियं । एसो ता मा निद्ह एयमसन्भ्यभणणेणं ॥ ४ ॥ तत्थेव तओ अ भ रणात्रा गायमसामिस्स कड्विहा भंते!। जागरिया पन्नता!, तिविहं तं आह तित्ययरो ॥ ५ ॥ बुद्धाबुद्धसुद्धसूत् । भ पुन्छा गोयमसामिस्स कड्विहा भंते!। जागरिया । जाकेवलस्स सयउवउत्तमावस्स होइ ठिई ॥ ६ ॥ बीया मिच्छिदिडीणऽबुद्धतत्तत्त्त्रओ क्षि

पुन्छंतहाड् आङ्गंति तहा । एयत्थो अद्वपए उत्तररूने पगेण्हंति ॥ ९ ॥ पासिणाइं पुन्छिओ जाण साहड़े जिण-|| ठियनाणाइगुणसुसाहुजणङ्गाणकुंतग्गभिण्णमयणदंसणुप्पन्नसोयभरविहुररइपलाबाणुकारिसु-आनन्दकथानकं तु—अस्थि इहेव भरहवासे वासवपुरं पिव विबुहमणसंतोसजणयं जणयाइविणयप्पहा-🕍 वरो महावीरो । वर्चात तओ गेहं वंदिनु पुणीवि जिणचंदं ॥ १०॥ गोयमसामीवि पुणो भणइ जिणं वंदिकण नाह ! इमो । पन्त्रइहि किं संखो अगारवासं परिचइउं ? ॥ १९ ॥ तित्थयरोण य भणियं—गोयम ! न पन्त्रइस्सइ लाहलन्दप्तिषिद्धस्ववहारववहरतिविहत्तान्-| म्मिन्नितापरा तओ तेऽवि । मीयमणा तं सोउं खामंति पुणो पुणो संखं ॥ ८ ॥ एगद्वा पासिणाइं किवलमेसो पभूयवरिसाइं। पालियसावगषम्मो, संपत्ते कालमासंभि ॥ १२ ॥ कालं काउं विहिणा, सोहम्मे होइउं तिचिय जेण सुरतेण । तत्तो चुओ समाणो महाविदेहांमि सिरिझहिइ ॥ १३ ॥ शङ्ककथानकं समाप्तम् ॥ पमत्ताणं । निहानिमोक्खणा तह्य होइ पुण सम्मादेद्वीणं ॥ ७ ॥ पयाणसमुवाज्जियासमुह्तपवरिकित्तिवित्थरालंकरियपउरवाणियं | न्यमाणभवणवावीविहारिहारिहासारमाइसउणसंघायकयकोलाहरू णपडरजाणाहिष्टियं

कि गाहावई परिवसइ,—तस्स य हिरण्णकोडी चत्तारि कलंतरंमि वद्दंति । चत्तारि निहाणगया, चत्तारि प्रवासिक्यरपउत्ता ॥ १ ॥ चत्तारि य गोवग्गा वग्गे वग्गे य दसदससहस्सा । सो चेव पुच्छणिज्ञो पवित्थरपउता ॥ १ ॥ चनारि य गोवग्गा बग्गे वग्गे य दसदससहरसा । सो चेव पुच्छणिज्ञो यजिणिद्महापाडिमापयट्टाकिरणमालाहिं सुररायघणुहसहरससंजुयं व रविरहतुरंगमग्गावहारितुंगदेवहरयसिहरसंठियविः चित्तरयणनिस्सरंतमऊहसंघाएहि, अवि य-जत्थ निसाम्चवि रमणीयरमणिआभरणमणिहयतमामु । विहडंति न दिण-लिस्यलावण्णाइगुणाल-बुद्धीए गेहवावीसु चक्काइं ॥ १॥ तत्थासि निसियकरालकरवालप्तारपहयवइरिवारणघडाकुंभयडुच्छालेयबहल-य वेसमणोव्य घणेणं तराणिव्य सरीरदित्तयाए चंदोव्य सोमत्तेणं जलहिव्य गंभीरभावेण सेलेसोव्य यवंव कणयसिलाविणिमियाजिणभवणभितिपसरंतपहाजालेण हरिसहलं(सद्धणुं) व इंदनीलमहानीलमरगयाइमणिघडि-सयलंतेउरप्पहाणा पहाणरूवलावण्णसोहग्गाहगुणसमुद्यधारिणी घारिणी नाम तस्स महादेवी, तत्थेव भूमिमंडलप्पसिद्धमाहप्पसनुसामंतापराजिओ जियसनू नाम नरवह, अपरिमियचायभोयविलासप्पमृहगुणजणियसयलजणाणंदो आणंदो जणस्स अपरिभवणिज्ञो खलनगरस अचिणिज्ञो मुत्ताहलचाच्चयसंगामभूमिमंडलो कियलीलावह्नयणनीलुप्पलाणं थिरत्तराणेण माणणिज्ञो

सिवाणंदा, आसि पियाऽणुवमलायण्णा ॥ ५ ॥ निम्मलसीलाहरणा असरिसरूवा गुणगणोवेया । सद्धम्मकम्म-सुरासुरसिद्धगंघठ्यजक्खाइदेवनिकायनायगेहिं थुठ्यमाणे पसरियपहाणसुक्कज्झाणहञ्यवाहनिदङ्कपायकम्मसमुब्मू-विविहजणवर्सु भविय-| गुरुदेवपूयणरओ परोवयारी रुइररूवो ॥ ४ ॥ तस्स य रंभन्व सुराहिवस्स गोरिन्व तिउरदहणस्स । नामेण जिणचल्डणं-कोइ कालो। इओ य तस्सेव नयरस्स उत्तरपुरिथमे दिसीभाए अश्यि दूइपलासं नाम चेइयं, तत्थुऽणण्या निम्मळजलोहनिद्योयपावमला ॥ ६ ॥ तीए सह पंचप्यारं मणुयलोयसारं तस्स विसयसुहमणुहवंतस्स अइ्क्नेतो समुद्धिऊणासणाओ जणस्त कज्नेसु बहुएसु ॥ २ ॥ सो चेव मेहिभूओ पमाणभूओ य तुंबभूओ य । निययकुडुंबरसावि जिणाभिमुहो कज्जवद्दावओं तह य ॥ र ॥ अविय सहावेण चेव जो-करुणापहाणहियओ, पुन्वाभासी पियंवओ समागया अणुसरिकण तियं, एत्यंतरंमि वदाविओ तन्निउत्तचरपुरिसेहिं जियसत् राया, सो य तक्खणंमि लेया, वियासयंतो लोयपउमसंडे समागओ महावीरतित्थयरो, आणंदिया तन्नयरनिवासिणो यकेवलण्णाणो सुरकयकणयमयनवनवसंखकमलविणिवेसियपायपंकेरहो सहामञ्झ ग्रित्रमांत्जायदृहबहलपुलउन्मेओ

नमें भगवओं महावीरसामिषायाणंति भणंतो घरणिनमियजाणुत्तिमंगो पणमिऊण भयवंते पुणो ठाऊण है । स्थंमि सीहासणे दाविऊण वद्यावयपुरिसरस दीणाराणं अद्यतेरस ठक्खे काराविऊण नियपुराओं आरच्म जाव दूइ- के पळासचेह्यं मयरंदगंधलुङ्गालिमालामणेहारिसङ्गारविहिरियदिसाविवरं कुसुमोवयारं निम्माविऊण उद्धपसरंतरयणािकर- जाव दूइ- के णावलीभासुराओं दुंगतोरणमालाओं घराविऊण मणिकणयकल्होयमयाइं विविहमंगलकल्से विरयाविऊण ठाणवाः जे णावलीभासुराओं दुंगतोरणमालाओं घराविऊण मणिकणयकल्होयमयाइं विविहमंगलकल्से विरयाविऊण ठाणवाः जे णेसु पवणपहोलंतरनासोयाइपश्चवचंदणमालाओं चलिओं वंदणत्यं भयवओं सयलसामंताइबल्ह्ममान्नोओं संतेउरपुर- के परियणों, पत्तो समोसरणभूमिं, जीए गयणयलविमलकालिहिसल्लासंचयरह्यमाजोयणपरिसंडलं विरायर पञ्चराय- के मणिमंहियं कोहिमुच्छंगं, अविय—विञ्जियदिणयरिकरणाइं जत्थं रह्याइं देविनवेहण । रेहंति स्यणकंचणरूपय-🥦 पायारवलयाइं ॥ १ ॥ चंचरियकलयलारवमुहलो भवियाण दूरसरियाणं । हकारणुञ्जुओ इव सुररहओ जत्य कंकेछी 🅍 हैं ।। र ॥ रइयं च तस्स मूले सोहड् करजालबद्धपरिवेसं। जत्थ बहुवण्णरह्रर्हररयणसीहासणचउक्कं ॥ ३ ॥ हि. १ गयणंगणांम जयदुंद्वहीओ नवजलयगहिरनायाओ। जत्थऽइभत्तीए पवाइयाओ तुट्वेहिं तियसेहिं॥ ४ ॥ पिसुणियति- ﴿ ﴿ यणासपहत्तणाइं घरियाद्व जिणवरस्मविरे । तिणिण य सियायवत्ताइं जत्थ रेहेति दिन्ताइं ॥ ५ ॥ इय कित्तियं च कीरड यणासुपहुत्तणाइं घरियाइ जिणवरस्सुवरिं । तिण्णि य सियायवत्ताइं जत्थ रेहाति दिन्नाइं ॥५॥ इय कित्तियं च कीरउ

दोसा पाणिवहाई तदुवरमे सन्त्रसंवरणं ॥ ५ ॥ तिम्म य न कम्मबंघो होइ नवो जं च पुन्त्रबद्दाति । तं सुन्दज्ञा-नो मुणइ। जागरमाणोऽवि जणो समोत्थओ मोहनिदाए॥ २॥ विहडाँति घणाइं सुसंचियाइं विहडांति बंघवा वण्णणयं समवसरणभूमीए १। रइऊण जं सयं चिय अमराविहु विम्हयं पत्ता ॥६॥ तओ तं दहुण परमविम्हओ कुछलो-ताडावियपयाणमंगलपडहसदाणुकारिणा णतवभावणाहिं नासेइ सन्वंपि ॥ ६ ॥ एवं च-सासयकज्जं मोक्खो सोऽवि य जीवस्स चेव पज्जाओ । नीसेसकमम-जणा ! होह । घडिया छलेण आउयदलस्त तुट्टंति खंडाइं ॥ १ ॥ हेयाहेयिविभागं अगम्मगम्माइं जेण भयवया धम्मदेसणा, अविय——चहऊण मोहिनिहं सासयकञ्जूजाया निदा। विहडइ सन्त्रं अन्निपि मोतुमेकं जए धम्मं ॥ ३॥ सोचिय सासयकज्जरम साहओ बीयमंकुररसेव। निन्नासियसयऌडुहो संपाइयसोक्खसंघाओ ॥ ४ ॥ तहाहि—दोसोवरमसरूवो धम्मो जीवस्स चेव एस गुणो आणंदगाहावहीव महया विभूईए संमागओ भगवओं वंदणवियाए, वंदिजण भयवंतं निविद्रो यणेण पविसिज्जण तयन्भंतरं कयजिणपयिस्खिणातिषुण राइणा पणिमिओ भाथसारं तित्थयरी. यद्वाणंमि, तयणंतरं च सिवपुरीपयद्टभवियल्गेयमग्गप्पयासणत्थं पारदा सरेव महरगंभीरेण

विगमे नियरूवावाट्ट्रेयसरूवो ॥ ७ ॥ नियरूवं पुण जीवरसऽणंतनाणं चऽणंतसोक्खं च । विरिय्मणंतं दंसणमणंतयं विगमे नियरूवावाट्ट्रेयसरूवो ॥ ७ ॥ नियरूवं पुण जीवरसऽणंतनाणं चऽणंतसोक्खं च । विरिय्मणंतं दंसणमणंतयं न उ अभावो तं ॥ ८ ॥ जाद्य य अहक्खायं, सन्वविसुदं खु सन्वसंवरणं। तह्या सास्यसोक्खो होही मोक्खो कि न संदेहो ॥ १० ॥ ता सन्वसंवरे चिय समुज्जमं कुणह भो जणा ! मोनुं । संतारवित्यरममुं निरयाद्दहोहसंज- कि मंदेहो ॥ १० ॥ ता सन्वसंवरे चिय समुज्जमं कुणह भो जणा ! मोनुं । संतारवित्यरममुं निरयाद्दहोहसंज- कि मंदेहो ॥ ११ ॥ एवं निसामिज्ञण संबुद्धा बहुवे पाणिणो, जाया सन्वसंवर्समुज्जया, तओ पणामपुन्वं मत्यप् अंजिं कि काउं भणियमाणंदगाहावइणा—जा सन्वसंवरं मुणिवरिंद । काउं न होज्ज सामत्थी । कि तरस परिताणं हवेज्ज कि अम्हारिसस्स भवे ? ॥ १२ ॥ भयवया भणियं—जो सन्वसंवरं न हु करेह सो देससंवरं कुज्जा । बारसिवहच- कि चणुन्वयाद गिह्यममरूवं तु ॥ १३ ॥ ताओ चिय संसारे होज्ज पयरिसं पतो । जत्तो सासयमुक्खं उहेज्ज के स्णिम जं सीऽवि सुसमत्ये ॥ १४ ॥ सो चेव सन्वसंवरहेजवि हवेज्ज पयरिसं पतो । जत्तो सासयमुक्खं उहेज्ज कि स्थाने कि सामयमुक्खं उहेज्ज 🗞 भिषयं—अहासुहं देवाणुष्पया ! मा पिडेबंधं करेहि, तओ दुविहं तिविहेण पच्चक्खायाई थूलपाणाइवायथूल-ं मोक्खं निरासंसो ॥ १५ ॥ आणेदेण भिणयं—जइ एवं ता अहं तुम्हमंतिए इमं चेव देससंवरं पवज्जामि, भयवया

अञ्मुवगया विचित्ता अभिग्गहा, तओ वंदिऊण सावसारं तित्थ्यरं तित्थ्यरपणीयघम्मसंपत्तीत् 👹 अन्मुवगया विचित्ता अभिग्गहा, तओ नियगेहं, साहियं सिवाणंदाए जहा पिडविज्ञो अज्ञ मे सयवओ महावीर- 🐞 स्त स्यासे सम्मत्तमूले पंचाणुञ्यसत्तिसम्खावहओ सावगघम्मो, तीए भणियं—जह एव ता अहंपि पिडव- 🐞 ज्ञामि एयं, तओ तेण अञ्भणुण्णाया मह्या विञ्ञ्डेण गया भगवओ समीवे, तीएऽवि पिडविञ्जो तहेव बोहित्थाणं इचेमवाइ मोतुं अण्णरस जावज्नीवं नियमो, एवं पंचाणुन्वयाइं पदिवज्जिऊण गहियाइं सत्त सिक्खात्रयाइं 🎼 | मुसावायथूलाद्तादाणाइं, पवण्णो सदारसंतोसं, सदारेऽवि सिवाणंदं मोत्तुं अण्णरस कओ जावज्जीवं परिहारों, 🕍 सहयारद्वाणाइं, अण्णेऽनि गोयमसामिणा अमिवंदिऊण तित्येसरं मणिअं, जहा—आणंदे समणोबासए इहेव भवे तुम्ह समीवे $\|rac{k}{2}\|$ गहियमिच्छापरिमाणं जहा दुवाळस कोडीओ हिरण्णस्स चत्तालीस सहस्सा गोवग्गाणं पंच २ सयाइं हळसगड-तिलोयबन्धुपायमूले घम्मदेसणासुणणपुन्वं सावगाघम्मो, पणमिऊण जिणं गया नियावासंभि । इत्थंतरंभि पिंडविज्ञिही साहुघम्मं १, भयवया भाणियं—न, किंतु इमेण चेव मम समीवे पत्तेण समणोवासगपिरयाएण वीसं जहासत्तीए, परियाणियाइं सन्येसिपि वयाणं सम्मत्तमूलाण दुविहपरिण्णाएवि विचित्ता अभिग्गहा, तओ वंदिऊण भावसारं तित्थयरं

बित्साणि चिहित्ता समाहीए काल्यमासे कालं कार्ड सोहम्मकप्यवित्त्रक्णविमाणे चउपलिओवमाऊ देवो होही,तओ चुओ क्षि महाविदेहे सिज्यिहि। इओ य-आणंद्सावयस्स सिवाणंदाए सावियाए सिद्धे सावगधम्माबाहाए बुहजणपसंसिणिच्जं विसा प्रमुहमणुहनंतस्स अहक्ष्तां चोहस विसाहं, पण्णरसे य वािस क्याइ रयणीए चिरमजामंमि । जाया इमस्स चिता क्षि जहा ममं जेहपुत्तांमे ॥१॥ खिविदं कुडुंबभारं पोसहसाल्याए ठाइदं जुत्तं। कोछायसिवेसे सनाइगिहमज्याद्याशा।र।।तओ कहा ममं जेहपुत्तांमे ॥१॥ खिविदं कुडुंबभारं पोसहसाल्याए ठाइदं जुत्तं। कोछायसिवेसे सनाइगिहमज्याद्याशा।र।।तओ सिनियसयणाहिगहमज्याद्यां वािसंत्रे पविहे पोसहसालं, तत्य दंसणाइयाओ एक्शरसिव पदिमाओ जहाविहि कमेण मासि- वािसेयसयणाहिगहमज्याद्यां वािसंत्रे पयित्ये एयंसि य अंतरे महाविरोरे । तत्येव विहरमाणो समोसिहे वािसंत्रे वाि जहा मम जहुपुताम ॥१॥ खांबंद कुडुंबभार पोसहसालाए ठाइउं जुत्तं। कोछायसन्नियेसे सनाइगिहमज्झरह्याए॥२॥तओ | ७ पभायसमए काऊण सन्बंपि जहार्नितियं तस्सेव वाणियगामस्स नाइदूरे उत्तरपुरिन्छमदिसावित्तिकोछागसन्नियेसवा- | ७ यसुहमणुहवंतस्स अइक्कंताइं चोद्दस वरिसाइं,-पण्णरसमे य वरिसे कयाइ रयणीए चरिमजामंभि । जाया इमस्स चिंता 🕅 भणेइ आणंदो । भयवमणुग्गहह ममं जेण वंदामि ते पाए ॥५॥तं सोउं वंदावह सिग्धं तत्थेव गोयमो गंतुं। वंदिता

|तुम्हं च स पमाणं ॥८॥ तओ भिक्खानियत्तेण पुन्छिओ गोयमसामिणा महावीरी—भयवं ! ओहिण्णाणपरिमाणे कि आणंदो असब्भुयवाज्ञ् भ खामेड ! अहं वा आणंदं खामेमि !, परमेसरेण भणियं-खामसु गंतुं आणंद्सावयं आणंदो पुच्छड् ओही गिहत्थरस ॥ ६॥ कि जायह एमाणी ? भणइ तओ गोयमो हवह कि तु । नहु एमाणो ताहे, विप्पाहिवनीएँ जायाए ॥ ७ ॥ भाणेयं आणंदेणं गोयम ! पुच्छेज्ज जिणवरं वीरं । मा कुण विप्पाहिवाति अम्हं तुन्झ एत्थ अइयारो । गोयम ! जाओ विवरीयओहिपरिमाणकहणेण ॥ १ ॥ तो तक्खणंमि आणंद्खामणं शक्तिः-सामध्यै तस्या अनतिकमो यथाशक्तितेन, किमित्याह- 'तपः' अनशनादिरूपं 'करोति' निर्वत्तेयति, 'तुः' कुण इगोयमो गंतुं। आणंदोऽविह विहियाणसणो पत्तो सुरावासं॥ २॥ आनन्दकथानकं समाप्तं, एतच विस्तरत पूरणे, भावार्थस्त्वयम्—बह्वी स्तोका वा यावती तपःकरणे शक्तिस्तस्या अनुछङ्घनेनानशनायामाम्लादि विद्घाति, जहसतीए उत्वं करेइ ण्हाणाइ परिमियं चेव । दिय वंभयारि रिंत मियं च वावारसंखेवं ॥ १६ ॥ 🍘 उपासकद्शाङ्गे ॥ अधुनाऽस्यैव ब्रतस्य यतनोच्यते---

ी तथा 'स्नानं' शौचं तदादिर्थस्य विहेपनादेस्तत्त्नानादि तच 'परिमितं' परिमाणवत् करोति, चकाराघतनया च भूत्रेक्षण- 💌 जलगालनादिलक्षणया, यदुक्तं—" भुमीपेहणजल्हाणणाइ जयणा उ होउ पहाणांभि।" एवकारोऽवघारणेऽपरिमितादि ्र व्यवच्छेदार्थः, तथा 'दिंवा' दिवसे बहाचारी 'रात्रो' रजन्यां ' मितं च ' साङ्केतं च प्रहरादिमानेन गण्डपीलापूतिनि- ं क्काञ्चानमिवान्नह्यासेवनं करोतीति प्रस्तावाद्रम्यते, तथा न्यापारा—गृहहट्टादिसत्काश्रेष्टाविशेषाः तेषां सङ्क्षेपणं सङ्क्षेपः—समासरतं करोतीति वर्तते, इह च ' जहसत्तीए उ तवं करेड़ ' इत्यनेनाहारपौषधस्य 'ण्हाणाइं परिमियं 🛔 चेत्रे ' त्यनेन च शरीरसत्कारपोषघस्य ' दिय बंभयारि रसि मियं चा' नेन 🐧 बहाचयेपीषधस्य ' वावारसंखेव ?. ं, मेतेन चान्यापारपोषधस्य यतना प्रतिपादिता, इयं च पौषधेऽग्रहीतेऽपि गाथानिहिंधविधिना वर्तमानस्य भवतीति संस्तीयेते--स्वापार्थमास्तीयेत इति संस्तारः स च स्थिण्डिलानिं च--कायिकोचारमूमयः संस्तारस्थाण्डलं, संथार थंडिलेऽवि य अप्पहिलेहापमाज्जिए दो दो । सम्मं च अण्युपालजमह्यारे पंच वजेजा ॥ ११७ ॥

हैं। ताचानमाजात प्राप्त प्रवास करा कर्मा मेर स्तारपदं च शच्यापदोपळक्षणं, तेन शच्या—वसितिः संस्तारकश्च थत्र सुप्यते हिं। व्युपेक्षद्वष्प्रमार्जितेऽपीति द्रष्टच्यं, संस्तारपदं च शच्यापदोपळक्षणं, तेन शच्या—वसितिः संस्तारकश्च थत्र सुप्यते हिं। अथवा सवीक्षिक शच्या अर्व्देत्तीयहस्तमात्रः संस्तारकस्तिस्य हयेऽपि अगत्युपेक्षे दुष्प्रत्युपेक्षे वा सिति निपद- हिं। नादि क्रवेत एकोऽतिचारः, अप्रमार्जितदुष्प्रमार्जित वाऽस्मिनेव दितीयः, स्थाण्डलेऽप्येवं द्रावित्वारों, सवेऽपि हिं। निर्विताश्चत्वारः, दुष्प्रत्युपेक्षितं यच्छाषाऽद्येनिसीक्षितादि कियते, दुष्प्रमार्जितं च वह्नाञ्चलादिना न्युनाधिकमानेन हिं। प्रमार्जितं, बहिःस्थण्डिलभूसङ्ख्या च चतुर्विशत्यधिकसहस्रमङ्कतोऽपि १०२६, तथा चोत्तकम्—' अणवायमसं- हिं। अभिक्छण्णे ६ दूरमोगाहि हिं। ७, नासण्णे ८ बिलविष्यपु ९ । तसपाणबीयरहिए १०, उचाराईणि वोसिरे॥ २ ॥ " एतैश्र दशभिः पैदेरेकादिसंयोः 🛚 🗓 🎇 | गेन यथोक्ता सङ्ख्या पूर्यते, तदुक्तम्—'' एक्कगदुर्गतिराचउरो पंचराछरसत्त्वास्त्रज्ञनवद्सगं । संयोगा कायव्या दसहि | ॥|समाहारत्वादेकवचनं तस्मिन् संस्तारस्थण्डिले, ' आपिचे ' त्यनेन पीठकाद्यपि सूच्यते, तत्र किमित्याह—अप्रत्यु-

्री सहस्सो चउन्नीसो ॥ १ ॥ " ति, तथा ' सम्यक् ' अवैपर्शत्येन ' अनतुपालनं ' अकरणं, तच पञ्चमोऽतिचारः, दुष्पमाज्ञियसेज्ञासंथारषु र अप्पिडेलेहियदुप्पिडेलेहियड्चारपासंडलेहियदुप्पिडेलेहियसेज्ञासंथारषु र अपमाज्ञिय- विषयित्र क्षेत्र भू संस्तारकं प्रत्युपक्षतं, अन्यथाऽतचारः स्थात, इन गाउन्यान्तान्तं सर्वेषात्रते।ऽञ्यापारपोषघ एव भवन्ति, पञ्चमस्याहारपेषघादीनां सर्वेषात्तवीति, अतिचारता चाद्यानां चतुर्णाः अप्रतिव, अतीतेव, पञ्चमस्य तुपद्दर्यते कृतपीषघोऽस्थिरचितः सन्नाहारे तावत्सर्वेमाहारं तहेशं वा प्रार्थयते, हिती. अ चकारस्य सम्यगनतुपालनं चेत्यत्र व्यवहितसम्बन्धाद्, एतानतिचारात् पञ्च ' वर्जयेत ' परिहरेत, पौषधत्रतस्येति 💪 इमे पंच अइयाग जाणियन्त्रा न समायारियन्त्रा, तंजहा—अप्पिडिलेहियदुप्पिडिलेहियसेन्जासंथारए १ अपमिन्जिय. 🤫 ुं प्रस्तावाद् गम्यते । न च स्वमनीषिकया =याख्याता एते, यदुक्तं नियुक्तिकृता—' पोसहोयवासस्स समणोवासएणं

परीषहदारुणास्तैरुपसर्गेपरीषहदारुणैः, कैरेतैरिति चेदाह—' अतिक्रमादिभिद्रेषिः' अतिकमः आदिरेपां व्यतिक्रमाति- 🖟 शब्दादीन् वाऽभिलवति, बसचर्यपौषधः कदा पूर्णों भविष्यति, त्याजिता ब्रह्मचयेंगेति वा चिन्तयति, अन्यापारे 🛚 |चारानाचाराणां ते तथा तैदेंषिः—दूषणैः, इह चीपसगैषरीषहेषु सत्स येऽतिकमादयो भगनित ते तदारुणाः, तैः किमित्याह- || उपसगीश्र-दिन्याद्यः षोडरा परीपहाश्र-शुदाद्यो हाविंशतिरुपसगैपरीषहास्तैदीरुणाः-रौद्रा ये ते उपसगे-सावचानि न्यापारयति, कृतमकृतं वा चिन्तयतीरयेवं पञ्चातिचारविशुद्धोऽयमनुपाळनीय इति गाथाभावार्थैः॥ 'नारायेत ' अंरायेत पौषधं ' खलुः ' अवधारणे, नारायेदेवेत्यत्र योज्यः, न केवलमुपसर्गपरीषहदारुणेः, कमों-प्रायेण संस्थापयति, दाहे वा शरीरं सिञ्चति, ब्रह्मचयें त्वैहलें।किकान् पारलेंकिकान् वा मोगान् प्रार्थयते, ||दथैवो–ज्ञानावरणासुदयरूपैवोऽतिकमादिभिः, वाशब्दोऽत्राध्याहार्यः, अतिकमादिस्वरूपं चाघाकमीङ्गीकृत्येद्दशमा-उवसम्गपरीसहदारुणेहिं कम्मोदएहिं नासेना। रयणं न पोसहं खछ अइक्तमाहीहें दोसेहिं॥ ११८॥ मङ्गहारमितोऽभिधीयते—

ामे उपवर्णितं, यथा—" आहाकम्मनिमंतण पिंच्यिणमाणस्त्रहक्कमो होंद्र । प्यमेयाइ बहक्कम गहिए तह्एथरो गिति हैं ॥ १ ॥ " किमिव नाद्ययेदित्याह्—' रत्नमिव ' चिन्तामण्यादिपदार्थिमेव, अयमत्र भावार्थः—यथा कश्चित प्रमादी हैं प्राप्तमिप चिन्तारत्नादि प्रमादात्रायति तथा ग्पैष्यमितिकमादिदोषेरपस्तगिदिदार्थोः कमोंद्येवी स्फेटयतीति हैं गाथार्थः ॥ भावनाद्वारमिदानिस्—

उग्गं तपंति तवं, सरीरसक्कारवित्या निर्म । ११९ ॥

चिन्द्रवादारा तह वंभयारि जहणो नमंसामि ॥ ११९ ॥

चिन्द्रवादारा तह वंभयारि जहणो नमंसामि ॥ ११९ ॥

उग्नं गादं ' तत्यन्ते ' कुर्यन्ति ' तपः ' मातोपवासादि ये तात्रमस्यामीति सम्बन्धः, यत्तदोः शेषात्, क ' उम्नं गादं ' तत्यन्ते ' कुर्यन्ति ' तपः ' मातोपवासादि ये तात्रमस्यामिति सम्बन्धः, यत्तदोः शेषात्, क स्वत्ता ' निर्मं सद्यादिस्ते याद्ये सिक्ति मित्ये स्वत्यादिस्तिन विद्यातः स्वत्यादिस्किन विद्याद्ये तित्रं स्वित्ये स्वात्ये स्वत्यादिस्किन विद्याद्ये त्यत्ता ' विद्ये स्वात्ते स्वात्ते स्वत्ये स्वत्ये तित्रं स्वत्यापि ' नमस्क- वित्ये से विद्ये स्वत्यापि ' नमस्क- वित्ये से विद्ये स्वत्यापि ' नमस्क- वित्ये से विद्ये स्वात्यापि समस्क- वित्ये से विद्ये स्वत्यापि ' नमस्क-

वौषधवह्मपात्रादिग्रहः, कभेघारयसमासश्रात्रेवं—कल्प्यानि च तान्यन्नपानानि च कल्प्यान्नपानानि न्याया-||ॷ ज्ञानद्शेनचारित्रेमेंकिं साधयन्तीति साधवो--यतयरतेभ्यः साधुभ्यो यत् 'दानं' वितरणम्, अत्र " छोड्डात्र-भत्तीऍ भण्णइ चडत्थी " इत्यनेन चतुर्थीं, केषां सम्बन्धि दानसित्याह—' न्यायागतकर्त्यान्नपानानां ' न्यायेन-वणिक्कलादिनीत्या, नतु क्षत्रखननाचपन्यायेन, आगतानि—उपाजितानि न्यायागतानि कल्प्यानि--यतिजनो-| चितानि, न त्वाघाकमाँदिदुष्टतयाऽयोग्यानि, अन्नपानानि—आहारपानीयानि, बहुवचनेन चादिशब्देने-| गतानि च तानि करुप्याद्यपानानि च तानि तथा तेषां यहानं, तत्किमित्याह—ज्ञानादिगुणसमन्यितस्थि-| पर्वादिनिरपेक्षमेव मोजनकालोपस्थाय्यतिथिः, तथा चोक्कम्—" तिथिपर्वोत्सवाः सर्वे, त्यक्ता येन महात्मना । गैमि, अत्र चाहारपौषधादीनां चतुर्णामपि चतुर्भिनिशिषणौरुयतपश्चरणादिभिः कमेण भावना दृश्येति गाथार्थः। उक्तं तृतीयं शिक्षात्रतं, साम्प्रतं चतुर्थत्रतस्यावसरः, तत्रापि प्रथमद्वारस्येत्यतस्तत्तावदुच्यते— सो अतिहिसंविभागो सद्वासकारकमसहिओ ॥ १२०॥ साहुणं जं दाणं नायागयकपमञ्जपाणाणं।

🌶 मितिथि तं विज्ञानीयाच्छेषमभ्यागतं विद्वः ॥ १ ॥ " तस्य संविभजनं संविभागः--पुरःपश्चात्कमादिद्ोष- 🕌 🕪 सत्कारः-पाद्ममार्जनासनमदानवन्दनादिषुजा कमो-यचत्रौदनादि मथमं दीयते तद्दपः, अद्धादिपदानां च त्रयाणां हन्हः ततस्तैः सहितो—युक्तः श्रद्धासत्कारकमसाहितः, एतस्य च गाथासूत्रस्यायं भावार्थः—इह यहाप्यनेकधा 🏄 रिहितिपण्डादिदानमतिथिसंविभागः, स कीदक्षः १, उन्यते—' श्रद्धासत्कारक्रमसहितः' श्रद्धा—भक्तिबहुमानरूपा मिरादितम् ॥ १ ॥ " तथाऽपि धमांथे यहानं तद्रपोऽयमतिथिसंविभागोऽनेन साचितो, यतस्तछक्षणमिदं-' यत् 🕦 दानमभिहितं विदाते, यदुक्तम्'-आदानगर्वेसङ्श्रहभयानुकम्पात्रपोपकारैः स्याद् । दानं धर्माधमभिष्येश्र दराधा मुनि- 🏻 कु स्वयमदुःखितं स्वान्न च परदुःखे निमित्तभूतमपि । केवलमुपग्रहकरं, धर्मकृते तद् भवेहेयम् ॥ १ ॥ " अयं च । |कृ यद्यपि श्रावकेण सदा कतेव्य एव, यदुक्तं—" पहिंदिणं भत्तपाणेणं, ओसहेण तहेव य । अणुग्गहेह मे भयवं । । न्तरस् गच्छणया ठियरस् तह पञ्ज्यासणा भणिया। गच्छंताणुन्ययणं 🏁 ें बंदिय सयं च वियरड् अहवा अण्णं द्वावेड् ॥ १ ॥ ठियओ चिहुए तान, जान सन्नं पयिन्छयं। पुणोऽवि वंदणं 🖟 न्तरम गन्छणया ठियरस तह पञ्जवासणा भणिया। गन्छताणन्ययणं े सावओं ड निमंतए॥ १॥" गृहप्रविष्टे च साथावर्षं विधिष्या—" गिहमागयस्त साहुस्त आसणं नियमसो उ दायन्तं ।

|| षज्यश्यासंस्तारः, एते पंच पूर्वकाम्यां सह सप्त भवन्ति, एते चाशनादयः किमित्याह—अतिथिसंविभागे भेदाः, ||हुँ| |||तत्रातिथिनोम सर्वारम्भनिवृत्यादिगुणप्रधानं पात्रं, यहुक्तं—" सर्वारम्भनिवृत्तस्तु, स्वाध्यायध्यानतत्परः । विरतः | ﴿ 🕯 | तथाशब्दो भेदान्तरसमुचये, तान्येवाह—' वस्त्रपात्रभैषजश्य्यासंस्तारः ' इति, तत्र वस्तं—वासः कापोसिकादि पात्रम- 🏻 🔊 अलान्यादि भैषजं–त्रिकटुकादि शच्या–वसतिः संस्तारः—कम्बन्यादिलक्षणः, एतेषां च शस्यान्तानां इन्हे ||संस्तारकशब्देन मध्यपदलोपी तृतीयातत्पुरुषः, स चैवं—वस्त्रपात्रभैषज्यराय्याभिः सहितः संस्तारः वस्त्रपात्रभे-||﴿ ||सर्वेपापेग्यो, दान्तात्मा ह्यातिथिभीवेत् ॥ १ ॥ " तस्मै संविभागो—धर्मार्थमशनादिदानं, तथोक्तम्—" संयमगुण-||थ्रु ||एसो सुस्मूसणाविणओ ॥ ३ ॥" ति, तथाऽपि पौषघोपवासपारणकेऽवश्यं साधुसंभवेऽमुं कृत्वा भोक्तन्यम् अन्यद्॥ अस्यत इति अर्शनं—ओदनादि पीयत इति पानं—क्षीराश्रावणसौवीरकद्राक्षापानकादि, एतौ ह्री भेदौ, |त्वनियम इति द्रशेनार्थं पौषधानन्तरमिमिहित इति गाथार्थः॥ भेदोऽधुनाऽस्योच्यते— अतिहीण संविभागे भेषा अह एवमाईया ॥ १२१ ॥ असणं पाणं तह वत्थपत्तमेसज्जसेज्नसंथारो ।

सुखा वा--मुखहेतुः ' भवति ' जायते, क सति १--' अदत्तेऽपि ' अवितीणेऽपि, आहारादाविति शेषः, केषामित्याह— 🕅 ||समागतस्तं तथाऽवस्थमवलोक्य मूच्छेया पतितो घरणीतले, प्रत्यागतचेतनश्च कियत्याऽपि वेलया महान्तमुन्मुच्य विस्तरार्थैः कथानकाभ्यामवसेयः, तत्र कुरङ्गकथानकमनथदण्डघते यत्पुरा वासुदेवचरितमुपवर्णितं तत्सर्वमेव |कुरङ्गवाजीर्णश्रेष्ठवादीनां कुरङ्गश्र-हरिणो वरजीर्णश्रेष्ठी च—प्रघानपुरातनवणिङ्मुख्यः तावादी येपां ते तथा तेषां, ||तावत्कथनीयं यावत्कोशाम्बवने वासुदेवो जराकुमारक्षितपुताडितः कथाशेषतां गतो बळदेवश्र सरसो जलमादाय ' शुत्वा ' आकण्ये, उपत्रक्षणं चैतद् हप्ट्रेत्यस्य, किम् १--फलं-साध्यं स्वर्गापवर्गादिरूपं, क १--' इह ' |अस्मिन् लोके प्रवचने वा, कस्य ?—' निरन्तरायस्य ' अप्रत्यूहस्य, ' दानबुद्धिः ' वितरणमतिः ' शुभा ' पुण्या || अयमत्र भावार्थः--यद्यपि तथात्रियसामग्रयभावात्कथञ्चित्साक्षादानं न संपन्नं तथाऽपीहलेकिकं पारलेकिकं च |है||दानफलं श्रुत्वा हुष्टा वा निरन्तरायस्य प्राणिनो दानबुद्धिजीयत एवेति गाथासमासार्थः ॥ फलमिह निरंतरायस्त दाणबुद्धी सुहा होइ ॥ १२२ ॥ सोऊण आदिण्णेषि हु, कुरंगवरजुण्णसेडिमार्डणं ।

| सिंहनाइं येनायं मदीयआता विनिपातितः स यदि सत्यमेव सुमटस्तदा ददातु मम दर्शनं, न खद्ध सुप्ते प्रमन्ते | व्याकुले वा प्रहर्गन्त धीराः, तन्नुनं पुरुषाधमः कश्चिद्सावित्येवमुच्चराण्डेन प्रतिपादयन् समन्ततो दिश्चावलोकयन् | वर्णकेव तत्याश्वेवसिंदेशं प्रनः समागतो गोविन्दसमीपं, गाहमोहान्छादितविवेकलोचनः प्रवृत्तश्च प्रलितं— | वर्णकेवसिंदेशं प्रनः समागतो गोविन्दसमीपं, गाहमोहान्छादितविवेकलोचनः प्रवृत्तश्च प्रलितं— | वर्णकेवसिंदेशं प्रनः समागतो गोविन्दसमीपं, गाहमोहान्छादितविवेकलोचनः प्रवृत्तश्च प्रविदे | वर्णकेवसिंदेशं प्रविद्यापे वर्णकेवसिंदेशं प्रविद्यापे विविद्यापे वर्णकेवसिंदेशं प्रविद्यापे वर्णकेवसिंदेशं प्रविद्यादि प्रत्यापे सम्हतो दिनकरः, तथाऽपि यात्रश्चात्तिः श्वान्तिः समुद्रतो दिनकरः, तथाऽपि यात्रश्चान्तिः अत्रा- | वर्णकेवस्ताह्मामाः, ततो यः सिंह्यथिनामा सार्थिः पूर्वगृहीतव्रतो देवीप्ततः सोऽविधिज्ञानेनावलोक्य | वर्णकेवस्थं वल्देवं तत्यितिबोधनाय समागतरतं प्रदेशं, देवमायया दिशितो बल्देवस्य पर्वतिबेकटक्टमङ्कटमङ्कटमङ्ग-शेभ्य उत्तरम्महारथः, स च समभूमिमनुप्राप्तो गतः शतखण्डतां, ततरतं संघातुमिच्छन् सिद्धार्थदेवो भणितो

कादिभ्ये भक्तपानप्राप्ती प्राणयापनां करोति, अन्यदा मासपारणकदिने भिक्षार्थं नगरमेकं प्रविष्टे तास्मनेका कामिनी सत्कारमस्य, अत्रान्तरे भगवता अरिष्ठनेमिना विज्ञाय बल्ड्वेनस्य प्रत्रज्यासमयं प्रेषितो विचाघरश्रवणो, दत्ता तेन तस्य प्रबच्या, तामादाय तुङ्गिकागिरिशिखरे घोरतपश्चरणं कतुैमारब्धः, एष प्रायेण च मासान्मासानूणकाष्ठहार-समुपारूढप्रौढपैवना पानीयादानायावटतटिनिकटवर्त्तिनी तद्रुपातिश्यसमाक्षिप्तमनस्कतया समासन्नवार्तिनं स्वबाल-बल्वेदेवेन—मो मुग्धपुरुष ! यः तव रथो गिरिगह्नराणि विल्ह्ण्यास्मिन् समे पथि शतखण्डीभृतः स कथमेष त्वया सन्धीयमानोऽपि प्रमुणो भविष्यति १, देवेनोक्तं—य एष तव आता अनेकेपु युद्धरातेषु युध्यमानो न मृतः स इदानीं युद्धं विनेव मृतो यदा जीविष्यति तदा रथोऽपि प्रगुणो भविष्यतीत्यादिहछान्तैः प्रत्यानीतचेतनो सोपालम्मं निमेत्स्य विक्क्षाक्षरेत्रोहिता प्रतिबोधं त्याजिता श्वासावशेषं गभैरूपं, अयं च देवेन स्वरूपमुपद्द्यं प्राग्वृत्तान्तकथनपूर्वकं प्रतिबोधितो बलदेवस्त्याजितो हरिकलेवरं, कारितो नदीह्यपुलिने कमपि रुद्न्तमजानती घटककर्णआन्त्या तद्गळक एव समाधाय रज्जुं कूपे प्रक्षेप्तमारब्धा, समीपवर्तिना हाष्टिगोचरचारी बळदेवमुनेः, विषणण एष मनसा--हा धिग् विरूपं मे रूपं यदित्थं ा चान्येन

स्त्रीणां मोहहेतुतयाऽसमझसकारायित्, तादिदानीं ममेदमेवोत्तिं याहेजनारण्यावस्थानामिति |® | विचिन्तयन्त्रेव स्रीजनाकुलेषु गामनगरादिवासेमस्थानेष्वाहाराथमपि मया न प्रवेष्टन्यमिति घौराभित्रहं गृहीत्वा | || तत एव स्थानाद्वपात्ताभक्ष एव विनेष्टु स्थानेकश्चकरकुरङ्गादिविविधश्वापद्निकेतनं वनं विवेश, 🎳 ँ निजिमित्रे सुहिदिगोन्याजः ॥ १ ॥ अन्येद्युश्च तस्यामेवाटन्यां नृपादेशेन गन्त्रीसमन्यित उपात्तीदात्तसंगळकः प्रासा- 🖔 १ प्रहरद्वयदिवसे तस्येवाद्दीन्छन्नस्य तरोश्र्वायायासुपविश्य प्रारन्धायां तिष्ठोक्षभाँजनयेत्यां समायाते तिसम्त महा-/ कोऽपि कद्दाचिद्रत्याहारो, जायते तेन प्राणयापना, एवं च गच्छत्मु केप्रुचिह्नियसेपु तस्य निव्योजप्रशमधनस्य हैं हैं| को महामुनेरुद्दीक्षणेन प्रपेदिरे बनचरा अपि बहुवों भद्रकभावादिगुणसन्ततिं, न केबलं नरास्तिर्येच्चोऽपि, एकश्च ैं। तेत्रस्थस्य चामुष्य कदाचिहिनद्शकात्कदाचिहिनपञ्चद्शकादेवमादिञ्यवधानेन तन्मार्गागन्तुसार्थोदिभ्यः संपद्यते 🏄 ङरङ्गशावः सतततद्वलोकनोत्पन्नकभैतान्यसमुन्द्रतजातिस्मरणोऽन्यरतमेव तत्तेवाचिकीषेया क्षणमिष न 🖟 🌡 सुमोच तत्पार्श्वम, अपि च-गच्छति गच्छति तिष्ठति वाश्याति वाश्याति सुनीन्द्रे । मक्तिपरीताः स मृगो 🖟 | दृष्टमात्रमपि

रूपो य: संजातसमग्रसामग्रीक एवमेनं महातपस्विनं ग्रतिलामयितुमुचतः, अहं तु तिर्येग्जातिः उपारूढगाढ-मक्तिकोऽपि किं करोमि १, न खल्वपुण्यमाजां वेश्मसु पतान्ति वसुबृष्टयः, एवं चिन्तियितुं प्रवृत्तः, तावदकाण्डप्र-वेलायां प्रगुणीकुतेषूचितद्रब्येषु तिरस्कृताचिन्तामण्यादिमाहात्म्यो वनविहारिहारीणकैरप्येवमाराध्यमानो महा-मुनिराहारार्थी समाजगामाभ्यणीमित्यतिशायिना बहुमानेन समुन्त्रिन्नसर्वाङ्गबहलपुलककण्टकितकायः समुत्यायो•| चितद्र व्यहस्तो यावनं प्रतिलाभयितुं समारेभे, सोऽपि द्रव्यापबुयोगं दातुमारब्धः, सारङ्गकोऽपि पुण्यभागेष मनुष्य-| चण्डपवनानेकविघपरावत्तेनाभिष्टेहत्कटत्कारभञ्यमानः सोऽद्धेच्छिन्नः पाद्पो भवितव्यतावशेन निपतितस्तेषामेव रथ-ड़ेन परिपुन्छयमाने हरिणशिशुके परमश्रद्धया धन्योऽहम् अहो! यस्य ममारिमन्नपि निर्जनारण्ये समापन्नायामाहार-कारादीनां त्रयाणासुपरि, तद्मिघातेन प्राप्तास्त्रयोऽपि पञ्चत्वं गता ब्रह्मत्येकदेवत्योकं दानपात्रभावानुमोदनाध्यव-मुनी मासोपवासपारणके तं देशं समाविशन्तमालोक्य भिक्षानिमित्तं तत्पृष्ठलये चागते भक्तिभरावनम्रशिरिस प्रमो-सानमाहात्म्यैः, उक्तञ्च—" कर्तुः स्वयं कारियतुः परेण, चित्तेन तुष्टस्य तथाऽतुमन्तुः । साहाय्यकर्तुश्च शुभाशुभेषु, तुल्यं फळं तत्त्वविदो वद्गिति ॥ १ ॥ " तथा धर्मेदासगणिनाऽप्युक्तम्–" अप्पहियमायरंतो अणुमोयंतो य सीग्गई छहड़ । रहकार दाणमणुमोयओ मिगो जह य बलदेवो ॥ १ ॥ "

| विपुण्यप्राग्मारवशवशीभूतप्रबल्ठप्रचुरशञ्जुसामन्त्रश्वेटको नाम परमश्रावको राजा, तस्य सक्लान्तःपुरप्रधाना पद्मा-🌶 वती देवी, तथा सह त्रिवर्गसारं विषयसु—[अं० ८०००] खमनुभवतोऽतिगच्छत्स केषुचिहिनेषु भगवान् महावीरस्तीर्थ- 🌯 वरजीणैश्रोष्ठिकथानकं चैवस्-वैशाल्यां नगयीमार्यसङ्खुपार्जितोर्जितातिविशदकीर्त्तिविस्तरो विस्तरदृतिशा-, करइछद्मस्थपर्यायवन्तीं निकवा वर्षासमयं समाययौ तत्र विहारक्रमेण, प्रारेमे चातुर्मासिकक्षपणं, प्रतिमान्यवास्थितञ्च ] चतुष्पथे दृहरो। जीर्णेश्रेष्ठिना, स च श्रेष्ठिपद्च्याचितस्तदा हृष्टा त्रिलोकनायकमतीव मुमुदे, बहुमानपुरस्तरं च चिन्तित-

/| बान्-सोऽयं सिद्धार्थकुळतिलको महामुनिर्महावीरो यस्थानन्तगुणगणोपार्जितोजितकीर्तिः शरदाकाशशाङ्करश्चिमजालाने- ् /| मैला सुधेव घवलीकरोत्यरोषाद्वाभ्मत्तीः, अतो घन्या वयं येषामेष परमेश्वरो हाधिगोचरचारी संबुत्तो, न ह्यतुपार्जितप्रचुर-

पुण्यानामावासेषु प्ररोहन्ति कल्पमहीरुहाः, तिदेदानीं शोभनतरं भवति यचस्महहेऽस्य पारणकं संपचते, ततो महतीं वेलां 🏄 पर्युपास्य मगवन्तं गतो ग्रहं,तत्रापि भोजनवेळायामुपवेष्टुमना भोजनाय चिन्तितवान्—यचेतास्मिन् काले कथमपि परमेक्षर:

\* समायाति। भिक्षार्थं महेहे, मया समो नापरस्तदा पुण्यैः॥१॥ (गीतिः)" एवं च प्रतिदिवसोपचीयमानश्रद्धाविशेषस्य

🎳 | निजगाद--चत्वारो मासा अस्य जीणेश्रेष्ठिनो भगवत्पारणकं कारयतः, अतुदिनप्रवर्द्धमानञुभपरिणामेन चानेनोपार्जितं | ितरन्तरायमाचरतोऽनुदिनं जिनवन्दनाचुपचारमुपरचयतोऽनेकप्रकारं मुनिनाथदानमनोरथावळीं समाजगाम कार्तिक-पौर्णिमासीदिनं, समुश्यितः प्रातरेव, गतो भगवतो वन्दनाथै, ववन्दे भावसारं, विज्ञातवांश्च यथा—स्वामिनः पारण-किविनमच, ततो यदा कायोत्सगे पारयति तदा मम ज्ञाप्यिसत्येवमर्थं घृतस्तन्निकटवन्तीं पुरुषः, स्वयं प्रयातो गृहं, 🕷 कश्रिलतस्तान्निमन्त्रणाय यावज्जगाम कियन्तमपि भूभागं तावज्जलभारमेदुरोदराम्भोधरमधुरतारगर्जितमिव शुश्राच

```
के नागासरा इव कहुतुबदाणआ भाह ससार ॥ १५२ ॥

(साधूनां ' तपस्विनां ' वरं ' प्रधानं द्रव्यक्षेत्रकालप्रस्तावाद्यातुरूत्येण ' दानं ' विश्राणनं ' न ददाति ' के नो वितरति, तृष्णाद्यभिभूतो य इति होषः ' अथ ददाति कथमपि ' अथो प्रयच्छति कथिद्वित तत् ' अमनोजं ' के अनतुकूलं, यदात्मनोजन्येहेतुतया अतुपयोगि, न रोचत इति भावः, स किमित्याह—ं नागश्रीरिव ' सोमजाह्मण- के पत्नीव ' कटुतुम्बदानतः ' कटुकालाबुफ्लवितरणतो ' भ्रमति ' पर्यटिति ' संसारे ' भव इति गाथाऽक्षरार्थः ॥ के भावार्थः कथानकगम्यः, तच्चेदम—जंबूहीवे र भारहत्वेतस्स मिव्हामे खंडे । चंपा नामेण पुरी सुपसिद्धा अल्यन- के यरिव्या क्षेत्र य वरित्या कि याद्वित्या अन्यतित तिण्हित कमेणं । सज्जा अनण्णसमरूत्वकंतिलायककिआओ ॥ ३ ॥ हे ॥ नागसिरी भूयिसी जक्खिसी तिण्हित कमेणं । भज्जा अनण्णसमरूत्वकंतिलायककिआओ ॥ ३ ॥ के
यथाऽनयोः कुरङ्गजीपिश्रेष्ठिनोद्दोनपरिणामः समजानि तथा दानफलमैहिकामुष्मिकं सत्कीर्त्तिस्वगीपवगोदि श्रुत्वा दृष्टा
                                                                                                चान्यर्याप्यतिथिसंविभागाध्यवसायो जायत इति ॥ सम्प्रत्येतद्करणेऽविधिकरणे वा दोषद्वारम्—
                                                                                                                                                                                                                                                              नागसिरी इव कड्डतुंबदाणओं भमइ संसारे ॥ १२३॥
                                                                                                                                                                                      साहण वरं दाणं न देह अह देह कहवि अमणुण्णं।
```

जाव । ता तम्मंधागयलम्मकीखिया मरणमावण्णा ॥ ९ ॥ ताहे पभूयजीवोवघायहेउत्ति तं कलेऊणं ॥ यारियस्त तहा गहियाणसणो समाहीए ॥ ११ ॥ समसत्तमित्तभावो कालगओ सुरवरो समुप्पण्णो । तेत्तीस- सागराऊ सन्वहमहाविमाणंमि ॥ १२ ॥ सूरीहिवि उवउत्तेहिं जाणियं सेससाहुमाईणं । सिइं विसिड्डनाणेहिं विडियं तस्त सन्वीपे ॥ १३ ॥ तंपि य परंपराए निसुयं विप्पेहिं तेहि नागसिरी । निद्धाङिया गिहाओ पावा शिसि- अ अण्णंमि दिणे तिण्हंपि ताण महाण सपरिवाराणं । नागसिरीए रसवई आढता मोयणनिमिनं ॥ ४ ॥ तत्थ य अलाबुमेगं पक्कं खंडाइसारदन्त्रीहें । तं ताव परिकखत्थं जाऽऽसायइ ताव विसतुंबं ॥ ५ ॥ हा १ कहमेयं बहुप- 👭 बरदन्यसंभारसंचियामियाणि । बाहिं परिचहरसं ! एवं परिचितियं तीए ॥ ६ ॥ दिहो गेहपविहो घम्मरुई मास-

णह ॥ १५ ॥ दिनसेसु केत्तिएसुनि सोल्स रोगा य तीऍ संजाया। कासाई कोढंता दुन्निसहा तिन्यनियणाए | अ ॥ १६ ॥ तेहिं परिपोडिया दीण दुम्मणा आउयक्खए मिरें । छहीए पुढनीए नेरइयत्तेण उपन्ना ॥ १७ ॥ बाबीस | अ सागराई अहाउचं पालेऊण मन्छभवे । वासिउं पत्ता सत्तममहीऍ तेतीस अयराज ॥ १८ ॥ तत्तो प्रणोवि मीण. चणेण होऊण सत्थवाहहया। नेरइएसुप्पणणा सत्तमपुढवीऍ तह नेव ॥ १९ ॥ एवं परंपराए एक्केक्नमहीऍ द्योन्न वाह्यसागरद्वतस्त भज्जातु ॥ २१ ॥ भहातु सा धूया जाया सुक्तमात्थ्याते नामेणं । सुक्रमालपाणिपाया संपत्ता 🖟 , बाराउ। गोसाळओव्य मासेओ युणो अर्णतं च संसारं ॥२०॥ संपत्ता मणुयतं जंबूदीवरत चेय भरहांसे। चंपाए सत्य- |

सक्ते व गिहे बीसत्था सामुरंमि मा जासी। अण्णंमि दिणे दिट्ठो सागरदत्तेण दमगेगो ॥ २७ ॥ ण्हायविक्ति-क्षेत्र समप्पए तस्स मण्ड् य द्वहेसा। दिण्णा मए नियमुया तुर्झ पियपण्ड्णी होही ॥ २८ ॥ अञ्चुवगया क्षेत्र सा तेण जाव नीया य वासमवर्णामि । मुत्तो य तीप् कांसं वेयङ् करवत्त्तसंस व ॥ २९ ॥ च-हऊण तं गओ सो तच्चेदीए पसाहियं पिउणो। आसासिया य तेणं भणिया वच्छेऽज्ञज्ञमंनी ॥ ३० ॥ वि हऊण तं गओ सो तच्चेदीए पसाहियं पिउणो। आसासिया य तेणं भणिया वच्छेऽज्ञज्ञमंनी ॥ ३० ॥ वि देवहम्मकारणं किपि दारणं जं तप्ट कत्रं कम्मं। तस्स फळमेयमुवण्यमओ तुमं पिरहर विसायं ॥ ३१ ॥ छ० ॥ तिच्चेत्र दाणाइं धम्ममागामिएऽवि जेण भवे । होसि न अपारदुक्खोहहेउदोहम्मकुळमवणं ॥ ३१ ॥ ताओ तिच्चेत्र दाणाइं धम्ममागामिएऽवि जेण भवे । होसि न अपारदुक्खोहहेउदोहम्मकुळमवणं ॥ ३१ ॥ ताओ तिच्चेत्र दाणाइं धम्ममागामिएऽवि जेण भवे । होसि न अपारदुक्खोहहेउदोहम्माग्रा मिह्ना महन्ता। तिच्चेत्र दाणाइं धम्ममागामिएऽवि जेण भवे । होसि न अपारदुक्खोहहेउदोहमगुक्त ॥ ३६ ॥ विद्यां ॥ ३६ ॥ विद्यां प्रदेश विद्यां सिमान्तराद्वर-वादिया य तीएवि साहिओ घम्मो। पिद्धुक्यायाहि छड़े छड़ेण चिड्डामि ॥ ३६ ॥ चंवांपु पुरीपु बिह्ने सुमुमिमागरसऽदूर-मयहिर्मे मयहिर्मे मण्ड बंदिऊणेसा। तुमएऽणुण्णायाहं छड़े छड़ेण चिड्डामि ॥ ३६ ॥ चंवांपु पुरीपु विह्ने सुमुमिमागरसऽदूर-

कुणइ य जहाभिरुइयं सा तीएँ निवारियावि दढं ॥ ३९ ॥ अह अन्नया क्याई सुभूमिभागंमि केऽवि पंच एगो य पुप्पपूरं सिरंमि तीसे कुणइ रुहरं ॥ ४१ ॥ एगो घोयइ पाए उच्छंगगयं घरेइ एगो तं । देविन्य दिन्त-बहुचादुरएहिं पुरिसेहिं॥ ४३॥ मज्झं इमस्त सुचरियतवस्त जइ अस्थि किंपि फलमहुणा। ता एवमण्णजम्मे जइ तुह इच्छा ता निययउवस्सयस्तेय मञ्झ गया ॥ ३८ ॥ आयावसु जहसत्तीऍ तीए सम्मं न सद्दहियमेयं । जणा । दिंहा गणियाँए समं ललमाणा देवदत्ताए ॥ ४० ॥ अवि य–एगो घरेइ छत्तं एगो विरएइ चामरुक्खेवं लीलाय सा ठिया तीएँ सचिवया ॥ ४२ ॥ तं दहुँ सा चिंतइ घन्ना

होहं पंचण्ह दइयाऽहं ॥ ४४ ॥ एवं विहियनियाणा कम्मोद्यओ सरीरबाउसिया । चिहित्तु कंपि कालं मया गया बीय-कप्पंमि ॥४५॥ देवी नवपत्थियाऊ होउं तत्तो चुया ठिइखएणं । पैचालजणवएसुं कंपिछपुर्गमे नयरंभि ॥ ४६॥ दुवयन-रिंदरस सुया चुलणीदइयाएँ गन्भसंभूया । जाया विसिहरूवाइसंपया दोवहै नामं ॥४७॥ तीसे सयंवरामंडवो य कारा-गले खिविउं उक्खिचा तीऍ वरमात्मा ॥ ४९ ॥ पहुपवणवसेणेसा पडिया पंचण्ह पंहुपुताणं । उविरे च समुग्घुहं, सरेहि विओ विभूईए। मिलिया अणेगकोडी तत्य नारेंदाण विविहाणं ॥४८॥ सा पंडवाण मंचं संपत्ताण अह सयंवरे तंमि । पत्थस्स

पंचण्ह भजेसा ॥ ५० ॥ विचंमि विवाहमहूसवंमि ते पंडवा विभूईए । संमाणिय दुवएणं संपत्ता हिस्थागापुरं के ।। ११॥ सा देवहंवि तेसि पंचण्ह निययजीवियाओवि । अइवह्यहण्ण भुंजङ् तेहि समं तत्य विसयमुहं ॥५२॥ एवं विकंसि विचंहि देगेषु कह्मुवि समागओ तत्य । गगणंगणमगोणं कल्ह्मिओ नारओ सहसा ॥५३॥ नय दिद्धो सो इंतो कि विभूसणाहरणवाव्हमणाए । दुवयतणयाष्ट्र कुविओ गओ य अह धावहंखंडं ॥ ५४ ॥ तत्यविय भरहाखिते चंपगउ- कि ज्ञाणमंहिया नयरी । नामेण अवरकंका तत्य निवो पउमनाहोति ॥ ५५ ॥ तस्स सहं अवइण्णो तेणित अन्यु- विभूसणाहरणवाव्हमणाए । दुवयतणयाष्ट्र कुविओ गओ यथासिटं भण्ड ॥ ५६ ॥ सावेण साविओ तंसि भण्यु जह एसिसाओ कि महिल्जओ । अण्णस्स संति कस्सवि, तो पभण्ड नारओ तत्य ॥ ५७ ॥ जंबुदीवे भारहखेते नयरंसि हित्यणपुरंसि । कि जा दिहा स्ववहं देवाणित हुक्छा नारी ॥ ५८ ॥ पंचण्ड पंच्याणं जुहिहिल्ज्जणयुभीमसहदेव । नदलाण पवरमज्ञा कि जुह्मित साविओ । अच्छ्य देवहं नामं ॥ ५८ ॥ तीषु प्रत्यो तीषु देवीहिवि पाविओ न संपुण्णो । अच्छ्य त दूरे चिय माणु- कि सस्थिहि एयाहि ॥ ६८ ॥ इय विणऊण तं गयणमंडले नारओ समुप्पह्यो । इयरोऽवि मयणबाणिहिं ताहिओ |

मउडभूसिओ नारओ पत्तो ॥ ७३ ॥ काहियं च तेण धायइसंडे नयरीऍ अवरकंकाए । दिहा पंडवभज्जा रुय-उर्गम जाया तवरया य ॥ ७१ ॥ इस्रो य-रयणिविरामंमि जुहिडिस्रोऽवि जा पेन्छई न तं देषि । ता साहइ हैं कुंतीए साऽवि गया कण्हपासंमि ॥ ७२ ॥ साहइ तं वुनंतं एत्थंतरयंमि गयणमग्गेणं । कनोऽवि झन्ति जड-

आ माणी परमनाहिगिहे ॥ ७४ ॥ तो अडुमेण तवसा सिट्डयदेवं वसीकरेऊणं । पंडवरहेहिं पंचिहें सह पत्तो तत्य || रहचिसे ॥ ७५ ॥ चंपगनामुज्जाणे ठिविऊण रहे य दारुगं दुयं । पेसेइ तस्त पासं गओ य सो भणइ अतिसंक अवरकंकं सगोनुरद्वालपायारं ॥ ८८ ॥ तो भयभीओ सरणं समागओ दोवईए पउमनिवो । तीयिव भिणयं

हरीवि वियरेइ से अभयं॥ ८६॥ एवं कथिकच्चो पंडवाण समप्पिऊण नियम्हाणें। जंबुहीवामिमुहं तहेव चिलेओं के छिं रहेि ।। ८०॥ इओ य—धायहसंखपुरिथम भरहर्ष्ट चंपनयरिवरथन्वो। तत्थासि वासुदेवो कविलें नामेण के छिं रहेि ।। ८०॥ मुणेमुन्वओं य अरहा समोसहो तह्य तस्स नयरीए। पवरिमें प्रत्नमंदीम चेहए जहजण- विवस्ताओं ॥ ८८॥ सो कविल्यामुदेवो मुणमाणों तस्स अंतिए धम्में। सुणिउं कण्हावूरियसंत्वाणि पुच्छ्ड जिणिदं मिनेओं॥ ८९॥ सो कविल्यामुदेवो मुणमाणों तस्स अंतिए धम्में। सुणिउं कण्हावूरियसंत्वाणि पुच्छ्ड जिणिदं मिनेओं॥ ८९॥ सो वासुदेवोऽयं॥ ९१॥ के एस संखं आवृर्द १ तो जिणों मणाइ भहां। जंबुद्धवियामरहद्भामिओं वासुदेवोऽयं॥ ९१॥ के पचो इहं देव्हक्वंमि सिरियउमनाहरायाणं। जिणिउं गहिउं च तयं चिलेओं सहाणमेताहे॥ ९२॥ क्यपुयं च विस्- कि पचो इहं देव्हक्वंमि सिरियउमनाहरायाणं। जिणिउं गहिउं च तयं चिलेओं ॥ ९६॥ क्यपुयं च विस्- कि पचा मुशेरिवे समागिमस्सिमिह अह्यं। तो बेह जिणो उत्तिमपुरिसाण न होइ मेळावो॥ ९६॥ एवं माणिओऽवि कि पाओ वेगेण रहेण जाव उयहितइं। कविले जा कण्होऽविहु पत्तो त्वरायस्थे। पच्छाहुती चिलेओं पत्तो कविन के च कविलेण पुरिओ संखो। कथ्हेण प्रिओ संखो। कथ्हेण पुरिओ संखो। कथ्हो वाचेन क्वें

🖐 || समायाओ । इयरोऽवि तरियजलही, लवणाहियसुद्धियसुरस्स ॥ ९९ ॥ पासंभि वच्चमाणी पभणइ मो 🖞 बाहाहिं महाणहें तिरया ॥ ५ ॥ गंगादेवीवि तयं वियाणिउं देइ थाघमेयरस । बावहिजोयणाहं, लेघिय पत्ती तहे कि | ति | ति ॥ पुच्छह् य पंदुपुत्ते तुन्मेहिं कहं इसा समुत्तिणा १ । तेऽविय भणंति नावाएं पोसिया कि न सा ||है||लो य अवरकंकपुरि । दहूण तहापडियं निष्ठाडियपउमनाहनिवं ॥ ९८ ॥ ठिविउं तरसेव सुयं रज्जे चंपाउरि | | पंडवा | वयह तुन्मे । उत्तरह ताव गंगं जाव अहं सुहियं पासे ॥ १०० ॥ तो ते सयमुत्तरिउं पेसंति न महु-च लग्गो बीयाइ सुयाएँ तं तरिउं॥ ४॥ पत्तो य मञ्झभागं परिसंतो चिंतई नियमणीम । कहं पंडवेहि एसा 🎇 महरस तं नाव । बेंति य परोप्परममी पेन्छामु परक्षमं हरिणो ॥ १ ॥ बावद्विजोयणाइं विस्थिनं

मङ्मं ! ॥ ७ ॥ तेयाहु तुह परिक्त्रत्थमेव तो रूसिऊण कण्हेणं । निवित्रसया आणत्ता सयं तु पत्तो य बारवहं 📳 🗞 | मन्झे ! । ७ ।। तेयाहु तुह परिकन्नत्थमेव तो स्निसेऊण कण्हेणं । निविज्ञसया आणत्ता सर्य तु पत्तो य बारवहं 🐰 | ॥ ८ ॥ तेऽविय पेडुरस तयं, कहंति गंतूण हत्थिणागपुरं । तेणवि क़तीष् पुत्तहाणमणुजाह्ओ कण्हो ॥ ९ ॥ 🌯 तो तस्स अणुमहेष् अदिइसेवाष्ट्र दाहिणादिसाष्ट्र। पंदुमहुरं निवेसिय नगरिं लीलाष्ट्र तस्य दिया ॥ १० ॥ तत्यऽ-च्हेताण यऽरिं दोबहदेवीष्ट्रं अन्नया जाओ । नामेण पंदुसेणो पुचो कह्याणगुणरासी ॥ ११ ॥ सो जोन्नणमणु-पचो कमेण बावचरीकलाकुसलो । थेरा य तत्य केई समोसहा अण्णादेयहंसि ॥ ११ ॥ तेवहदेवीवि समं तेहिं चिय सोऊणं पंद्रवा विरचमणा । रज्जीम पंदुसेणं निवेसिऊणं विणिक्खंता ॥ १३ ॥ दोबहदेवीवि समं तेहिं चिय सोऊणं पंद्रवा विरचमणा । रज्जीम पंदुसेणं निवेसिऊणं विणिक्खंता ॥ १३ ॥ दोबहदेवीवि समं तेहिं चिय सोऊणं पंद्रवा विरचमणा । रज्जीम पंदुसेणं निवेसिऊणं विणिक्खंता ॥ १३ ॥ दोबहदेवीवि समं तेहिं चिय तेहिंपे । पंदुसुष्टिं अहिया संपुष्णा चोहसिव पुञ्जा ॥ १५ ॥ छड्डमद्समदुवालसाइविविहेहिं तवविसेसिहिं । ते संताविय देहं विहस्ति महिं सह गुरूहिं ॥ १६ ॥ विहस्तो नेमिजिणो इओ य पचो सुरहिनसंत्रीम । तव्यंद-पारयमेए थेरं आपुच्छदं चित्रया ॥ १० ॥ पचा य हत्यकप्पं नयरं भिक्खाए परियन्ता य । निसुणिति सिद-गमणं जिणस्स उध्जितसेल्लेमि ॥ १८ ॥ विहिच्तमचपाणा नीहरिंदे तो इमाओ नयराओ । आरूढा सेनुझं ताउं पाओवगमणेणं ॥ १९ ॥ उष्पन्नऽणंतनाणा सासयसोक्खं लहे गया मोक्खं । कालेण दोवहे अज्ञियावि काऊण विहिमरणं ॥ २० ॥ देवनेणं दससागराउया बंभलोयकप्तात्री । उववण्णा ताओं चुया महाविदेहिति तेहिंपि। पंडुसुएहिं अहिया संपुण्णा चोह्तावि पुन्या ॥ १५ ॥ छड्डमद्तमदुवालसाइविविहेहिं तवविसेसेहिं। ते संताविय देहं विहरंति महिं सह गुरूहिं ॥ १६ ॥ विहरंतो नेमिजिणो इओ य पत्तो सुरद्वविसर्थमि । तन्त्रंद-

||औ|| ||औ||सिडिझहिई ॥ २१ ॥ एवं संखेनेणं चिरयं इह दोवईंएं अक्खायं। नायाधम्मकहाओ वित्थरओ जाणियन्त्रंति ||﴿ ||औ||सिडिझहिई ॥ २१ ॥ एवं संखेनेणं चिरयं इह दोवईंएं अक्खायं। नायाधम्मकहाओ वित्थरओ जाणियन्त्रंति ||﴿ ||%||।। २२ || इय दोवहेंऍ भवसमणकारंणं बुज्झिऊण भो भव्वा!। मा अमणुण्णं साहूण देह दाणं कयाइयवि ॥ १२२ || ||%|||हित नागश्रीकथानकं समासम् ॥ गुणहारमधुना—— यद् 'योग्यं' उचितं मुनीनामिति गम्यते 'स्तोकमपि'स्वल्पमपि तत् 'तेम्यः' मुनिम्यः 'दद्ति' प्रय-|क्री |४|| च्छन्ति य इति गम्यते, किमुग्रोघादिना १, नेत्याह—' धर्मश्रद्धया ' दुर्गतिप्रसृतजन्तूनां धारणात् मुगतिस्थापनाच जं जोग्गं थेवंपि हु तं तेसि देति धम्मसद्धाए। कयपुण्णसालिभहो व सावगा ते सुही होति॥ १२८॥

🖔 मानधनानां न तु कर्मकरादिवृत्या स्वदेश एवावस्थानमिति चिन्तयन्ती प्रययो श्रीपुरनाम नगरं, स्थिता धनवसुश्रेष्ठिनः पद्मश्रीभायाया वसुद्त्तनामा युत्रोऽभवत्, तरिंमश्र जातमात्र एव घनवसुश्रेष्ठी पञ्चत्वमुपजगाम, तत्र कञ्चन अधिनं समाश्रित्य, वसुद्त्तस्तु कृतस्तद्वृह एव वत्सपालकः, तत्प्रसङ्गेन प्रातिवेशिकलोकवत्सकानां ततस्तदुपरम ।द्वाकरास्तरामन सुवनभकाशहतुः ।करणसम्पद् रानभुगमान ।द्वापमानमिनो विदेशगमनमेनोचितं अपरिस्थानिमागताऽऽत्मनो निर्वाहं तत्रापश्यन्ती वसुद्ततन्जमुपादाय धनमानविगमे विदेशगमनमेनोचितं है। तत्र कञ्चन श्रेष्ठिनं समाश्रित्य, वसुदन्तस्तु कुतस्तद्भृह एव वत्सपालकः, तत्प्रसङ्गंन प्राातवाशकलाकवत्सकाना है। स एव चिन्तां कर्त्तुमारेभे, ततो वजत्सु केषुचिद्धिवसेषु वत्सचारणाय गतोऽन्यदा नगरबहिर्भुवं, ददशे महामुनिमेकं है। ववन्दे मावसारं, तस्मिश्च दिने तत्र नगरे पायसभोजिकामहोत्सवो जनस्य, ततोऽसौ वसुदन्तबालकः कस्याञ्चिद्देलायां विजयपुराभिधानपत्तने विजयसेननरपती नीत्या कोशकोष्ठागारादिसंपत्समुद्धं सप्ताङ्गं राज्यमनुपालयति ततस्तदुपरमे दिवाकरास्तंगमने भुवनप्रकाशहेतुः किरणसम्पदिव क्षयमुपेयाय सकळळक्ष्मीः, पद्मश्रीस्तु भी मिसादिकालमार्गेत्रामादिसेत्रग्लाननीरोगाचवस्थायोग्यं स्तोकमपि देयवस्तु सुसाधुजनाय श्रद्धापुलिकिततनवः प्रयन्छन्ति ते स्वर्गापवर्गाद्यतुपमसुखमाजो भवन्तीति गाथासङ्क्षेपार्थः ॥ विस्तरार्थः कथानकाभ्यामवसेयः, तयोश्राचं तावदिदम्—

तस्तनूजबृतान्तः, तामिरमाणि—यथेवं मा रोदीः, संपाद्यिष्यामो वयमेवैतदुपरकरं, ततश्च कयाऽपि तन्दुलाः कयाऽपि भि हुग्धं कयाऽपि गुडलण्डादि प्रदत्तमस्ये, भणितं च—यथा प्रभाते पूरणीयास्त्वया पुत्रमनोरथा अनेनोपरकरेण, दितीयदिने हि च प्रातरेव भणितो वसुदत्तः—वत्स अथ त्वयोग्यां क्षेरेशें कारियाम्यतः शीघमेवागन्तव्यं भवता, ततोऽसो प्रहरद्यय-हि समये समायातो, गृहमुपविद्यो भोजनाय, भृत्वा भाजनं पायसस्य समिपैतं जनन्या, अत्रान्तरे समाययो स एव मासपारणके 🖔 पदीयतां पायसं, सा च संस्मृत्य निजभर्तृकालं पश्य दुर्वास्विधिविलासितं धनवसुश्रेष्ठिनः पुत्रो भूत्वा कथमेप \iint 🎳 वत्सकांश्वारियत्वा यावद् गृहमायाति स्म तावहद्शै गृहे गृहे पायसं संस्कियमाणं, ययाचे च मातरं-अस्त । ममाद्य

 मिनेस्डिशिडिप संपत्यते, ततो भूयो दत्तिभागो, हन्ताचाम्यत्यमेतत न पर्योप्ता भविष्यति, यदि चैतस्य मध्ये-||ध्रा|| |हि| ज्यत्कद्रमं पतिष्यति तदेतद्गि विनङ्ध्यति, कियदा महामुनिरमो प्वेटिष्यति १, तत्परिपूर्णमेव प्रयच्छामीति पर्य-||हु|| ||ॐ||लोचयता पुनः क्षित्तमशेषमेव तत्त मुनिपात्रे, गतो मुनिस्तहूहीत्वा, तस्य च मात्रा द्त्तमन्यत्पायसं, भुक्तं यथेन्छं,||﴿﴿ ||﴾||लोचयता पुनः क्षित्तमशेषमेव तत्त मुनिपात्रे, गतो मुनिस्तहूहीत्वा, तस्य च मात्रा द्त्तमन्यत्पायसं, भुक्तं यथेन्छं,||﴿﴿ ||﴾||भोजनावसाने गतो बत्सचारणायाटन्यां, भवितन्यतावशेन जाता तत्र हिने हृष्टिः, तत्रयाच गतानि दिशे ||﴿﴿ 🎉 वत्सरूपाणि, तानि च मीलयतोऽस्यास्तं गते। दिनकरः, संपन्ना तमःपटलालक्ष्यमाणनिम्नोन्नतविमागनया दुःसञ्जारा||ৠ है विभावरी, स्थागितानि पुरद्वाराणि, ततोऽसी प्राकारमित्तिकोणमाश्रित्य स्थिते। नगरद्वार एवं, कियत्यां च वेलायामस्य || है| कायेनोपादाय पायसस्यालं प्रतिलामयित्या तित्रभागेन मुनिप्रङ्गयमचिति चेतासि, यथा—अतिस्तोकमेतत, नानेन || है|| अ [ पुण्यभाजनता ययेह्यी सामग्री संपन्ना, यत उक्ते— " केषाजित्तान्तं भवति सुवि नृणां दानयोग्यं न पातं, पात्र | [ क्षि | क्ष | क्षि | क्षे | क्षि | क्षि | क्षि | क्षि | क्षे | क् ्र । प्रनेद्धो महामित्र, प्रनिष्टः कथाब्वत्तदीयमेव वेश्म, विलोकितो वसुद्नेन समुखेमित्मकिना, जूनं ममाप्यसि काचित्। हिं। (क) निमे उभयमीप न तद् दुर्ठमं यत्ममग्रम् ॥ १॥ » इत्यादि चिन्तयता अद्धातिरायसंपत्रबहुळपुळकजात्रकाद्वित-

| श्री | बसेनागणिकागृहं, दद्दे तत्र रमणीयरूपातिशयशालिनीं त्रिसुवनजयपताकामिय कामस्य सत्रीङ्गीणाभरणभूषि- | श्री | श्री | वार्क्षी | पर्वेद्धोत्सङ्गविनिवेशितकायां महति मणिद्पेणे स्वश्मीमागयलामवलोकयन्तीं माधवसेनां, चिन्तित- | श्री | वांश्व—" अहो । लावण्यमेतस्याः, अहो रूपं जगज्जिय। अहो सोभाग्यसम्पत्तिविश्वविस्मयकारिणी ॥ १ ॥ " अत्रान्तरे | श्री | वांश्व—" अहो । लावण्यमेतस्याः, अहो रूपं जगज्जिय। अहो सोभाग्यसम्पत्तिविश्वविस्मयकार्यः, पर्वेद्धे उप-| 🎾 | बेशितः ॥ १ ॥ सोऽपि तदनुरागविवशमानसो निजगृहादानाय्य पुष्पताम्बूळादि कृतवानुचितप्रतिपत्तिमस्याः, | 🎉 तिहयोगासिहिणुश्र स्थितस्तद्गृह एव तया सह कामभोगासक्तान्तःकरणः प्रतिदिवसमप्टोत्तरशतसंख्यदीनारकान् कि सात्रा प्रेष्यमाणान् प्रयन्छन्, तदीयकुट्टिन्या भाटीमूल्यं सततं निजगृहायातमोगाङ्गोपयोगेन निन्ये द्वाद्श वर्षाणि, तदा

|४|| प्रदेषिसमये च निर्गत्य निर्जगृहान्नगरबहिस्तादावासितस्य सार्थस्यासन्नायां देवकुलिकायां स्वभायीप्रस्तारितखद्वायां सुप्तः । क्ष श्रीचित्रकाति कर्वाचित्रोकाति तिपतारों, न ज्ञाती तेन, तन्नायीं च कान्तिमती तथेव प्रिषितवती दीनारादि, गतेषु च के क्षित्यामास स्वाभरणं, दृष्ट्वा माधवसेनायाः क्रुटिन्या कि किष्टिनेषु निष्ठां गते वित्तजातिऽनेषुलेठिनीकणकसमन्वितं प्रेषयामास स्वाभरणमि प्रहितं, यश्रीनेष्ठां गहेति ह्या पतित्रतात्वमन्त्रपालयन्त्या पर्युमेक्त्या स्वाभरणमि प्रहितं, यश्रीन क्षित्रकात्वात्वमन्त्रपालयन्त्या पर्युमेक्त्या स्वाभरणमि प्रहितं, यश्रीन स्वकीयक्रीविकावशेषित्रतात्वमन्त्रपाता, तन्न युक्तिमेदं प्रहितं, ततः पुनः स्वकीयक्रममाधीनाः क्षित्रपाता क्यापिता, तन्न युक्तिमेदं प्रहितं प्रवितं तेन स्वकीयक्रीविकावशेषित्रपाता क्यापिता, तन्न युक्तिक्रेवेता विकावशेषित्रपाता क्यापिता, तन्न युक्तिक्रिक्ते प्रहितं तेन स्वकीयक्रीविकावशेषित्रपाता क्यापिता, तन्न युक्तिक्रिक्तिक्रिक्ते प्रवितं तेन स्वकीयक्षित्रपातिक्रिक्तिक्रिक्ते विकावक्षित्रपात्रपातिक्रिक्ते विकावक्षित्रपातिक्रिक्ते विकावक्षित्रपातिक्रिक्ते विकावक्षित्रपातिक्रिक्ते विकावक्षित्रपातिक्रिक्ते। 🖁 🏽 छतवान् महान्तं चित्तखेदं, स्थिला च कतिचिदिनानि कान्तिमत्याः छतगभीधानः प्रवृत्तः पोतवाणिभिभः सह परकूळं गन्ते, 🥫 🎒 | चायं मुनिरिव निष्किञ्चनः, तात्किमनेन १, तत्रत्तस्या अनिच्छन्त्या एव तयाऽसावपमानितः, अन्ये तु वद्नित-मधं पाययित्वा-🎒 ऽज्ञातच्येया निष्काशितो, गतः स्वगृहमभ्युत्थितः स्वभायेया कृतचळनक्षाळनादिव्यापारश्च ज्ञातवान् पित्रोभरेणवृतान्तं, |थै||न त्यमित्रा वैशिकाचारस्य, यतो वेश्यानामृजुसूत्रनयमतीनामिबातीतानागतत्यागेन बत्तेमान एवादरः, सम्प्रति | त्रीतस्यङ्यतामसी, तयोक्त-अम्ब ! एतत्प्रसादेन बहुद्रन्यं मीलितमस्माभिः, तन्न युक्त एतत्यागः, तयोक्त-पुत्रि ! 

हतश्र तत्रैव राजग्रहे नगरे सूरनामा श्रेष्ठी भार्थाचतुष्टयसमन्वितां स्वमातरं मुक्त्वाऽऽस्मना वाणिज्यबुद्ध्या दिग्यात्रां हिं जगाम, स च तत्रैव कथिबद्धारोमे, लेखबद्धात्ती च प्रहिता तत्मातुः केन्वित्य, तयाऽप्येकान्ते ज्ञापिता निजवधूनां, हिं सिणिताश्रेताः, यथा—युयमपुत्रास्ततो द्रव्यं राजकुले यास्यति अतः प्रवेश्यतां कश्रिद्धन्योऽपि पुत्रोत्पात्तानित्तं द्रव्य- स्थाण्यं च पुरुषः, तामिभेणितम्—अम्व | नास्माकं कुल्वधूनामिद्मुचितं, तयोदितं—न जानीथ युयम, अत्रस्था- हिं वित्यवृत्ती न स्मृतिशास्त्रे दोष उत्तः, यदुक्तम्—' नष्टे मृते प्रवित्येते, क्ष्रींच न पतितेप्रती । १ ॥ ग इति, किञ्च- क्ष्रिक्यमिद्मुचितं, तयोदितं—न जानीथ युप्त, अत्रस्था- हिं वित्यव्यद्धि वित्यः द्रत्याद्विले किञ्च- क्ष्रिक्यमिद्मिपं, इत्येवं श्रुष्यं प्रतिपन्ने वित्याद्विक्ति। १ ॥ ग इति, क्षिण्यं प्रवित्यात्रात्तिः क्ष्रिक्ति वित्यः प्रवित्यात्रात्तिः त्रायः सैष पयोद्गित्ते किञ्च युत्ते अञ्चर्णमाज्ञाति वित्यत्यात्रेति तावद्द्यायास्यो, न्यायः सैष पयोद्गित्ते किञ्च युत्ते अञ्चर्णमाज्ञात् वित्यात्रिक्ते वित्यत्यात्ते वित्यत्यात्ते वित्यत्ये प्रवित्ये प्रवित्ये प्रवित्ये प्रवित्ये प्रवित्ये प्रवित्या प्रवित्या वित्यत्यात्रेत्रात्यात्त्रेत्तात्त्र प्रवित्यः वित्यत्ये प्रवित्यः प्रवित्यः प्रवित्यः प्रवित्या प्रवित्यात्र प्रवित्यः प्रवित्यः प्रवित्यः प्रवित्या प्रवित्यात्रेत्रात्यात्रेत्रात्या च वभयप्रयेश्चा— हिं वित्यात्र व वभयप्रयेश्चा—

्र किमिदमहष्टाञ्जताननुभूतपूर्वकं वैशिकांमीते चिन्तयन् शून्यहुङ्कारादिप्रदान्न यन्त्रवात तन्त्रवतु, पश्याम तावरकायपार- क्र जिमिदिबुद्धवा तस्यो तत्रैव, भणितश्च तासां श्रश्र्वा यथा—वरस! पूर्वजन्मोपाचोदाचपुण्यसंभारानुभावसंपद्यमानाशेषा- क्ष जिमिदिबुद्धवा तस्यो तत्रैव, मारिसितार्थान् अनुभव एताभिश्चतमृभिदिंग्यनायिकाभिः सार्द्धमुदारभोगान्, सर्वोऽत्येषा गृहलक्ष्मीरतवेयं, तिचिष्ठ क्ष यथामुखमेतत्यागभोगपरायणः, सोऽत्यवादीद्—अम्ब ! यत्वमात्य तरकरोमि, को हि नामावात्तमहानिधानो क्ष यथामुखमेतत्यागभोगपरायणः, सोऽत्यवादीद्—अम्ब ! यत्वमात्य तरकरोमि, को हि नामावात्तमहानिधानो क्ष रात्वाय स्प्रहयते इत्यभिधाय स्थितस्तत्रैव, दिन्यदेवलीलया च कामभोगासक्तमानसस्यास्यातिचक्रमुद्दाद्द्य वर्षाणि, न युक्त एतत्त्यागः, यदि च भवत्या निर्धन्धरतदा किमपि संबलकमेतद्योग्यं दत्त्वोत्मुजामः, तयोदितम्-एयमस्तु, 📳 किमिद्मह्याश्रुताननुभूतपूर्वकं वैशिकमिति चिन्तयन् श्रन्यहुङ्कारादिप्रदानेन यज्ञवति तज्ञवतु, पर्यामि तावत्कार्यपरि- 🎉 ततः पुक्त एतत्त्यागः, यादं च भवत्या निबन्धसतदा किमाप सबलकभतिषाग्य दत्त्यात्तं, प्रापाण्यत्त्रियः, प्रापाण्यत् ततः पायेययोग्यमोदकेषु चन्द्रकान्तजलकान्तादिरत्नानि प्रक्षित्य तेषामेव मोदकानामेकां थगिकां मृत्वा जातेऽर्छ-रात्रसमये निभैरप्रसुपेषु छोकेषु भवितब्यतावद्येन तदेव देशान्तरात समागत्य तत्रैव प्रदेशे समावासिते तस्मिन्नेव संजाताश्र तासां चतसृणामिष पुत्राः, अत्रान्तरे पुनरेकान्ते घृत्वा निगादिताः श्रष्टता वध्वो, यथा संपन्ना भवतीनां क बहोः कालादागतोऽभि क स्थित एतावन्तं कालं ! किमनुभूतमस्मिदिरहे भवता सुखं दुःखं वा ! सोऽपि कृतपुण्यकः पुत्राः सिन्धा समीहितद्रन्यरक्षा तक्षिष्काश्यतामसौ, किमनेन परपुरुषेण धृतेन १, ताभिरूचे-एतावन्तं कालं घृत्वा

क चैतान्यसंभार्व्यरत्नानि विटिषतानि १, तेनाभाणि—यदि सत्यमापुच्छ्यते तदा राजगृहादन्यत्र नाहं कापि गतः, 🚡 हैं त्यां नृपः, तेनोत्तं—यदि सत्यं पृच्छमि तदा छतपुण्यकपुत्रात्त, तत आह्वायितः छतपुण्यको, द्ता सममन्दराज्य-हैं श्रियाऽस्य दुहिता, कालेन चामाधितोऽभयकुमारेण करिमश्रित्कथाप्रसङ्गे छतपुण्यको, यथा—केषु देशेषु तं पर्यटितः १ अ पुण्यकपुत्रादाप्तन जलकान्तानामानामान्य हाहिता प्रदेया १, ततोऽभयकुमारेण प्रतिपादितोऽयं—कुतस्तेऽसी मणिः१, न खलु राजकुल-आतिकस्य कन्दुकपुत्रस्य दुहिता प्रदेया १, ततोऽभयकुमारेण प्रतिपादितोऽयं—कुतस्तेऽसी मणिः१, न खलु राजकुल-🕷 भाण्डागारमीश्वरश्रेष्ठिगृहं वा विमुच्येह्मारत्नानामन्यत्र संभवः, तत्सत्यमावेद्यताम्, अन्यथा महानिग्रहेण निग्रहीष्यति ें न्तुना, न शक्यते मोचिषटें, ज्ञापितोऽयमथेंडिभयकुमारस्य, तेनापि द्यापितः पटहको, यथा य एनं करिणं तन्तुकात मोचयति तस्य राजाऽऽसीयां दुहितारं राज्याव्हेलक्ष्म्या सह प्रयच्छति, ततो निराम्योद्घोषणामेतां तेन कन्दुकेन छत-। पुण्यकपुत्रादाप्तेन जलकान्तमणिना मोचितो हस्ती, गतो नृपसमीपं, राज्ञा ठ भिणतोऽमयकुमारः—कथमस्य नीच-

है अहो ! बुद्धिकींशलं विषक्पत्त्याः येन वयमिप जिताः, ततः कारितं देवकुलं विघापिता तत्र यथाऽत्रस्थितकृतपुण्य- भू क करूपा हेट्यमयी प्रतिमा, ज्ञापितं पटह कदापनेन नगरे, यथा याः काश्चिदत्र नगरे पुरन्ध्यः सन्ति ताभिः समागत्या-ततः कथितो मूलत आरम्य सवों निजवृत्तान्तः, केवलं न जानामि तहहिनिर्मप्रयेशं, ततोऽभयकुमारेण चिन्तितं-

(सिस देवकुले सहात्मीयपुत्रयेत्रादिभिः कन्तेव्याऽभिनवप्रतिष्ठितप्रतिमापूजा, ततस्तामुक्षोषणां श्रुत्वा समागन्तुं प्रवृत्ताः भि सक्षे एव नगरनाथेः, समं तिमश्रवातृभिनिजवधूभिः सपुत्राभिः साऽपि श्रेष्ठिपत्नी समायाता दितीयदिने तहेवकुलं, ह्यू ह्यू कृतपुण्यकेन कथिता अभयकुमारस्य, अत्रान्तरे ते डिम्मका अवलेक्य देवकुल्मध्यवित्तां कृतपुण्यकाकारां प्रविन्तां माश्रेष्ठपत्नीं, प्रविन्तां माश्रेष्ठपत्नीं, प्रविन्तां साऽप्रमस्पतिते ब्रुवाणा झागेत्येव गत्वा निविष्टाः प्रतिमोत्तमेद्दे, ततोऽभयकुमारेणाकारिता सा श्रेष्ठिपत्नीं, श्रेष्ठिपत्नीं, केवलं समपेय गृह- क्रियं स्वात्तां कृतपुण्यकरत्रह्वह्वामी, प्रव- क्रियं स्वात्तां कृतात्वां साउति माथविता व्यत्यप्ति कृतपुण्यको निक्नाद्वातों गृहात्वजनन्या तस्य कृत्यत्यके त्यक्त्रशेरालङ्कातिविहितवेणीवन्धा सततिविद्यवेद्यवेद्येत् तत्वाम्यकुमारेण सह विश्वम्भवानों कृत्ययत् कृत्यत्यके विद्यात्वां कृत्ययत् कृत्यत्यके विद्यात्वां कृत्ययत् कृत्यत्यके विद्यात्वां कृत्यत्वा विद्या विद्

🖑 पत् १. ततो भगवता कथितोऽस्य पृवेमवः, तत्र च—अन्तारितं क्षेरेयीदानं भागत्रयेण यद्काषींद् । अध्यवसाय-अ मयकुमारः—स्वामित् ! किमनेन कृतपुण्यकेन पृष्टमेवे कुतं यद्तुभावाद्नतरा स्तोककालविच्छिन्नमोगो मोगानवा-अ उचितभूमिकोपविष्टः शुश्राव परमगुरुदेशनां, कथान्तरे च ल्लाटतटविनिवेशितकरकमलकुद्मले व्यजिज्ञपद- । को केवलज्ञानसम्पदं भुवनत्रयातिशाथिनीमनुभवन् समवससार गुणशिलकचेत्यं भगवान् महावीरः, विराचितं देवैः समवसरणं, निवेष्टरतत्र पूर्वाभिमुखो ज्ञातकुलतिलकः, उद्यानपालकाद्वगततदागमनो वन्दनाय समाजगाम भ्रम्मवसरणं, निवेष्टरतत्र पूर्वाभिमुखो ज्ञातकुलतिलकः, भू मृतवर्षणमिव पुण्येजीलघरामावे॥ ४॥ ततोऽसाविष प्रतिगृहीता तेन, तत्प्रमृति च सप्तिभायीभिः सह अ जन्मान्तरप्रदत्तमहामुनिदानानुभावे।पात्तप्रकृष्टपुण्यसंभारसंपद्यमानानवद्यत्रिवर्गसारं बुद्धजनप्रशंसनीयं जीवलोकसुख- क्षे जन्मान्तरप्रदत्तमहामुनिदानानुभावे।पात्तपकृष्टपुण्यसंभारसंपद्यमानानवद्यत्रिवर्गसारं बुद्धजनप्रशंसनीयं जीवलोकसुख- क्षे ं। सममभयकुमारकृतपुण्यकादिभिरवाप्तक्षायिकसम्यक् त्यप्रमुखगुणश्रेणिः श्रोणिको, वन्दितवात् भक्तिमारं त्रिलोकबन्धुम्, हैं केनापि यथा, प्रियाऽहमालिकिता बुद्धा ॥ २ ॥ निर्मच्छन्त्याश्च गृहायथा बसूचुमेनोरमाः शकुनाः । वामाक्षिरफुर-है जादि च यथा तथा ज्ञातमय मया ॥ ३ ॥ नूनं प्रियेण सार्व्ह भवता मम दर्शनं तदेतन्मे । संजातम- धे हैं। मनुभवते।ऽतिचेकाम कियानपि कालः । अन्यदा च मुरविसरसंपुर्यमानचरणकमलोऽनुपमां घातिकमेक्षयाविभूत-

भविहोहन च तनयस्याचिन्त्यपुण्यशक्तेश्व । आगत्यागत्यामी देवश्वकेऽस्य सान्निध्यम् ॥ १० ॥ तथाहि—यदस्य श्री हात्रिशत्सङ्ख्यभायोसमन्वितस्योपयोग्यं प्रवरवह्याभरणादि साराहारताम्बूलादि च तत्सर्वमनुदिवसं संपादितवान्,

|| मद्रो न कदााचित्सप्ततल्प्रासादाद्वहिनिःसरति, सुरवितीणैमाणिक्यनिकरनिराकृततिमिरसन्ततौ स्वभवने विचित्रकीखाभिः||ৠ 🕷 अद्रो यस्येतावती समृद्धिः, वयं च घन्या यन्नगरिननासिनः स्वसम्पद्घरीकृतवैश्रमणा एवाविघा वाणिजः, तदन-| अ|| कोडिन् सह स्वांत्रयाभिः नापि सूर्योचन्द्रमसौ विलोकयति, तद् यदीहाते शालिभद्रस्य दर्शनं देवेन तिकयतामेतद्-|| गृहागमनेन प्रसादः, एवमस्वित्यभ्युपगते राज्ञा भूयोऽप्यबीभणद् भद्रा—यधेवं यावदृहं प्रगुणयामि गृहादि तावन्नो-|| सुकेन मान्यं गृहागमनं प्रति स्वामिना, ततः कारितो भद्रया स्वभवनादारभ्य नरेंद्रमन्दिरसिंहहारं यावदेवाङ्गयस्ता दिभिः स्थानस्थानद्नानेकप्रकाररत्नहोरैदिंग्योह्योचः, पदे पदे प्रारब्धानि विचित्रनाटकादिप्रेक्षणकानि, पश्चादाका-| रितो जुपतिः, 'समागन्तुं प्रवृत्तः सान्तःपुरपरिजनः सकलसामग्रया, प्राप्तो दिन्यदेवांशुकोछोचलम्बमानरत्नावचूल-स्वीकियन्तामपराणि पुरातनानि, ततो गत्वा तेन निवेदितं तत्सकलमेव श्रेणिकस्य, सोऽवोचद्—द्रष्टन्योऽसौ शालि-| शोमां वीक्षमाणः प्रमद्मरिनेभरः शालिभद्रभवनं, कृतीिचतिविनयप्रतिपत्तिनिवेशितः तिहासने, सप्ततत्वप्रासादो-||पार्स्मामिकावास्थितस्य शालिभद्रस्य सविघमुपगत्य भणितं भद्रया-वत्स ! समागच्छाघोभूमिकां श्रेणिकनपति-| ्रामा आणिको नाम राजा तव दर्शनार्थ गृहमायातो विदाते, तदेहि कुरु तहर्मे महोऽवि । अन्नो किर मञ्ज्ञीति विविन्तयन् गतो विवादं, उक्तञ्च—''मणिकणगरयणघणप्रतियन् तदेहि कुरु तहर्मे याणं। प्रतिसा समप्रीरेसाणं अवस्स पेसचणमुत्रीति ॥ १ ॥ न क्षिनि क्रिक्ता निर्वात्तको ।। १ ॥ न क्षिनि विदात सम्प्रतिसाणं अवस्स पेसचणमुत्रीति ॥ १ ॥ ॥ ॥ ॥ म क्षिनि विदात सम्प्रतिसाणं अवस्स पेसचणमुत्रीति ॥ १ ॥ ॥ व्याद्य समङ्गल्या । ताहराममग्रा याद्दक्षमङ्खावण्यम् । तादृशममराणामिप सेन्द्राणां नास्ति मन्येऽहम् ॥१॥ अङ्ग्रत्यङ्गिनरक्षिणाक्षाणिकचित्तेन यावद्- \iint े क्षीपे चक्षुरस्याऽऽस्यकमले नरपतिना ताबहृहर्याषुरपूरितमेतस्य नयनयुगलं, पृष्टा च तज्जननी—किमेतत् १, तयो-बजतु स्वस्थानमेषः, ततो विमुक्तो गतः स्वस्थानं, अत्रान्तरे विज्ञतं भद्या—अत्रेव भोजनकरणेन विधीयतां े दिभिः प्रतिदिनमभिनवाभिनवैरेनमुपचरति अतो नायं मानुषोपभोग्यभोगाङ्गगन्धं सोढुं शक्नोति, तन्मुब्बतामुं

कार्रिक्य सालिमद्रस्य मज्जनवापीं, तिहिलोकनाकुलितमानसस्य चास्य कथिबित्पतितमङ्गुलीयकं वापीमध्ये, ततो कि मह्या समाचार्यन्य तज्जलं यावचावद्पश्यिहिद्योतमासुरमामरणसमूहं, तन्मध्ये स्वाङ्कलीयकं चाङ्गारतुल्यं, कि राजाऽपृच्छच्च—किमेतत् १, मद्राऽवोचत—थथा शालिभद्रस्य तद्रायोणां च यदाभरणनिर्माल्यं प्रतिदिवसमत्र निपतिति शि विदें, ततो विस्मितमना अहो । प्राग्मवोग्गार्जितपुण्योपच्याविलिसितं शालिभद्रस्य यदेवं मनुष्यस्याप्यचिनित- कि तापनतं सवै देवानुभावात्संपयत इत्यादि चिन्तयन् मोजितो भद्रया सपरिवारोऽनेकविधरसाविशेषमनोहरमाहार- कि जातं भूपितः, तद्नु वितीणनिकप्रकारताम्बूळ्वखाळङ्गारादिपदार्थसाथों गतः स्वावासं । शालिभद्रस्तु तत्प्रमृति अ तोपनतं सवे देवानुभावात्संपद्यत इत्यादि चिन्तयन् भोजितो भद्रया सपरिवारोऽनेकविधरसाविशेषमनोहरमाहार- 👹 वातं भूपतिः, तदनु वितीणनिकप्रकारताम्बूळवस्त्राळङ्गरादिपदार्थसाथों गतः स्वावासं । शालिभद्रस्तु तत्प्रभृति नैलैश्वार्शविलासिनीभिः, स्नापितो विधिना, गृहीतवस्त्रालङ्कारश्च सर्वेत्तुककीडावनं कौतुकेन प्रविष्टो दृद्धी विमल-हैं। शालिभद्रस्य प्रसादः, अभ्युपेतं भूमिपतिना, कारिता तद्नु सकलाऽपि सामग्न्यनया, अभ्यक्षितः सहस्रपाकादिसः। | आचार्यः, आवासितो बाह्योचाने, वातायनवर्ती शालिसद्रो विलोक्य तहन्द्नाय प्रचलितमनेकलोकं पप्रच्छ स्वानु संविधमानसो गमयामास कियन्त्यपि दिनानि, अन्येद्युश्च समाययौ तत्राप्रतिबद्धविहारेण विहरन् धर्मघोषाभिघान चरं, यथा–कायं जनसमाजो याति १, भणितमनेन–सूरिवन्दनार्थं, ततोऽसावपि जननीमापृच्छ्य जगामाचार्यसाझे-

तयोः ॥ ४ ॥ अणुत्रतादिभेदैस्तु, स्थितो द्वाद्शधा परः । सम्यक्त्वं मूलमेतस्य, द्विविधस्यापि कीर्तितम् ॥ ५ ॥ 🎘 वत् ! कीद्दशां प्राणिनामन्यो नायो न जायते १, सूरिणोक्तम्-सुकृततपश्चरणानां सञ्जानध्यानशीलनिष्ठानाम् । इत्यादि, तद्वसाने च लब्धावसरः सरभममाधाय शिरासि करकमलमुकुलमिवाझलिपुटं पप्रन्छ शालिभद्रो—भग-भवचेष्टामुक्तानां नान्यः संपद्यते नाथः ॥ १ ॥ शालिभद्र उवाच-यद्येवं जननीमापृच्छय युष्मदन्तिके मयाऽप्येवं-| सर्वज्ञासनम् ॥ ३ ॥ देघा स च भवेत्ताघुत्रावक्त्वामितंत्रयात् । आदाः क्षान्त्यादिभिभेदेविज्ञेयो द्याया क्षेते कृतमुपैति विनाशमाजु ॥ २ ॥ तस्मादास्थां विमुच्याहो !, अर्थादिषु विनिस्पृहाः । सेवध्वं धर्ममेवैकमिति ्र कार्यं, वन्दित्वा भावसारं सूरिं निविष्ट उचितदेशे शेषलेकोऽपि श्रेणिकराजप्रमुखोऽभिवन्दा याव-। है दुचितभूमिमाशिश्राय तावदाचार्येण <u>स्मेत्यस्म किल</u>ेकोऽपि श्रेणिकराजप्रमुखोऽभिवन्दा याव-। जनकाः क्षणनश्रराश्र, कामा विपाककटवो न चिरस्थिराश्र । देहोऽपि नित्यपरिशीलनसन्येपेक्षो, नापे-निपततां सद्यानपात्रोपमं, जैनं धर्ममनन्तरामेजनकं मुक्ता भवाम्मानिधौ ॥ १ ॥ यतः-अर्था अनर्थ-वियोगयोगविषमग्राहादिजीवाकुले, मोहावतिविभीषणे मृतिजरारोगादिवीच्याविले । त्राणं नान्यदृहो जनाः !

क विधेन भाव्यं, सूरिणोदितं—मा प्रतिबन्धं कार्षीः, ततः प्रणम्थानार्थं गतीऽसौ स्वभवनं, शेषलोकरतु स्वावासं प्रति कार्याम्, शालिभद्रेणापि भाणेता माता—यथाऽम्ब । श्रुतोऽच मथा घमेषोषसूरिसमीपे धर्मः तदिन्छामि त्वदनुज्ञ- क्ष्याम्, शालिभद्रेणापि भाणेता माता—यथाऽम्ब । श्रुतोऽच मथा घमेषोष्यताः । करते श्रेयः प्रवृत्तस्य, प्रतिवन्धममुख्वताम् । ॥ २॥ च्याते १ ॥ २ ॥ शालिभद्रोऽस्यधादम्ब ।, गृहावास्थितिशालिनाम् । कीदृशः संभवेन्द्रमे, प्रतिवन्धममुख्यताम् । ॥ २॥ च्याते १ ॥ १ ॥ शालिभद्रोऽस्यधादम्ब ।, गृहावास्थितिशालिनाम् । कीदृशः संभवेन्द्रमे, प्रतिवन्धममुख्यताम् । ॥ २॥ च्याते १ ॥ १ ॥ शालिभद्रोऽस्यधादम्ब । यदि चैष निवेन्यसत्वा परिकमेय तावन्छरीरं परित्यजैकेक- क्षित्राच्या विशेष्य लिलतलीलास्यादिछत्तृहलानि, ततस्त्रथेव , कर्त्तमार्थ्वाम् । अन्यदा चास्य स्वसाऽदमीयभचिरं धन्यभिष्यानं क्षपयन्त्यश्रुपातं चिन्ने प्रत्योदितं—मम आता शालिभद्रः प्रवाजित्वामोऽनुदिनमेकतृत्यादिपरिहारेण परिकर्मणां कुर्वाण आस्ते । विशेषके ते त्योदिति, वर्योदितं—कातरः स य एवं क्रमेण त्यजति, तयाऽभाणि—यदि स्रत्यजिद्दमाभाति तदा त्वमेबैकहे- । तेन रीदिमि, धन्येनोदितं—कातरः स य एवं कमेण त्यजाति, तयाऽभाणि—यदि सुत्यजमिदमाभाति तदा त्वमेवैकहे-लया किं न त्यजासि १, तेनोक्तं—त्वहचनमेव प्रतिक्षमाणः स्थितोऽहमेतावन्तं कालम्, अधुना तु यथा त्यजामि तथा

महाविभूत्या समागम्य स्वामिसमीपं प्रववाज विधिसारं, प्रतिपन्नदीक्षौ च तौ हाविप स्वरपकालेनैवोपात्त्रप्रहणासेव-नाशिक्षौ षष्ठाष्टमदश्चमादिविचित्रसन्ततत्तवोविशेषशोषितशरीरी मासकत्वेन शामारामनगराकरादिपरिकरितां बसुमती गत्वा भगवदान्तकं स्वीकृता. प्रवज्या, तद्यतिकरमवगत्य शालिभद्रोऽप्यापृच्छ्य जननी क्षमयित्वा श्रेणिकनरपति अत्र च प्रस्तावे श्रुतो भगवात् महावीरो गुणशिलकचैत्ये समवसृतो धन्येन, शिबिकामधिरुद्य सहात्मीयभार्यया पश्य, ततस्तस्यमृत्येव प्रारच्याश्चेत्यभवनेऽष्टाहिकामहाः, प्रवर्तितं स्वशक्त्युचितं दीनादिदानं, अत्रान्तरे प्रवज्या-तद्पगमो, यत उक्तम्—" अवश्यं यातारिश्वरतरमुषित्वाऽपि विषयाः, वियोगें को भेदः १ त्यजति न जनो यत्त्यय-मिमान् । ब्रजन्तः स्वातन्त्र्यात् परमपरितापाय मनसः, स्वयं त्यक्ता होते शममुखमनन्तं विद्घति ॥ १ ॥ " ततो विज्ञायास्य निश्चयं साऽपि 'भर्तेदेवता नार्यं ' इति वचनमनुस्मरन्ती तद्नुगमनविहिताभिलाषा बभूत्र, संयोगा विप्रयोगान्ताः, मरणान्तं च जीवितम् ॥ १ ॥ " तस्मादुपरतेच्छेरेव वरमेतत्त्यागो विहितो, न त्यसन्तुष्टानां विहितानिश्चयं विलोक्त्य परिं भणितमनया—प्रिय ! परिहासोऽयं मया कृतः तरिंक मां त्यक्ता प्रव्रजितुमिन्छिसि ? तेनोचे-प्रिये ! सर्वेस्यापि संयोगो वियोगावसानः, तदुक्तम्—" सर्वे क्षयान्ता निचयाः, पतनान्ताः समुच्छ्याः

|है|| यीयां प्रविष्ठों, गतौ मद्रागृहं, न च महावीरागमनश्रवणसंजातहर्षप्रकर्षया भद्रया वधूभिः सार्क्ट जिनशालिभद्रदृशेना-|है|| वौत्सुक्यन्याकुल्देन प्रस्थितया समवसरणभूमि प्रत्याभैज्ञातावेतो, अप्राप्तभिक्षों च प्रत्यावृत्तो दृष्टशाते भवितन्यताव-|है|| शेन द्रधिमथितविक्रयाय नगरप्रविष्टाभिगोपवृद्धाभिः, तन्मध्ये चैकस्याः शालिभद्रमात्होक्य सन्तोषपोषसमुद्धिव-भोः तपस्वित्। यद्यपकुरते तदा गृहाणेदं दाधे, तदनूपयोगपूर्वे जयाहासौ, तत्तुष्टाचित्ता गताऽसौ स्वस्थानं, |इतरावपि प्राप्तौ जिनान्तिकं, कृतेर्यापथप्रातिकमणौ गमनागमनाद्यात्योचंनादिपूर्वं स्थितौ क्षणमात्रं, पृष्टं च शालि-मानबहलपुलकाङ्कितकाययष्टेः समुद् समुद्दपचत द्धिदानाभिलाषः, ततो भणितः सप्रणामपूर्वे शालिभद्रोऽनया— भद्रण—भगवत् ! कथं मामच जननीभोंजयिष्यति १, तीर्थकृता न्यगादि—या तुभ्यं दध्यदात् सा तवान्यजन्ममाता, यतस्त्वं पूर्वमवेऽत्रेव मगघाजनपदे समुपरते स्वभचीरे प्रक्षीणे पूर्वसाञ्चते सकलेऽपि वसुनि देशान्तरादागत्य शालि-ग्राममाशिताया अस्या एव घन्याभिधानायाः पुत्रः सङ्गमको नाम वत्सपालको बमूविथ, तेन च कदाचित्त्वज्जीवेन

बत्सचारणावाप्यमानजीविकेन किस्माश्रेद्धत्सेव ९६२। १९ २९ माडी तदाग्रहं तथाविधं दृष्ट्वा आत्मनश्र तत्त्तमान्त्री विश्वकिकामिः कृता तत्त्त्तम् । श्रि प्राधिता करणस्वरं रुद्धता माता—ममापि पायसं प्रयच्छ, ततः साडीपे तदाग्रहं तद्याप्ति । श्रि प्रयोद्धमृतकारण्यापिः प्रातिविशिककामिः कृतोऽपि समागते। श्रि द्वासामध्ये विचित्त्य प्रवृत्ता निर्वादित पायसे भोकुमुपविष्टे च तत्र सङ्क्षमके कृतोऽपि समागते। श्रि योग्या क्षीरादिवानेन पायससामग्री, ततोऽनया निष्पादिते पायसे भोकुमुपविष्टे च तत्र सङ्क्षमके कृतोऽपि समागते। श्रि योग्या क्षीरादिवानेन पायससामग्री, ततोऽनया निष्पादिते पायसे भोकुमुपविष्टे च तत्र सङ्क्षमके कृतोऽपि सहानुष्णा, श्रि मासोपवासपारणाश्री महामुनिरेकः, दुनं चानेन प्रवद्धिनामु मणितश्र-मो । नात्र प्रदेशे निकटवार्ति जलमसित भवतः अणेमुले त्वया । श्रि मिमतो जलाश्रयावान्तिकनपरायणो दृष्टस्तेन मुनिना, मणितश्र-मो । नात्र प्रदेशे तिवदानी वरं पञ्चपरमेष्टिनमस्कारातुरमरणमेव भवता युक्तं, तेनोक्ते—मुने । नाहं जानामि । । अत्यापद्मुत्येय्यामि नमस्कारं भवतः कर्णमूले त्वया । ँ वत्सचारणावाष्यमानजाविकेन कार्रमश्चिदुत्सवे दृहरो गृहे गृहे पायसमुपभुज्यमानं जनैः, अजानता चात्मीयां प्राप्ति ||﴿ || व्राप्त े प्रार्थिता करणस्त्ररं रुद्ता माता—ममापि पायसं प्रयच्छ, ततः साऽपि तदाग्रहं तथाविधं दघुा आत्मनश्च तत्तमम्पा 👘

ं निर्वासीतमहाभोगफळकमी समुत्पेदे गोमद्रश्रेष्ठिनो भदायां भाषीयां सुतत्वेन, इदं च भगवता कथ्यमानमाकण्यं 🕌

भू इति ॥ एवं सुखावलीनां हेतुः खल्वतिथिसंविमागोऽयम् । मोक्षफलः कत्त्यो यथा कृतः शालिमद्रेण ॥ १ ॥ भू हित श्रीशालिमद्रकथानकं समाप्तिति ॥ यतनाद्वारमधुनोच्यते— जं साहुण न दिनं कहंचि तं सावया न अंस्ट्री पन् भोयणसमम् के 'काहिंगी' ति पाठे काणि देशे काले वा, तत् 'आवकाः' यथाविस्थितनामानः आद्याः, तथा च आवकश्वव्सेयेनं कालि । सार्वातः आवक्षाः स्पित्तं स्थानिः । व्यापितः अविक्षाः सोरामिन् । व्यापितः आवकः सोरामिन् । अविव्याः । आवृतश्च व्येतिंतः, आवकः सोरामिन् । अविव्याः । आवृतश्च व्येतिंतः, आवकः सोरामिन् । सावगं बिति ॥ १ ॥ " तथा—" अविन्त यस्य पाणािन, पूर्वेबद्धान्यनेकशः । आवृतश्च व्येतिंतः, आवकः सोरामिन् । ॥ ॥ ॥ १ ॥ ॥ तथा— अविन्त यस्य पाणािन, पूर्वेबद्धान्यनेकशः । आवृत्तः व्यापित्यः वाचि दिन्नं किंति । १ ॥ ॥ मिन्यवृत्तः याद्वात्ताः । स्थितः वाचि विक्षः किंति । १ ॥ ॥ मिन्यवृत्तः याद्वात्ताः । व्यव्यादिः यहद्धारसंमुखं पश्येतः । ॥ ॥ वाची १ इत्याह्— ग्राप्ते सोजनसमये । जाते भुत्तिप्रस्तावे । द्वारस्यावलोकनं कुर्योत् । यहद्वारसंमुखं पश्येतः । यदीदृश्यवसरे कश्चित्तपोधनो धर्मबान्धवः समभ्येति तदा तस्मै श्रासदानेनापि मे महती निर्जरा भवतीत्यभिप्रायवा-व्यपदेशश्च मत्सरश्च व्यपदेशमत्सरं, समाहारत्वादेकवचनं, तत्र व्यपदेशो नाम व्याजोक्तिः--परकीयभिदमन्नादिक-||🏈 वेयं-साधुदत्तशेषं आवकैभोंक्तव्यं, साध्वभावे च भोजनवेलायां दिगालोकनं कार्यं, न त्वित्यमेव भोज्यमिति अप्पणा पणमिऊण पारेइ । असई य सुविहियाणं भुंजइ य कयदिसालोओ ॥ १ ॥ " ति प्रकृतव्रतयतना, भावना तथा 'पिधानं ' स्थगनं सिचेत्तेनेव बीजपूरकफलादिना, साधुदेयभक्तादेरदेयमुद्धयैनोपिर फलादिधरणं, तथा निति गर्भार्थः, न चेदमपि गाथाशकलं स्वमनीषया व्याख्यायते, यदाह धर्मदासगणिः—" पढमं जईण दाऊण मित्येवमदित्सया साधुसमक्षं भणनं, यद्या मातुः पित्रादेवी पुण्यं मदीयदानेन भवत्विति भणनं व्यपदेशः, मत्स-'सिचित्ते ' सचेतने वस्तुनि पृथिन्यादौ ' निक्षेपणं ' न्यसनं, साघुदेयभक्तादेरदेयबुद्धया स्थापनमित्यथे, कालाइक्तमदाणं अइयारे पंच वज्जा ॥ १२३॥ सिंचेते निक्सिवणं पिहणं ववएसमच्छरं चेव । गाथाऽसराथैः ॥ संप्रत्यस्यैवातिचारद्वारगाथोपन्यस्यते—

🎙 इति विकल्पो वा, ' चेव ' ति समुचये, तथा काळस्य प्रस्तुतसाधुभिक्षावेळारूपस्यातिकभः—अदित्सयाऽनागत-रस्तु-असहनं साधुभियांश्वायां कृतायां कोपकरणं, तेन रङ्केणापि याचितेनेदं दचम् अहं तु किं ततोऽपि न्यूनः १ हित विकत्पो वा, 'चेव १ ति समुचये, तथा कालस्य प्रस्तुतसाधुभिक्षावेलारूपस्यातिकमः—अदित्सयाऽनागत-भी मोजनपश्वाद्गोजनद्दारेणोछङ्घनं कालातिक्रमस्तेन दानं कालातिक्रमदानं, अस्मिश्च क्रियमाणे ग्राहका एव न साघनसामग्री, नाल्पपुण्यैरवाप्यते ॥ १ ॥ एवं चैतान् ' अतिचारान् ' प्रस्तुतव्रतमालिन्यरूपान् ' पंचे गति पञ्चस-नित्य ॥ १ ॥ " ' अथक्कांचि अप्रस्तावः, अत एवैवमुषदेशः-सत्पात्रं महती श्रद्धा, काले देयं यथोचितम् । धर्म-ड्डियान् 'वजेयेत् , त्यजेत्, अतिचारमावना तु यदा अनामोगादिनाऽतिकमादिना वैतानाचरति तदा अतिचारा दानस्यान्तरायो—विघ्नो दानान्तरायस्तस्य दोषः तद्धेत्वन्तरायकर्मोद्यरुक्षणः, अथवा दानविघ्नहेतुः कम्मैव | मवन्ति, यदुक्तम्—' काले दिण्णस्स पहेणयस्स अग्वो न तीरष् काउं। तस्सेवाथक्कपणामियस्स गेण्हंतया दिने वा परितपइ, किविणताओं भवे भंगों ॥ १२७॥ दाणंतरायदोसा न देह दिज्जंतयं च वारेह । अमी, अन्यथा तु मङ्गा एवेति गाथार्थः॥ इतोऽस्यैव मङ्गदारगाथा---

प्यते ' किमेतन्मया दत्तं, बहु वा दत्तमित्येवं पश्चाहूयते, कस्मात १–' कृपणत्वात् ' कार्षण्याद्धेतोः, यत्तदोर्नित्य- 🕌 सम्बन्घाद् य एवं करोति तस्य किमित्याह—' भवेत् ' जायेत ' सङ्गः ' विनाशः, प्रकान्तव्रतस्येति गम्यामिति 🖞  $\|$ प्रयन्छति, स्वीक्रतेऽप्यतिथिसंविभागव्रत $\ \ \$  इति गम्यते, ' दीयमानं ' दानयोग्यमन्नादि साध्यादीनां वितीयभाणम्, $\| \| \| \|$ धनं लब्धारो धन्याः-समृद्धिमन्तः, 'च'समुच्चेयं, स चात्रे योज्यः, न केवलं धन्याः, 'पुण्यवन्तश्च ग्रीक्ष दानान्तरायशब्देनोच्यते, ततः स एव जीवदानाध्यवसायदूषणाद्दोषो दानान्तरायदोषस्तस्मात् ' न द्दाति ' न∥ अन्येन हष्ट्रेति शेषः, वाशब्दो विकल्पार्थः, 'वारयति ' निषेधयति, ' द्ते ' वितीणें साति वा पूर्ववत् ' परित-| मुक्कतिनश्च ते इतिशेषः, तथा ' तेषां ' प्राणिनां ' सफलं च ' सप्रयोजनं च 'जीवितं' असवो ' लोके ' जगति, ये ||इति तत्सम्बन्धादेव गम्यं, ये ' श्रेयांस इव ' बाहुबलिपौत्रक इव दान ' भक्त्या ' भावेन ' ददाि ' दिशानि घण्णा य पुण्णवंता तेसि सफलं च जीवियं लोए। सेब्बंसी इव दाणं भतीए देति पत्तेसु ॥ १२८ ॥ ||गाथार्थः ॥ भावनाऽधुनोच्यते---

🍍 । महस्राद् वियुज्यमानमलम् । स्रेयांसेनायोग्जितमपत्रयद्धिकं विराजन्तम् ॥ १ ॥ राजा तु दिन्यपुरुषं स्वप्नेद्रदाक्षीद्रि- 📳 ं स्वप्रार्थमजाननो जिल्लाननो यथा किमपि ॥ ३ ॥ कत्याणमहो १ भविता अयांसस्याधिकं ततः सर्वे । सं सं 🎙 प्रबलक्षेत्येः। युद्धे परिभूतमध्य श्रेयांसवितीर्णसाहाय्यम् ॥ २ ॥ राजुतति जितवन्तं प्रातः सर्वेऽपि सद्ति संमिलिताः । तिस्यामेव वेलायां तत्र वास्तव्यस्तयेव मुखांद्रश्रेष्ठी मोमप्रभन्दपश्च स्वंगं दृष्टवन्तौ, तत्र—श्रेष्ठी हिनकरवित्वं रिश्म- । ं (हाय्याप्रसतेत स्वग्नो दृष्टो, यथा—मयासुरक्रेलः रुयामायमानः सत् अमृतकलक्षेराभिष्कत्तरं द्वीपितुमारेभे, इतस्र 🖟 🖔 । पात्रेषु १ मंसारगत्तीतिपतज्ञन्तुजातमात्मातं च जिनवचनयथात्रीस्थतानुष्ठात्रितया पाल्ति—रक्षन्तीति पात्राणि—साधव- 🔌। 💐 सोखिति गाथाऽक्षरार्थः, भावार्थरत् कथानकात्ममक्षिगम्यः नक्षेत्र्यः । ं | उचलक्ष्मीसमुचितसमस्तशस्त्रलक्षणश्रेयांसः श्रेयांसनामाङ्गजो युवराजो बम्हुयं, तेन च कद्माचिद्रजन्याश्वरमयामे सुखे-| मोमप्रभो नाम नरपतिरासीत, तस्य चातिशायिरूपळांनण्यसीभाग्यादिगुणगणांवासकीनितिस्तारे विस्तरदमन्दरा-🛎 | लोकनीतेः श्रीमदादितीर्थक्तस्य सुनन्दादेन्याश्र पौत्रः स्वपितृवितीर्णतक्षाशिलाराजधानीनायकस्य बाहुबलिनः पुत्रः 🖟 भारतवर्षमध्यस्तवहारुङ्कारभूते गजपुरासिधानपत्तने सत्तमङ्गरूकरनाभिमहोदेन्योस्तन्त्रस्य प्रथमवर्तितसकल-

| मिक्ष्वाकुकुलतिलकं मिक्षादानानमिज्ञलोकेन कन्याथनादिमिग्हें गृहे निमन्त्र्यमाणं गोचरचर्यया नगरमध्यमागच्छन्तं | निजिपतृपितामहमादितीर्थकरं संवत्सरोपवासशोषितशरीरं वृषभस्वामिनम्, एवंविधाक्कतिरन्यत्रापि मया दृष्टपुत्रो किचिद् | श्री एवमीहापोहमागेणापरायणस्योदपादि जातिस्मरणम्, अजिने च क्षणमात्रं मूर्छो, सकर्पुरचन्दनरसाद्याभिषिक्तस्य वयज-स्वकीयं " ||दीयमन्दिरद्वारम्, इतश्च समानीताः कैश्चिदिक्षुरससंपूर्णाः कुम्भा ढीकनीयकृते, समर्पिताः कुमारस्य, तेनाप्यादायैककलक्षं |||तन्मध्यातस्वहस्तयुगलेन घन्योऽहं यस्यैतावती समग्राऽपि सामग्री संमिलिता, यतः—"क प्राप्तस्तीर्थनाथोऽर्थीं, सत्पा-🌗 नाधिपतिर्गेहम १ । क वा प्रामृतमायातो, देय इषुरसोऽनघः १ ॥ ३॥ उछलास कथं वा मे, भक्तिरत्रातिनिमेला १ । ₃∥डपादीयतामयं सर्वेदोषविद्युद्यो ममानुयहानिमित्तमिकुरसो यद्युपकुरुते, परमेश्वरेण च विहितद्रन्याद्युपयोगेनानुत्सुक-भि अहो । सत्पुण्ययोगेन, सोऽयं त्रित्यमीलिकः ॥ १ ॥ " इत्यादि चिन्तयता प्रणम्य तीर्थकरमवादि—यथा भगवन् । | अधिकरमवादि—यथा भगवन् । | अधिवतामयं सर्वेदोषविश्वदो ममानग्रहानिमित्तमित्रममो जनात्रह्त्ये सम्मेल्ये । समारूढः भगवन्त |श्री |अ||स्थानं जम्मुधृतिमन्तरतेन वचनेन ॥ ४ ॥ श्रेयांसकुमारोऽपि राजसभातः समागतः चक्षस्तावहद्शं 綱 सिमभुमिकं प्रासादं, तत्र गवाक्षगतो यावद्किपाहिस्र

पृष्टवांश्र श्रेयांसं-कथं भवता विज्ञातोऽयं पारमेश्वरः पारणकविधिः १, श्रेयांस उवाच-जातिरमरणेन, जनो व्याजहार-कीहशमिदं जातिस्मरणं 1, कथं चैतेन विदितोऽयं प्रकारः १, तेनोक्तं-जातिस्मरणं तावन्मतिज्ञानविशेषः, अनेन च निपातिताऽर्कत्रयोद्शकोटीप्रमाणा स्वप्रभाजालप्रकाशितदिगन्तरा रत्नवृष्टिः, उद्घुष्टं जयजयारवोन्भिश्रमहो ! सुदान-रैगेगनवर्तिभिक्तिदशादिभिमुमुचे समं गन्धोद्केन पञ्चवणों वृन्तस्थायी कुसुमवर्षः, समाहताः सजलजलधरो-महो सुदानमितिवचनम्, अवतीणोः श्रेयांसगृहाङ्गणमेव केचिद् घुसदः, संप्राप्तो विस्मितमना अन्योऽपि लोकः, नीहारो लक्ष्यो नच मांसचक्षुषाऽमुष्यः। निःश्वासः फुछोत्पलममानगन्योऽतिरमणीयः ॥२॥ आर्रेमश्वावसरे हर्षभरिमभे-् दारगजिंतानुकारिनिजध्वानबधिरितभुवनविवरा दुन्दुभयः, कृतः पवनविञ्जिलिरध्वजाञ्चलचञ्चलश्रेलोत्सेपः, 📗 मानसेन मौनस्थितेनैव प्रसारितः पाणिपुटः, पर्यस्तः श्रेयांसेन तत्रेक्षुरसः, स्वामिनस्त्वचिन्त्यतीर्थकरनामकर्मोनुभा-, देहः प्ररेदामयविवर्जितो नीरजा सुरभिगन्धः । गोक्षीरसमं रुधिरं निविश्रमुघासितं मांसम् ॥ १॥ आहारो 📗 वेन करपुटक्षिप्यमाणेक्षुरसस्य शिक्षेव ववृधे, न त्वघो बिन्दुरपि पपात, तदुपयोगेन समाश्वस्तशरीरो बभूव 📳 संवत्सरानशनापतप्तकायरतीर्थकरो, न चालक्ष्यत केनाप्याहारयन्नती, यतो जन्मप्रमृत्येवेते गुणास्तीर्थकुतां, यथा—

|कि||मयाऽष्टी भवा आत्मीयाः स्मृताः, येषु भगवज्जीयेन सहाहं पर्यटितः, तथाहि—इतो नवमभवे भगवतो मम पितृ-्रथा च देवी तस्याहमभवं तथा कथ्यामि, ततः पूर्वभवे ह्यास्मित्त् धातकीखण्डद्वीपान्तवींचीपूर्वविदेह्यारकूरि के सकळमकुळाळ्ये मङ्गळावतीविजये निन्धामनास्त्रि यामे वास्तव्यस्येकस्य दरिद्रकुद्धम्बनो नागित्शाख्यगृहपतेनीगश्री- के मार्यायाः सुळक्षणासुमकृळादीनां षण्णां द्विहितणामुपरि पुरोपाजितोजितदौभीग्यसंभारवरोन सकळस्यापि स्वजनपिरि- कि जनस्यानिष्टा अत एव स्विपंत्रवितीणेनामधेयतया निनीमिकेति छोके प्रसिद्धा पुत्रिका बभूव, तदा च कदाचित्किर्सिन- कि श्रिक्तस्य स्वयावित्तामिकेति छोके प्रसिद्धा पुत्रिका बभूव, तदा च कदाचित्किर्सिन- कि श्रिक्तस्य प्रयाविद्यानिक्ति हो स्वयाविद्यानिक्ति हो स्वयं प्रयच्छ येनाहमध्येतिनेगरबाळकेः सहाभिरमे, ततो मात्रा सकोपं त्रिवछितरक्तिरख्याद्वाम् भीषणभुकुटी कि विरच्यहत्या च कपोछदेशे पाणिना निष्काशिता सा गृहाद्, उक्ता च—कात्र त्वद्योग्यं निराशे । अध्यमस्ति ।, यद्यर्थिनी कि त्वसस्य तदा व्रज्ञाम्बरतिरुक्कं पर्वतं, येन मनोरमाभिष्याने तदुचाने प्राप्नोषि नानाविधानि मध्यप्रहान, एवं च साक्रोशमसी कि समस्य स्वव्या, न चागन्तव्यं मदीयगृहसंमुखं, यद्यायासि तदा तथा करिष्यामि यथा न भविष्यिस, एवं च साक्रोशमसी कि

कलोकं स्वयंपाकपतितस्वादुफलनिकरमादाय साऽपि भाक्षेतवती, रमणीयतया च गिरेः संचरन्ती सह जनेन तांस्तानुहे- कि शानश्रोषीत कस्यापि श्रुतिमनोहरं शठदं, तदनुसारप्रवृत्तजनेन सार्व्ह जगाम साऽपि यावतं प्रदेशं तावहदर्शांपारिमितानां के देवमनुष्यादीनामग्ने धर्मकथां कुर्वाणं चतुदंशपूर्वविदं ज्ञानचतुष्ट्यविज्ञातप्रत्यक्षवस्तुविस्तरं चारुतरयितिपरिवारं युगन्ध- के साभिधानं सिरे, ततः साऽपि समं तेन लोकेन प्रणिपत्य भगवन्तं निषणा ततो नातिदूरदेशे, श्रुता जीवानां वन्धमोन् कि सादिदेशना, कथान्तरे च पप्रच्छेषा तं महामुनि-।कि मत्तोऽपि केऽपि जीवाः सन्ति दुखिनः १, सारिणाऽभ्यधायि-भद्रे। कि कहार्देश निहरां ते दुःखं १, यतस्वं शृणोषि श्रुमाशुमात् शब्दात् पर्यिस सुन्दरासुन्दराण्यनेकरूपाणि जिद्यसि प्रधानायान् के अनेकविधगन्धात् आस्वाद्यित मनोज्ञामनोज्ञात् कट्यतिक्तकषायमधुरादिरसविशेषात् स्पृत्यासिष्टानिष्टानेकशो क्षे हैं निहांटिता रुद्नती निःमृता गेहात, दृद्शे चाम्बरतिलकपवैताभिमुखं ब्रजन्तमनेकलोकं, जगाम तेनेव सह सा तं प्रदेशं, के तितारसे विलोक्यामास तत्रानेकविषफलभरावनम्रपादपाकुलं गृहं शकुनिसार्थानामावासभि मृगादीनामत्युचिशि- के अनेकविधगन्धात् आस्वादयसि मनोज्ञामनोज्ञात् कटुतिक्कषायमधुरादिरसविशेषात् स्पृशसीष्टानिष्टाननेकशो 🖞 विचित्रसम्मान्, विचते च भवत्याः शीतोष्णक्षुचादिदुःखस्य कोऽपि कियानपि प्रतीकारः, स्वपिषि च त्वमात्मीयनिद्रया, " स्रेरीगनाङ्गणमिय मातुमुचतमम्बरतिलकाभिधानं पर्शतं, तास्मिश्च दृष्टा मनोरमोचानवर्तितरुनिकरफलान्याद्दानमने-

||अ||| कदाचिद्त्यन्तान्धकारेऽपि ज्योतिःप्रकाशेन करोषि च स्वकायौषि, दुःखिनस्तु तेऽत्र संसारे ये सततमेव संपद्यमा-🎉 सिरिणा तस्याः पञ्चाणुत्रतानि, ग्रहीतीनि तया भावसारं, लोकाश्च तदीयदेशनया प्रतिबुद्धाः केचिदङ्गीचक्निरे सर्व-🍰 विरतिम् अन्ये देशविरतिमपरे सम्यक्त्वमात्रं, ततः केनापि जनेन समं प्रणम्य सूरिं निर्गतिकतया गता स्वकीय-🆑 मेव गृहं; तत्रस्था च पाळयाति व्रतानि, क्रमेण तारुण्यमारूढा दौभीग्यदोषेण न केनापि परिणीता, षष्ठाष्टमादितपो-

👸 अन्यदा च सकलशाक्तिविकलमालोच्यात्मशरीरं विधिविहितमक्पारियागा पूर्वोदितललिताङ्गकदेवेन स्वायुष्कक्ष- 🕍 | प्योतिभिः प्योता भवप्रत्ययावधिज्ञानविदिनपूर्वभवन्यतिकरा समं लिलिताङ्गकदेवेनावतिर्थे तमेवाम्बरातिलकपर्वतं 👹 🛛 मनोरमोद्यानसमवसृतं समभिवन्द युगन्धरगुरुमुपद्श्यं तद्त्रतो मिक्तभरनिभेरं नाट्यविधि पुनः स्वविमानं गता । 🐞 दिन्यकाममोगान् सुचिरमासिषेवे, अन्यदा च प्रम्लानमाल्यमालमधोमुखनयनयुगलमालोक्य किमपि ध्यायन्तं लिलि- 🎼 ताङ्गकदेवमाभिहितमनया—प्राणेश ! किमद्य विमनस्करत्वमी स्यते?, तेनोदितं—प्रिये ! मे स्तोकावशेषमायुः, समासन्नी- 🕅 🎙 भृतस्त्वया सह विप्रयोगः, ततस्तस्या अपि तहुःखदुःखितायाः कृदाचिद्पि पश्यन्त्या एव नन्दीश्वरयात्राप्रस्थितः प्रधान- 👢 || है| तास्मिन्नेवेशानकल्पे श्रीप्रमे विमाने तस्यैव देवस्याग्रमहिषी स्वयंप्रमामिधाना देवीत्वेन, अन्तर्मेह्रतीमात्रणेव सर्व-🏽 | विशेषशोषितशरीरा, तत एव निरन्तरस्वपित्वितीर्थमाणश्रासाच्छाद्नमात्रेणैव सन्तुष्टा निनाय प्रभूतकाले,

🏰 राक्षिताऽस्या वागिरयादि प्ररूपन्तः कारयामासुमैन्त्रयन्त्रादीन्, न च मुमोच मूकतामसौ, अन्यदा च मण्डियित्री 💮

|क| प्रद्य्वेमाने ते चित्रपटे झागिति जातजातिस्मरणो व्याजहार—नन्वहं स लिलताङ्गको यस्येतचरितमालिखितं ||ज| अ विदाते, तत्कथय केनेदं लिखितं १, न खलु स्वयंप्रभां देवीं विमुच्यान्योऽस्यार्थस्याभिज्ञः, तद्दर्शयत ममेदानीं तां, कि ततस्तष्टयात्म्बधाञ्योन्कं—कमार १ जेला जन किन्यान्येत्रेन किन्यान्येत्रेन क्यार १ जेला जन किन्यान्येत्रेन किन्यान्येत्रे । हाजी रहस्ये तामवोचद्—वत्से ! यदि कारणेन केनापि मूकत्वमवलम्ब्य व्यवस्थिता तदा निवेद्य ममाग्रे, मा 🎙 ततस्तुष्टयाऽम्बघाञ्योक्तं—कुमार 🌡 थेषा तव पितृष्वसुद्देहिता श्रीमती सा स्वयंत्रमा तयेदमालेखितं, तद्यावद्हं राज्ञः 🠧 "| दहनदंद्ह्यमानमात्मानं निर्जीवमिव कलयामि, तेन मौतमात्रम्वय स्थिताऽस्मि, तयाऽमाणि—पुत्रि ! न मौनावस्थानेन||थै|। 🕯 कार्थसिन्दः, किन्तूपायेन, तत्साधु कुतं भवत्या यदिदं मम निवेदितं, तथा करोभि संप्रति यथाऽ-🞼 🎙 अन्यद्। च लोहारीलपुरात समाजगाम केनापि प्रयोजनेन तत्र वज्रजङ्गकुमारः, स चालोक्य तया श्रीमत्यम्बधाज्या 🎚 " | लोकच्यवनावसानं सविस्तरं तच्निरतं, तदनन्तरं यः कोऽपि राजपुत्रादिस्तत्रायाति स्म तस्य दर्शयामासासी तं पटं, 📲 चिरेणैव तव प्रिययोगो भवति, ततोऽनया कारितो महांश्चित्रपटो, लेखितं तत्र यथा कथितं घातकीखण्डप्रमृति देव-||, ं कारणं, तथाहि—मम जातिस्मरणमुद्पादि, तेन पूर्वभवकान्तो ललिताङ्गकेदेवो मया स्मृतः, तं च स्मृत्वा तदियोग-कदाचिन्ममापि शक्तिभेवति तत्मिद्री, अज्ञाते वस्तुनि कीदरामुपचारं चिन्तयामि १, तयाऽवाचि—मातः ! अस्ति ||.

हैं। संभारमनुभवतोस्तयोरितजग्मुः कियन्तोऽपि वासराः, वैरसेनचकी च लोकान्तिकदेवप्रतिवोधितः सांवर्सिरकमहादा
कि नपूर्व उयेष्ठपुत्रं पुष्कल्पालं राज्ये निवेश्याङ्गीकृतसर्वसङ्गविरतिः समुत्पत्रकेवल्ज्ञानो धर्मतीर्थं प्रवर्त्तयासास, वज्जञ्जस्य

कि नपूर्व उयेष्ठपुत्रं पुष्कल्पालं राज्ये निवेश्याङ्गीकृतसर्वश्चिरातिः समुत्यान्तिः कर्तानितिन्त्रयामास, वज्जञ्जस्य

कि ततः पुष्कल्पालेन वज्जञ्चस्य दूतः प्रहितो यथा भवता श्रीमतीसमेतेन शीघमागन्तव्यं, तदनन्तरं सोऽपि

कि ततः पुष्कल्पालेन वज्जञ्चस्य दूतः प्रहितो यथा भवता श्रीमतीसमेतेन शीघमागन्तव्यं, तदनन्तरं सोऽपि

कि तमर्थे दूतादवगम्य प्रचुरतरस्कन्यावारसहितः स्वपुत्रं नगरे संस्थाप्य प्रतस्थे। समं श्रीमत्या तद्दाममुखं, तदनन्तराले

कि व शरवणमागेण गन्तव्यं, तर्रिमश्च गुणदोषविज्ञायकलोकेन निषिद्ये वज्जजङ्को, यथाऽत्र दृष्टिविषाः सर्पाः श्री सिन्ति, तस्मादनेन पथा न गन्तर्ज्यं, पश्चाद्तती परिस्येण तान् परिहर्त् कमेण प्राप पुण्डरीकिणीं, विज्ञाततदागमनाश्च श्री तत्सामन्ताः प्रणता भयेन पुष्कलपालस्य, सोऽपि गृहागतयोस्तयोविधायोचितप्रतिपर्ति प्रीत्या घृत्वा च कतिचिहिनानि ॥

魙 विश्वानतः तत्र, विषष्ट्रपविद्वलितचेतनश्च तत्सिहित एव प्राप्तः पञ्चले, समुत्पन्नास्त्रिपल्योपमायुष्क उत्तरकृष्ट्य सहैव तया 🛦 || है| नित्तन्तेन निजनगंगित्रोतयोः वित्रोद्निसन्मानादिना व्यक्तिकत्य सत्यवमे प्रयुक्तरतदागमनकाले तद्वासगृहे भ (४) विषष्ठपः, एनं च व्यतिकरमजानानो वषजङ्गः समं श्रीमत्याऽतिक्रान्ते प्रदेषि विमृष्टपरिजनोऽत्तुरमरत् माधुग्रणात् है। जुत्तमङ्गेकत्य निःस्पृहमानसा इत्यं विहारिष्याम इति पयोलोचयन्मुहुमुहुदेनप्रयाणकः क्रमेण प्राप्तः स्वनगरं, इत्य 🎉 तयोरेव महातपार्श्वनोग्रेणाननुधिनतयत् अहो महानुमावावेती मज्जातरी वयमपि कदा विमुच्य राज्यविस्तरमेनां मुनि-अप्रयः प्रसन्नतायाः स्थाने मोम्यतागुणस्य, वनन्दे च 🌹 मगरिवारो भावमार, भिक्षावेळायां च विद्यान्दानातिभः प्रतिलाभयामास स्वावासमायाती, मध्यन्दिनावसाने च 🍍 पन्नगानां द्राष्टिविषं, तत्र श्रुत्वा वज्जाडुश्रालितस्तेलेव पथा, दृद्रजै तत्रावासिती सागरसेनमुनिसेनानगारी विजयातरे । । है। गच्छतां न कश्चिद्पायो, यतस्तत्र कस्यानित्महासुनेः केवलज्ञानसुत्पत्रं, तिस्मित्र देवसित्राणे तहुचोतेन प्रतिहतं

सि च काल्क्रमेण चकी संपन्नः, इतरेऽपि वैरसेनस्य सूनवः केशववजीः क्रमेण बाहुसुबाहुपीठमहापीठनामानो कि माण्डलिका राजानो जिसे, वैरसेनोऽपि प्रतिपन्नदीक्षो वज्जनामस्य चक्रोत्पत्तिकाले केवलज्ञानमवाप्य धर्मतीर्थं कि प्रवित्वान्, केशवज्ञानमवाप्य धर्मतीर्थं कि प्रवित्वान्, केशवज्ञानमवाप्य धर्मतीर्थं कि हैं|| विद् आसन्, प्रभूतकाळं च श्रामण्यं परिपाल्याराधितसमाधिमरणा उत्पेदिरे च सर्वेऽपि सर्वार्थिसिद्धे महाविमाने| || || | च भगवतो वैरसेनतीर्थकरस्य स्वपितुरन्तिके दीक्षां प्रपेदे, तेषां च मध्ये वज्रनामश्रतुदेशपूर्वधर इतरे चैकादशाङ्ग-

प्रमृतिजीवास्तु क्रमेण तस्येत्र भरते बाहुत्राक्षित्राक्षीसुन्दर्शभावेन जाताः, सारिष्ठजित्रस्तरहं श्रेयांसः समजाने, तहेवमहो भी अभृतिजीवास्तु क्रमेण वस्त्रेत्र भरते बाहुत्रक्रिताक्षित्राक्षीसुन्दर्शभावेन जाताः, सारिष्ठजित्राक्षेत्रं नासीत्, अतं च तत्तमीवे यथेष वस्रनामो भारतक्षेत्रं तीर्थकरो हिः, श्रुतं च तत्तमीवे यथेष वस्त्रनामे भारतक्षेत्रं नासीत्, अर्घ भी अभिक्षः । मया प्रविभेत प्रावित्रकेष्णे दानादितिषः, केत्रत्यमेतात्रान्ति दिनानि भवान्तरस्मरणं नासीत्, अर्घ भी भावेष्यति, जातश्च तदा तद्रनिकप्रज्ञितेष दानादितिषः, केत्रत्यमेतात्रान्ति दिनानि भवान्तरस्मरणं नासीत्, अर्घ भी हैं। हैं सेरातेन, स्थितिरतत्र त्रयाक्षियात्मागरोपमाणि, तत्स्ये च प्रथमं वजनाभजीयोऽजनि नाभिक्रलकरमुतत्त्रेन, बहि-हैं।

(संसं, अयोसोऽपि च भक्त्या यत्र प्रतिलाभितो भगवात् मा कमिपीदत्र जनः पदानि तातस्य निजकपादाभ्या- 👸 🕫 | गुष्यमाणमूनैः तातस्य पारणकविधापनेन कमेशत्रीविजये साहाय्यक्ररणकमिति, एतचाकण्ये जनोऽभित्रक्य तं स्थानमुपगतिः 🖞 । हैं। त परमेश्वरावलोकनोपजातजातिस्मरणस्य संबीमदं में प्रकटमभूत, ततः कारितो मया भगवानें पारणकं, वेडिप सरते - हैं। १ | लादेस्वमा अस्मदादिह्याः समागतेन मरिपत्रा विचार्गयेतुमुपक्नान्तास्तेषां मध्ये तदेन पारमार्थिकं फलं यत्मत्रंतमरान्यान 🔭

🎙 जनोऽपि च यत्र जिनः पारणं चक्रे तत्र तथाविधपीठं विधाप्य सन्ध्यात्रवेऽपि पूजयति, कालेन ह्यातिमगात तचे- 🦞 अयांसः पात्रदानातुभावसंपद्यमानोत्तरोत्तरक्त्याणकलापः सिनिरमनुभूयमांसारिकसुवं भगवत ।
 अयांसः पात्रदानातुभावसंपद्यमानोत्तरोत्तरक्त्याणकलापः सिनिरमनुभूयमांसारिकसुवं भगवत । ं किति तत्र विवयरले: सत्पीठे कारवामास, पृष्ट्य जनेनोने—नन्विदमादिकरमण्डले, तद्ज व्यक्तपृष्टि 🖟

व्याख्यातं नवभिरपि हारैरतिथिसंविभागव्रतं, तह्याख्यानाच्च समाप्तानि चत्वारि शिक्षापदानि, तरसमाप्ति हाद-ं जिणमवणाइस् ं संथार दिक्ख ! ति जिनमवनम्—अहेदाश्रयः आदिशब्दाज्जिनजन्मभुम्यादिग्रहस्तेषु जिनभवनादिषु संरतियेते—स्वापार्थं वितन्यते इति संरतारः—कुशकम्बल्यादिरूपरतत्प्रधाना दीक्षा—सर्वेसंयमोपादानेन चेत्ताशरस्तुण्डमुण्डनं मंस्तारदीक्षा, प्रत्युपेक्षणादिक्रियाकलापासमर्थस्य अन्तः सर्वेसावद्यनिवृत्तिप्रतिज्ञाऽध्यवसायेन श्रेणिक्रमेण विघाय घनघातिकमेक्षयमुत्पाटितविमरुकेवलज्ञानः कालक्रमेण क्षापितभवोपग्राहिकमेचतुष्को विहाय आदित्धिकरस्य जातायां केवळज्ञानोत्पत्तौ भगवत्समीप एव गृहीतव्रतः परिपालयन्निरतिचारं श्रामण्यं क्षपक-प्रकृतहारगाथाभावार्थस्त्वयं—यथा श्रेयांसेन भावनासारं पात्रदानमनुष्ठितं तथाऽन्येनाप्यनुष्ठेयािमिति शापि बतानि भणितानि, सम्प्रति संलेखना नवभिद्दौरैवांच्येति प्रथमद्दारेण तावद्भिधीयते---जिणभवणाहमु संथार दिन्ख निज्जावयाओं अडयाला पियघम्माहसमेया, चउरंगाराहओं मरणे ॥ १२९ ॥ श्रीरं गते। मोक्षम् ॥ इति श्रेयांसकथानकं समाप्तम् ॥

🎙 बहिस्तु रजोहरणमुखाननतकादिसाधुनेषधारणेन संस्तारकेऽवस्थानमित्यर्थः, सा ग्राहोति शेषः, तथा चोक्तम्—"धमवित्यक्- 🚶 🖁 तदलामे गृहेष्वेवारण्ये जन्तुविवर्जिते ॥ २ ॥ १ इति उपलक्षणं चेयमनशनादेः, ततो जिनभवनादी मंस्तारदिक्षाप्र-🦉 हानो वा, मरणे वाऽज्युपस्थिते । मंत्रिख्य तपसाऽऽत्मानं, मंयमं प्रतिपद्यते ॥१॥ अहेतां जन्मनिर्वाणचैत्यस्थाने प्रतिश्यये ।

। अष्टिभरधिकाः चत्वारिशद्धचत्वारिशत, कार्यो इति शेषः, किरूपा एते कार्योः १ इत्याह—' प्रियधमीदिसमेताः ' । अहयाल , ति निर्वापयन्ति—अनशानिनं मुखे स्थापयन्तीति निर्वापकाः—प्रतिचारकाः ' तु ' पुनरथें, कियन्तः १ । होऽसक्तनादि बाऽङ्गीकार्थे, इह चानक्रनस्य नियमात्सप्रतिकमेत्वादेतदङ्गीकरण एव विशेषविधमाह—' निज्जावया

🖔 १ द्वार २ संधार ३ कहम ८ वाहे ५ य अग्मदारीने । ६ मने ७ पाण ८ वियारे ९-१० कहम ११ दिसा जे 🎙 '' पासत्थोसन्नकुसीलठाणपरिवाज्जिया उ गुणजुता । वियधम्मवज्जभीरू अहयालीसं उ निज्जवगा ॥ १ ॥ उन्जत भावप्रधानत्वान्निदेशस्य प्रियधमेत्वादिभिगुजैः समेता-युक्ताः, आदिशब्दाद् हढधमेत्वादयो गृह्यन्ते, तथा चोक्तं-

🎙 हिडा ॥ ३ ॥ " तत्र येऽनशानिनमुद्धतीयांत परावतीयांत च ते चत्वारः 'उब्बत्त ' ति प्रथमपदेन निर्देधाः, ये , 🖑 समत्या १२ य ॥ र ॥ एष्टिंस उ पयाणं चडक्कमेणं गुणिज्जमाणाणं । निज्जानमाण संखा होद्द जहासमयाणे-

|﴿||उचारपरिष्ठापकाः ९, प्रश्रवणपरिष्ठापकाश्च १०, 'कहग'नि बहिधंमेकथकाः ११, 'दिसा जे समत्या य' चि ||﴿||दिशासु पूर्वाचासु चतमूप्वपि ये समर्थाः सहस्रयोधिप्रभृतयः, एकैकसङ्ख्यया क्षुद्रोपद्रवनिवारणाय घ्रियन्ते तेऽनेनेव 🍴 अग्रहारमूले ये तिष्ठन्ति ६, ' भत्ते १ ति तदुचितभक्तानयनयोग्याः ७, ' पाण ' त्ति पानानयनयोग्याः ८, 'वियार' ति हैं। चाम्यन्तरद्वारमुले तिष्ठन्ति तेऽपि चतुःसद्ध्य्याः ' दार ' चि हितीयपदेन सूचिताः २, एवं ' संथार ' चि संस्तारकर्तारः है। ३, ' कहग ' चि तस्यैव विदितवस्तुतत्त्वस्यापि धर्मकथकाः ४, ' वाइय ' चि वादिनः ५ ' अग्गदारंगि ' चि

 भी के अग्रीह १ ओहि २ अंतिय ३ वळायमरणं १ वसट्टमरणं ५ च। अंतीसछं ६ तन्मव ७ बालं ८ तह पंडियं ९
 मीसं १०॥ १॥ छउमत्थमरण ११ केवलि १२ वेहाणस १३ गन्धपट्टमरणं १४ च। मरणं भन्तपरिण्णा १५ हैं गिणी १६ पाओवगमणं १७ च॥ २.॥ 'आवीइ ' नि वीचिः-विच्छेदो न विचते वीचिः यत्र तद्वीचि तच्च तन्मरणं च मरणशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धाद्वीचिमरणं, तच नारकादिचतुगीतवर्त्तां जीवानामुत्पत्तिसमयादार- के मानुक्षणातुभवनेन निजनिजायुःकमदिलिकपरिशटनरूपं, 'ओहि'ित अवधिः—मर्यादा द्व्यादिरूपा तेन मरणमवधि- के मरणं, यन्नारकादिभवनिबन्धनायुःकमदिलिकावनुभवनपूर्वकं मृतस्य भ्योऽपि भवान्तरवर्त्तिनरतद्वभवपुरस्तरं मरणं के तह्व्यावधिमरणं, न चासंभवि गृहीतोडिझतानां कमेदिलिकावनुभवनेन विवक्षितभवे मरणे सित प्रनस्तान्येवायुद्ध- के मन्त्यं तच्च तन्मरणं वान्त्यमरणं, यदुपाचनारकावायुष्कमेदिलिकावनुभवनेन विवक्षितभवे मरणे सित प्रनस्तान्येवायुद्ध- के मन्त्यं तच्च तन्मरणं वान्त्यमरणं, यद्वपाचनारकावायुष्कमेदिलिकावनुभवनेन विवक्षितभवे मरणे सित प्रनस्तान्येवायुद्ध- के मन्त्यं तच्च तन्मरणं वान्त्यमरणं, यद्वपाचनारकावायुष्कमेदिलिकावनुभवनेन विवक्षितभवे मरणे सित प्रनस्तान्येवायुद्ध- के मन्त्यं तच्च तन्मरणं वान्त्यमरणं वान्त्यमरणं वान्त्यमरणं वान्त्यमरणं वान्त्यमरणं वान्त्यमरणं वान्त्यम्यस्तान्ति वान्त्यम्यने वान्त्यम्यले । मृतिः मरणं द्शाविघप्राणप्रहाणलक्षणं 'सप्तद्शाविधं ' सप्तद्शसङ्ख्यप्रकारमावीच्यादि, तदुक्तम् 🔰 पायवहांगिणिमरणं, भत्तपरिणणं च कायव्वं ॥ १३० ॥ मरणं सत्तरसिवहं, नाउं तत्थंतिमाइ मरणाई।

🕍 छिकद्रव्यादीन्यनुभ्य भवान्तरे मरणं न भवति तदन्त्यमरणं, ' वह्यायमरणं ' ति भमन्नतपरिणतीनां ज्ञातिनां ज्याभाष्य-बसायतो वरुयता-च्याद्यद्यमानानां मरणं वरुन्मरणं, 'वसट्टमरणं च' चि दीपशिखावरोकनाकुरितपतद्गस्येवेन्द्रिय-विषयवशात्तीस्य मरणं वशात्तीमरणं, 'अंतोसहं ' ति मायानिदानमिथ्यादर्शनानि जीवस्य दुःखहेतुत्वाच्छत्यानीव श-व्यानि तद्यक्तस्यानाछोचिताप्रतिकान्तस्य मरणमन्तःश्च्यमरणं, तदुक्तम्—" गारवपंकनिबुद्धा अङ्यारं जे परस्स न कहाति । दंसणनाणचिर्ते ससङ्घमरणं भवे तेसि ॥ १ ॥ '' परस्येत्याचायेदेः । " एयं ससङ्घमरणं मरिऊण महब्मए कि तह दुरंते । सुइरं भमंति जीवा दीहं संसारकृतारं ॥ १ ॥ '' 'तब्भवंगित तद्भव एव मरणं तद्भवमरणं, विव-कि किंचादेति , बालं ' ति बालमरणमविरतसम्बन्धि , 'तह पंडियं ' ति तथा पण्डितमरणं यत्सवेविरतानां , मीसं ' ति | क्ष्म| तत्र तिष्ठन्ति ये ते छद्मस्थास्तेषां मरणं छद्मस्थमरणं, मत्यादिज्ञानिमरणमित्यर्थः, 'केवाले ' त्ति केवलं—संपूर्णं ज्ञानं | क्षायिकं तिष्ठद्यते येषां ते केवलिनस्तेषां मरणं केवलिमरणं, 'वेहाणसं' ति विहायो—नमस्तत्र भवं वेहायसं, यदुद्ध-﴿ | मिश्रमरणं देशविरतानां, ' छडमत्थमरणं ' ति छाद्यति—आवृणोति जीवस्य ज्ञानादिपरिणाममिति छज्ञ—घातिकमे

शब्देन भक्तपरिज्ञाया एवोक्तत्वात्, ' इङ्गिणि' ति इङ्गिनीमरणं यदिङ्गितप्रदेशे चतुर्विधाहारवर्जनेनान्य-निरपेक्षमात्मनैबोद्दर्ननादि कुवेतो विशिष्टतरधुतिसंपन्नस्य मरणं, 'पाओगमणं व' ति 'पाओग ' ति पदैक-अज्ञाओ देशे पद्समुदायोपचारात पाद्पस्य—तरोः उपगमनं—समीपगमनं निश्चेष्टताघमेण यत्र तत्पाद्पापगमनं तच्च तन्म-रणं च पाद्गोपगमनमरणं, प्रथमसंहननवार्सिनो निष्प्रतिकमेणो विशिष्टतमधुत्यध्यासितस्य निमेषादिचेष्टाविकल-सन्बेऽवि य पढमसंघयणवज्जा । सन्वेऽवि देसविरया पच्चक्खाणेण उ मरंति ॥ १ ॥ " इत्यत्र प्रत्याख्यान-तया स्वयं तरोारिव पतितस्य यन्मरणं तत्पाद्पोपगमनमरणं, इदं च हेघा—निस्सायैनिस्सारिभेदात, 'ज्ञात्वा ' अवबुध्य 'तत्र 'तेषु मध्ये ' अन्तिमाति ' अन्त्यानि मरणानि ' कत्तेव्यानि " विधेयानि कत्तेव्यशब्दो गाथापर्यन्त-न्धनेन नभिं छम्बमानस्य मरणं तद्वैहायसमरणं, ' गद्धपट्डमरणं च ' ति यदुत्पतन्निपतद्ग्र्धादिपति मिस्कुलायां पाठात तया भरणं भक्तपरिज्ञामरणं कस्यचिन्मरणं तद्रघपुष्ठमरणं नियमात्स्वतः परतश्र प्रतिकर्मसमन्वितमार्थिकादीनामपि साधारणं— ' सञ्बाविय मत्तपरिणगत्ते मत्त्तपरिज्ञा—त्रिचतुविधाहारत्यागो, मरणशब्दस्याये प्रचुरतरकरंकसंकीर्णश्मशानभूमौ निपत्य ग्रुषादितुण्डखण्ड्यमानस्य

|बस्येयत्र योडयते, ननु कत्तेव्यमित्येकवचनान्तं तत्कथं मरणानीति बहुवचनान्तेन योडयते १, सत्यं, प्राकृते 🕍 संलेहणाइ पुन्वं, वियडणमुच्चारणं तह वयाणं। तिविहं चउन्विहं वा, आहारं वोसिरे सन्वं ॥ १३१॥ संलिख्यते—तनूक्रियते शरीरकषायादि यया सा संलेखना, सा चोत्कषेतो हादशसंवत्सरा विज्ञातमरणस्य भणिता, यहुक्तम्—" चत्तारि विचित्ताहं विगहेनिञ्जहियाहं चत्तारि । संवच्छरे य हुन्नि य एगंतरियं च स्टिङ्गाविभाक्तिवचनन्यत्ययस्पेष्टत्वान्न दोषः, तान्येव नामत आह—'पायवइंगिणिमरणं भत्तपरिणं च' ति विकृतिराहतानि आयाम ॥ १ ॥" चत्वारि वर्षीणि याविद्यिचित्राणि तपांसि—उपवासपष्ठाष्टमादीनि प्रथमं कंरोति, संवत्सरद्ययमेकान्तरिताचाम्लेस्तिष्ठति, तत्र ' पायव गत्त पादपोपगमनमिङ्गिनीमरणं भक्तपरिज्ञा चेति, एतानि च प्राग्व्यातान्येवेति गाथार्थः चत्त्रारि वर्षाणि तद्ये पारयतीति सम्प्रदायः, विघते, पारणके विकृतिं न गृह्णातीत्यर्थः, पारणके सर्वकर्षं |तृतीयद्वारमधुना---विचित्रतपांसि ঘ , अत्र

गिरिकन्दरं गत्वा पादपोपगमनं करोति, निःसारिणस्तस्य चिकीर्षया उ वाशब्दाह्रसतावपि तत्करोतीति, पादपोप-" वासं कोडीसिहियं आयामं कट्ट आणुपुन्त्रीए । गिरिकंद्रं च गंतुं पाउवगमणं अह करेड़ ॥ ३ ॥ '' | हादरावर्षे तु कोटीसिहितं निरन्तरमेकान्तरितं वाऽऽचाम्लं कृत्वा क्रमेण यचनिःसारपादपोपगमनं चिकीषिति तदा परित्यजाति खेळ्ळमळके, अत्र प्रेरकः प्राह-कि निमिनं तैलगण्ड्षधरणं १, आचार्थ आह-" लुमखत्ता मुहजंतं मा गमनं चोपलक्षणं मक्तपरिज्ञादेरिति, आदिशब्दात-" पिञ्छिहायणंमी चउरो घारेतु तेछ्वगंडूसे । निसिरेइ खेह्यमछे, कि कारण गक्चधरणं तु । ॥ ॥ ॥ " पाश्चात्यहायने हाद्शवषें चतुरो मासान् पारणकेषु तैलगण्डूषान् घारियता हु खुहेज्जित तेण घारेड् । मा हु नमोक्कारस्ता अपचलो सो हवेज्जाहि ॥ ५॥" पाश्रात्यसंवरसरे निरन्तराचामास्छक-अणोऽवि य छम्मासा होइ विगिद्धे तवोकम्मं ॥ १ ॥ " एकाद्शसंवत्सरस्याचान् षण्मासान् यावन्न अतिविकुष्टम-अष्टमादि तपश्चरति, चतुर्थं षष्टं वा विघाय परिमितेनाचामाम्छेन पारणकं विघचे, न्यूनोद्रतां करोतीत्यर्थः, अन्यानिप चामेतनान् षण्मासान् संलेखनाकर्तुभेवति विकृष्टम्—अष्टमादितपश्चरति, पारणके त्वाचामाम्लमेव पारीमियं च आयामं चतुर्थं कृत्वा काञ्जिकाचामाम्लं करोतीत्यर्थः, ' नाइविगिड्डो य तयो छम्मासे

रणेन रूक्षावान्मुखयन्त्रं वातादिना मा क्षोभीदिति हेतोर्गण्डुषघारणं, ननु मरणस्याङ्गीक्रतत्वान्मुखक्षोभेऽपि को दोषः?, उच्यते, मुखयन्त्रक्षोभे नमस्कारोच्चारणासमथोंऽसौ भवेदित्यादिविधिगृंह्यते, तत्यूवै-संछेखनादिपूर्वे 'वियडण ' नि॥ त्रिविधं पानकसमन्वितासनादिभेदानु चतुर्विधं वा ' व्युत्मृजेत ' परित्यजेत ' सवे ' निरवशेषं, अत्र चायं विधि:-अपराह्नसमये तावद्नशनप्रतिपत्तिः कार्या, यदि च कालसहता न भवति तदा पूर्योह्नादिकालेऽपि, तच जिनायतने | साघुसमीपे स्वीकत्तेव्यं श्रावकेण, संहननसहायाद्यभावे च स्वगृहेऽपि, तरिंमश्र कुते भावनाराधनापाठनादिनमस्का-विकटनाम--आलोचनां, द्यादिति शेषः, ' उचारणं तह वयाणं 'ति तथोचारणं-संशब्दनं व्रतानां-प्राणातिपात-विरमणादीनां, कुर्यादित्यध्याहारः, ततास्त्रिविधं चतुर्विधं वाऽऽहारं व्युत्मुजेत् सवैमिति, तत्राशनखाधरशाधभेदेन दुःखम्-बालमरणैः ' जल्ड्यलनप्रवेशादिभिः ' जीयः ' प्राणी ' सनिदानः ' निदानसम्बन्धसहितः पावइ जह संभूई, पंडरअजा व दिहतो ॥ १३२ ॥ बालमरणेहि जीवो सनियाणो दुक्खसागरमपारं। ...दिपरेण निर्यापकादिसामग्रीसमन्वितेन स्थेयमिति गाथार्थः ॥ दोषद्वारं त्येवम्—

साकेतनगरस्वामिनश्चन्द्रावतसकस्य महानरपत्तुगचकार, तीव्रसंवेगभावनाभावितान्तःकरणश्वोपाचाद्विधिध-वद्यानगारधमेदेशनासमुत्पन्नसवैविरतिपरिणामः प्रवच्यामङ्गीचकार, तीव्रसंवेगभावनाभावितान्तःकरणश्वोपाचाद्विधिमः हिन्नः समं सूरिणा विहरस्वप्रतिबद्धविहारेणान्यदा कथिबदेकस्यामटन्यां सार्थभ्रष्टो बुमुक्षापिपासापीडित इतस्ततः मंचरन्नवलोकितश्चतुर्भिगोपालदारकेः, समुत्पन्नशुभभावैः प्रतिलाभितो यतिजनोपयोग्यैस्तदेशकालोभितद्वचेद्वेर्ध्यादिभिः, भं क्यत्याद्रपि वेल्या प्रापितोऽभीष्टपुरस्य पन्थानं, तस्द्रकभावाविज्ञितमानसेन मुनिना तु कृता तेषामुचितदेशना, परि-साकेतनगरस्वामिनश्रन्द्रावतंसकस्य महानरपतेमुनिचन्द्रनामा पुत्रः कदाचित्सागराचार्यसमीपे समाकार्णतान-असातोद्यरूपं तदेवातिदुर्लेङ्घत्वात्सागर इव-ममुद्र इव दुःखसागररतं 'अपारं ' अपयेवसानं 'प्राप्नोति ' लभते 

||हूँ|| ||क्क|| शाण्डिल्यनाम्नो ब्राह्मणस्य यशोमत्यिभिधानाया दास्या विनयादिगुणावर्जितेन तेनैव ब्राह्मणेन भायतिन-||क्क|| हैं एव वटकोटरात्रिगेत्य दन्द्यूकेन दृष्ट एकस्तयोः, दृष्टो दृष्ट इति वद्ज्ञुत्यितो वेगेन, द्वितीयोऽपि तद्ञ्च- कि निप्रतिवोधितः काकोदरिनिरिक्षणार्थिमितस्ततो हस्तक्षेपं कुर्वाणो दृष्टस्तेनैवाहिना, विषवेगाक्रुवितचितमे च निप्रतिवोधितः काकोदरिनिर्सारह्रहरूक्वालाऽऽविरुवदनवीभत्तो च केनचिद्विरचितप्रतीकारो क्षणमात्रेण प्रति प्राप्ता हाविष कालिज्ञराभिधाननगवरे कस्याश्रिद्धनम्या मृगशावयुग- कि न्यान्ता, समुपारूढप्रोहवयसीश्र क्रमेण पूर्वभवसहवाससमुपजातप्रीतिप्रकर्षयोः समं चरतोः समं निषीद्तोः समं क्षि विष्टेनिर्मिर्दे, कि रायानयोः समाजगाम कदाचिद्दण्णकात्यः, तिव्रतृष्णोपतातापप्यमानौ च जलिपपासया समागतौ वेत्रवतीसिर्ते, कि सर्वेतस्तर्रहतारक्तमवळोकयनतौ तस्याः सिलेळमापीय समुत्तरन्तौ निविद्धवनगहनान्तरिततनुना छुच्धकेनैकेन कि 🐰 नाङ्गीकृताया गर्भे पुत्रयुगळत्वेनाजनिषातां, उचितसमयेऽतिकान्तबाळमावी च कदाचित क्षेत्ररक्षानिभिनं गतावटवीं, 炎 | तत्र न्यग्रोधपादपाधोवार्त्तनोस्तयोरस्तं गतः सहस्रकिरणः, स्थितौ तौ तत्रैव, क्षणमात्रेण च समागतनिद्रयोस्तत ||सर्वेतस्तरळतारकमवळोकयन्तौ तस्याः सिळेळमापीय समुत्तरन्तौ निविडवनगहनान्तरिततनुना छुब्धकेनैकेन| ||पुरातन्वैरिणेव कर्णान्ताकृष्टचण्डकोदण्डदण्डोन्मुक्तैकबाणेन विद्यै मर्मप्रदेशे, प्रहारवेदनाविधुरश्रारीरो च परित्यक्षे श्री पाणेः, आर्ववहोन भयोऽपि संजाती मृतगङ्गा-हदोपकण्ठवासिन्यां एकस्यां हंसिकायां हंसयुग्मभावेन, तथेव योवन- मृत्याती तिक्रिक्ति संजाती मृतगङ्गा-हदोपकण्ठवासिन्यां एकस्यां हंसिकायां हंसयुग्मभावेन, तथेव योवन- मृत्याती तिस्मिनेन महान्द्रहे कीडन्ती विवित्रकीडामिः अपरिसम्बह्गित्रायां विश्वप्रमित्रति केनावित्यापकमें काशाविषये काशाविषये काशाविषये काशाविषये काशाविषये मृत्यात्ता साहायनसमुद्धस्य भूतद्वासिमानाताक्वायकस्याणिहिकासियानमायां वास्वप्रमित्याहिने। स्वित्य काणादिता महायनसमुद्धस्य भूतद्वासिमानगरी तिथेवातिभातिसमन्वितो संप्रावयवाधिको,तस्यां व नगर्या तदाऽमितवाहिनो कियानो,तेन कर्सिक्षिन्यहत्यपराधे संभावितो नमुचिनामा मन्त्री,तीवरोषत्तरस्येव भूतद्वाण्वाद्याय सम- काणात्रकालेको,तस्यां व नगर्या तदाऽमितवाहिनो क्या-मोः! भोः! भोः! तदा सम्प्राविद्यादिष्ठाई राजा, केवळं यदि मदीयपुत्रको गुत्तभूमीगृहप्रविद्य गितादिक्राय प्रतिपन्नमनेन काणा क्राव्यत्य सम् काणाहिका व मदङ्गजोपाच्यायोऽयमिति बहुमानेन स्नानमोज- काणाद्वारा समिति तत्रजो, प्रवृत्ते, प्रवृत्ते मालां, अणाहिका व मदङ्गजोपाच्यायोऽयमिति बहुमानेन स्नानमोज- कादिकारिकारिकारि नित्यमेव निवेचीयितुमारेमेऽस्थ, गच्छत्य केष्ठिविद्यसे हुदेनतया हथीकतुरङ्गमानां हुर्वहा- व नाद्द्यारीरिकारि नित्यमेव निवेचीयितुमारेमेऽस्थ, गच्छत्य केष्ठिविद्यसे हुदेनत्या हथीकतुरङ्गमानां हुर्वहा-

| कास्यास्यहमेतदुचितमिति बुद्ध्या स्थितमञ्जवृत्या, कालान्तरे च कृते स्वपुत्राभ्यां सकलकलासङ्ग्रहे व्यव-| स्थितो भूतद्वत्तरतं हन्तुं, विद्गितपित्राश्याभ्यां च चित्रसंभूतिभ्यामस्मदुपाध्यायोऽयमिति कृतज्ञतया विधाय रह-| क्षि स्यभेदं त्रासितो गतो हस्तिनागपुरे सनरकुमारचक्रवर्तिसमीपं, भवितव्यतानियोगेन प्राप्तरतत्रामात्यरत्यम् । इतश्र ||४|| गणयति स्पृत्यास्पृत्यविभागं, न त्रक्षयति स्वपरगुणदोषनिमित्तं, तद्दार्थतामनयोः पुरीमध्ये प्रवेशः, ततः प्रतिपन्ने|| क्षि तया मकरकेतुराजाज्ञायाः चटुळतया रमणीस्वभावानां समजन्यतुरागपरविशा सा तिसिन्नेव, समं तेन प्रवृत्ता विषयसुलमुपभोत्तुं, विज्ञातश्रोष व्यतिकरो भूतद्त्तेन, केवलं जायेतां सकलकलाकलापपारगी मत्पुत्री तावत्पश्राद् जनस्य ताभ्यामापे वस्त्राच्छादिः च गतिनृत्यादिन्यापारं || प्रवृत्तावितौ लोकमहोत्सवं विलोकयितुं,

🕮 च सत्यमेव निवेदस्तदा कुरुत युवां सक्लग्गारीरमानसासातावन्ध्यकारणक्षिष्टकमेवनद्हनदावानलं जिनेन्द्रभाषितं 🥞 हैं साधुधर्म, ततो महाव्याधिषीहितातुराभ्यां सुवैद्यवचनमित्राङ्गीकृतं ताम्यां तद्दचः, प्रतिपादितं च—मगवत् । प्रयच्छिन । म वयोः सकल्डःखिमोक्षणीमात्मीयदीक्षां, तेनापि तद्योग्यतामाकल्य्य त्योहेता प्रवच्या, कालेन गीतार्थतायां निवेहिते निजन्नासिप्राये महर्षिणोक्त-मो ! मो ! विज्ञातहेयोपाहेयपदार्थसार्थयोभेवतोनं युक्तमेवमध्यवसातुं, यादे 🌹 तु ध्यानसमाती बमेलामाशीवदिपूर्व कुतो मवन्ती समागतावित्यामाविती, ततस्ताम्यां स्वरूतान्तकथनपुरस्सरं अतिमुखदमाकण्ये तदीयगीतध्वनिमुम्डयेतरप्रेक्षणकं तावे- 🕍 तबदनाभ्यामेकस्मिन् प्रदेशे मूत्वा गातुमार<sup>ड्</sup>यं, श्रुतिमुखदमाकण्ये तदीयगीतध्वनिमुम्डयेतरप्रेक्षणकं तावे- 🕍 ैं हाष्टिपथमनततार तथोभेहामुनिः, दृष्टमात्रेऽपि तस्मित्रानिद्ती मनसा, गती तत्सकार्या, वन्दितवन्ती भावसारं, साधुना तुङ्गागिरिवरं, तस्य चैकस्मिन् विमलशिलाति विकृष्टतपश्चरणशीषितरारीरः गुभध्यानपरायणः कायोत्सर्गन्यवरिथतो 🐞 बागत्य परिवारिती प्रेक्षकलोकेः, अक्षेपाकृष्टचीव्रप्रकटीभूतवद्नी च प्रत्यमिजाती हतहति जुवाणेनिष्काशिती 🜡 वामिति सयेन पलाच्य गती योजनमात्रं भूमागं, जातिदूषणोपजातगुरुनिवेदी च क्रतमरणाध्यवसायी समारुहो 🖔 नगरीतः, ततो यदि कथञ्चिङ्जास्यति तौ राजा तदा मदीयाऽऽज्ञा लिह्नतेति संजातकोपः प्राणेभ्यः पृथक्कारियव्यत्या-

| काय याष्टः पातता घरणातल, जहह । ज्यान्य न्यान्य हु । ज्यान्य हु । ज्यान्य हु । ज्यान्य मन्त्री खिलीकुर्यस्तरक्षणादेव कि न | हि । जिलान्य के निविद्यक्त निविद्यक्त साघोस्तपःसामध्ये कि विविद्यक्ष मन्त्री खिलीकुर्यस्तरक्षणादेव कि न | जिलान्य कि न जिलान्य कि ||प्रकटीकरिष्यति मचरितमिति चिन्तयता यष्टिमुष्ट्यादि्घातैबेहुतरं कद्ध्यैमानो विकृष्टतपश्चरणक्षणिबलतया वेपमान-| 🖔 ||काय यष्टि: पतितो घरणीतले, अहह ! निरपराधरयास्य मुने: किमेतदारब्धमेतेनेति ख्रुवाणो मिलितस्तत्रानेको लोकः, मुखमवलोकितमित्युपजातकोपेन ताडितो गाढकशाप्रहारैः, निकटमागतेन प्रत्यमिज्ञातश्च स एष मातङ्गदारको |कदाचित्प्राप्ती हस्तिनागपुरं, स्थिती तह्यहिवीतिन्युचाने, अपरेचुमसिषपणावसाने पारणकनिमित्तं संभूतिसाधः |विनाशमवाप्स्यत् १, तदेवंविषशक्तिविकलो निरर्थक एवैतस्य दुष्करस्तपःक्केश इति, एतदाकण्ये स महामुनिः ] यस्तदा मया पाठितः तद्याबदेष मां न प्रत्यभिजानाति ताबिद्दनाशयाम्येनं, अन्यथा राज्ञस्तदन्यलोकानां चैष प्रविधे नगरं, उज्झितधर्मिकां मिक्षामिम्छषद्मीयामितो गृहे र पर्यटितुमारेमे, भवितब्यतानियोगेन दृहरो निजगहाहिनिगेतेन प्रामान्तरे गन्तुमिन्छुना तेन मन्त्रिणा, प्रथममेवास्यामङ्गलभूतं जातायां वष्ठाष्टमदश्मद्दाद्द्याद्देमासमासक्षपणादिविचित्रतपःकमीदिभिरात्मानं भावयन्तौ प्रामानुप्रामेण विहरन्तौ 🏽 को पमुपगतस्तिद्विनाशनाय मोम्तुमारब्धस्तेजोलेश्यां, ततः कृष्णाभपटलैरिव बहलधूमोत्पीलैनिंघद्रलोकलोचनप्रसर्ग

िक्यतां जीवितप्रदानेनास्य जनस्य प्रसादः, एवमभ्यध्येमानोऽपि चक्रवर्तिना यावद्सौ नोपशाम्यति तावाच्चित्रमुनिः असहामुनिः कोऽपि कुपित इति जनप्रवादमाकण्ये बहल्धमान्धकारितं गगनाङ्गणं चावलोक्य समाययौ तं प्रदेशं, असहामुनिः कोऽपि कुपित इति जनप्रवादमाकण्ये बहल्धमान्धकारितं गगनाङ्गणं चावलोक्य समाययौ तं प्रदेशं, असिनभाषितानुसारिवचनैः कथं कथमप्युपशामितः संभूतिसाधः, समाश्वरतचेताः संवेगमुपगतो–हा दुष्कुतं िजनभाषितानुसारिवचनैः कथं कथमप्युपशामितः संभूतिसाधः, समाश्वरतचेताः संवेगमुपगतो—हा दुष्कुतं कृतामिति प्रजल्प्य समुत्थाय ततः प्रदेशात्सह चित्रमुनिवरेण गतरतदेवोद्यानं, तक्तिमित्तवेराग्येण च जीवित-्र विहितकोधेन बन्धिया हढरञ्जुबन्धेनैरयमानाथितः साधुसमीपं, प्रत्यभिज्ञातरताम्यां, मोचितोऽनुकम्पया, सन्दक्षमारचक्रवर्ती चानशनप्रतिपत्तिमवगत्य साधोः सान्तरप्रकर्ताः तेन बन्दिती भावसारं चित्रमंभूतितपरिवनी, अत्रान्तरे कथञ्चित्स्रीरत्नस्य सुनन्दायारतपरिवपादपतनमाचरन्त्याः 🌞 विज्युम्भतो बनान्धकारः, भयकोतुकाकृष्टमानसाः निकटीमूय नागरकाः परिदृष्टमुनिकोधविल्यसिता अभिवन्ध 🖔 प्रबुत्ताः प्रसाद्धियेतुं, कुतोऽप्यवगतवृत्तान्ताः सनत्कुमारोऽप्याजगाम तत्प्रसादनाय, विराचिताञ्चलिपुटः प्रणम्य बभाण 🕯 च-क्षम्यतां महामुने ! यदनार्थचेष्टितेन केनाप्यपराद्धं, क्षमाप्रधाना हि साधवो भवन्तीति प्रतिसंहियतां तपरेतेजः,

| इसं मुखमनुमूय कदांचिच्च्युत्वा तताश्चित्रजीवः पुरिमताल्जनगरवास्तव्यस्य गुणपुञ्जनामधेयस्य श्रेष्ठिनो नन्दायाः पत्त्याः | अ | अ | उत्रो जातः, इतश्च संभूतिजीवः काम्पिल्यपुरे ब्रह्मनरपतेश्वलिन्या महादेच्याश्चतुदैशमहास्वप्रमूचितः समजानि तनयः, | अ | विविह्तं च क्रमेण ब्रह्मद्वत् इति नाम, ब्रह्मराजस्य चौत्तमराजवंशसंभूताश्चतारो राजानः मुहदोऽभूत्रन, एकः | अ | काशीविष्याधिपतिः कटकराजो दितीयो गजपुरनेता कणेरद्त्तोऽन्यश्च कोशल्देशस्वामी दिध्नपतिश्चतुर्थश्वमपानायकः | अ | पुष्पचूलश्चेति, ते चात्यन्तकहेनान्योऽन्यं वियोगमनिच्छन्तः समुदिता एव संवर्त्तरमरमेकैकं परिपाट्या विचित्रलेखिन | अ | विवाहेः स्वस्वराष्ट्रेष्ठ तिष्ठन्तोऽन्यदा मिलिता एव ते ब्रह्मसाविष्यमागताः, तेषां च तत्र तिष्ठतामन्येद्यवै— ग्रं० ९००० ] | अ | विवाह्त वस्तादि मन्त्रमणिमूलिकाद्यसाच्यः शिरोरोगः, ततो व्याहत्य कटकराजादिमित्राणि तदुत्सङ्ग्विनं | अ | अ | विवाह्तस्य व्रह्मद्वतः कित कारियतच्यो राज्येमव | अ | ||हु|| मस्ति तदा जन्मान्तरेऽहमेवंविघस्य स्त्रीरत्नस्य स्वामी भवेयं, न गणितश्रास्माहुरध्यवसायान्तिवर्त्तयंश्चित्रसाधुः, ||हु|| ||हु|| आयुःपयंवसाने च मृत्वा हावच्युत्पन्नो सौधमेदेवलोके नलिनीगुल्मविमाने देवत्वेन, तत्र च प्रभूतकालं देवभवातु-(क) | अस्तिमाञ्चम्य संभूतिसाधुना समुद्रीणमोहोदयेन कृतो निद्रानबन्धः-यदि मत्कृतस्यास्य तपसः किञ्चित्फल-

मङ्गिषेगजमादाय तथैवागतः, ततो दीर्धराजः तच्छत्या बमाण चुलनी-अहं त्वत्पुत्रेण काकः कहिपतस्तं तु कोकिसेति, क्ष भू ज्योऽपि य एवं कारिव्यति तमहमित्यं नित्रहीण्यामीति वद्त्य मध्येऽत्ताःपुरं प्रविष्टः, अन्यादिने च भद्रकोणुक्या सहि भू के मधे, ततरतयास्तेऽनेन कुमारो दुखारेतमसहमानो मनसा तस्या अवकोधनिमिनं काककोकित्यासंग्रहणं गृहीत्या- कै मचानिनधुनो, यथा-वांस ! जुलनी तावाहेयं जाता हुआरिजी, तत जापय रहिति ब्रह्मदार्यासु- मित्रणा विज्ञायेतह्यातिकरं य एवमकार्यमाचरति स कथं बहादनारयोद्यममित्रविष्यतीति विन्तयता। भणितो भू जुळचेत मह संप्रत्यो विषयमुखं मेनितं, गन्छत्म न हिनेषु केषुनिद् ब्रह्मगति।हतीयहर्वयमूतेन धनुराख्येन के बील चिन्तियिते प्रमृत्यः समं तदीयमात्रा चुलन्या, ततो हुबीएतयेन्द्रियाणामवगण्य ब्रह्मामित्रत्यमवमन्य वचनीयं १ मुन्यान्यिवित्रामः, ततो गतेषु तेषु दिश्तानः परिपालिवितुमारेमे तहाज्यम्, अवलोकवितुमार्क्वो माण्डागारं, गुजका-भैरवेतां नात्मसात्करोति तावद्म्माभिरेतद्राच्यं पाळनीयम्, अतः मवेसंमतेन दृषि एवात्रास्तां, वयं तु स्वस्व ें सिस मृतकृत्यं, गतेष्ठ केषुनिहिनेषु प्यतित्रोचितं कटकराजाविभिः—यथैष ब्रह्महत्तो यावह्चापि राज्यधूकेरण- भू है भग्नेहर, एवं छतराज्यक्तितो मरणपर्वतमानत्या जीवलोकस्य गतः कद्मित्यव्यतं, छतं तह्यस्ये- ।

तथोदितं—बाहरवाबद्दा तद्दा ब्रवीति, तेनोक्तं—मैतं वोचः, प्रेक्षापूर्वकारितयैवमभिधचे, तत्कोमलोऽप्युच्छेयतां व्याधिः, क्षि तद्दावाव्दामिष्य सावया रतिसुख्वयावातकारी, मयि स्वाधीन तवान्येऽपि तनूजाः संपरस्यन्ते, कामसुख्युच्छ्यवां व त्ये- क्षि विवाद्यव्याप्त्य । रागाविद्दा रमणी क्षि तद्द्यक विद्धाति । ॥॥ " तथाऽन्येरप्युक्तम्—" आधारो मानसानां कपटशतगृहं पत्तनं साहसानां, तृरणामे- क्षि वा तद् यक्ष विद्धाति । ॥॥ " तथाऽन्येरप्युक्तम्—" आधारो मानसानां कपटशतगृहं पत्तनं साहसानां, तृरणामे- क्षि वा तद् यक्ष विद्धाति । ॥॥ " तथाऽन्येरप्युक्तम्—" आधारो मानसानां कपटशतगृहं पत्तनं साहसानां, तृरणामे- क्षि वा तद् यक्ष विद्धाति । ॥॥ मणितं च तया-यचेवं तदा तथा विनाय्यतामसौ यथा जनापवादो न जायते, क्षि तद्धे च कारिकेषाम्यनेकस्तम्भयतिष्ठितं ग्रासिगंभयवेशं जतुगृहं, विग्रहानन्तरं च तत्र सुक्षप्रसाम्यामिद्दाने क्षि तद्धे च कारिकेषाम्यनेकस्तम्भयतिष्ठितं ग्रासिगंभयवेशं जतुगृहं, विग्रहानन्तरं च तत्र सुक्षप्रसाम्यामिद्दाने क्षि तत्रक्षे व्याचित्तिकायेसस्य भविष्यति, एवं मन्त्रवित्या प्राप्त्या महाराजदृहितः कुमारपाणिग्रहणानिमित्तं । अहं तु किमपि तिर्धे गत्वा परखोकहितमान्- क्षि कार्यवित्तान्ते, तद्यमेव चिन्तिय्याति वः प्रयोजनानि, अहं तु किमपि तिर्धे गत्वा परखोकहितमान्- क्षि |तयोदितं-बाद्धत्वाद्यहा तहा ब्रवीति, तेनोक्तं-मैवं वोचः, प्रेक्षापूर्वकारितयैवमभिषत्ते, तत्कोमलोऽप्युच्छेद्यतां व्याधिः,

हिं रामि तद्रमन्यस्य मां, तेन कैतवेनोक्तम्-अलमन्यत्र प्रवासेन, अत्र स्थित एव दानादिना धर्म विधेहि, ततोऽसी हैं। पाणिग्रहणं, तदनन्तरं विमुज्य जनसमूहं प्रवेशितः कुमारः सवधूकः कतिपयपूजीद्यानुगतो जतुगृहं, तत्र स्थितो वर-॥ यतो रहस्यमेदः, इतश्च-विविधनेपध्यपरिजनान्विता तत्पुरमनुप्राप्ता सा वधुः, प्रवेशिता महाविभूत्या यावन्निवर्तितं 🕷 तहचः प्रतिपद्य गङ्गनदीतीरे महतीं प्रपं कारितवाच, तत्र दीनानाथपथिकपरिव्राजकादीनां दानं प्रवत्यामास, ह । दानमानोपचारगृहीतेश्र प्रत्यायितपुरुषेयिवज्जतुग्रहं प्राप्ता ताबरखानिता हिगन्यूतप्रमाणा सुरङ्गा, कृतो वरधतुःपुत्रा-

श्री त्यायात्र जतुगृहे पार्षिग्रहारं प्रयच्छ, येनेतः सुरङ्गहारेण निगेच्छामः, तेन च कुतं तहचः, ततो हात्रीप निगेती सुरङ्गया, विश्वायात्र जतुगृहे पार्षिग्रहारं प्रयच्छः, येनेतः सुरङ्गहारेण निगेच्छामः, तेन च कुतं तहचः, ततो हात्राय निगेती सुरङ्गया, विश्व प्राय्व कि वर्षानीः वर्षायात्र हात्र्य घतुमेन्त्रिणा प्रागेव हो प्रत्यायितपुरुषे सुरङ्गतो तुरङ्गमाधिरू धृष्णि प्रवायात्र प्रविश्व होर्गाय्यते। प्रवृत्ते प्रविश्व प्रविश्व हात्रीप ते। समारोपिती स्वाय्योः, प्रवृत्ती गन्तुं, कमेण ते। (गते) पत्र श्रायोजनमात्रां सुवं, दीर्गायविद क्षित्र हात्री समारोपिती स्वाय्यये।, प्रवृत्ती गन्तुं, कमेण ते। (गते) पत्र श्रायोजनमात्रां सुवं, दीर्गायविद क्षित्र होत्र स्वायाये स्वाये स्वायाये स्वाये स्वये स्वाये स्वये स्वाये स 🎉 तेनोक्त-यथा सा राजहाहिता केखप्रेषणेन मत्यित्रा निवारिता, ह्यं चान्या काचित्र, तद्स्यां प्रतिबन्धं पारिहत्य झाित्यु-॥ समन्तात्तद्वासभवनम्, उच्छक्तिते हाहारवः, ततः किं कत्तेव्यमिति मूहमानसेन पृष्टः कुमारेण वरघतुः-किमेतदिति, धतु मन्त्रिपुरं विमुच्य क्षणमात्रप्रहितपरिजनो यावदासाञ्चके ताववियामायामहत्यातिकमसम्भेये कथिदारादीपितं

हैं विजन्ध च श्रीवरसालङ्कतमस्य वक्षास्थलं, आत्मनाऽपि यिहितो वेषपरावर्ताः, ततो द्वावपि प्रथिष्टी ग्रामास्यन्तरं, अन्ना- (प्र श्री नितरे निर्गेत्यैकद्विजवरसृहादेकपुरुपेणोत्तो—स्वागतं युवयोः?, आगम्यतां मन्दिरं सुज्यतां चीते, तद्यचाननतंर गते। |४||श्राममध्यमानीय ततोऽपि नापितं मुण्डियत्वा कुमारस्य शिरः परिघाषयामास कपायवन्ताणि चतुरक्रुरुप्रमाणषट्टवन्धेन||५|| 🎳 बन्धुमतीनामिकां कन्यामुहिश्येका प्रवरमहेल्वा कुमारमस्तके पक्षित्याक्षतानवादीन्-गुत्र ! त्वमस्याः कन्यायाः प्रातो 🚧 🅍 | सिणो निपतितो तुरङ्गी, ततः पादाम्यामेव गच्छन्तो प्राप्तो कोट्याभिष्यानं यामं, तद् बहिः कुमारोण भिणतो बरघतुः, यथा— 🛚 🕯 ||वाघते मामतीव शुघा, द्वं पारिश्रान्तश्चारिम, तच्छत्वा वरधतुस्तेत्रेव तं संर्थाध्येकस्य वृशस्य वह्ळन्छायायां स्वयं मत्वा |४| | क | वर इति, तच्छत्वा वरघतुनाऽवाचि-किमेतस्य मूर्खेवटोनिंमित्तमात्मा खेयते १, गृहस्वाम्पवादीत्—मेत्रं वोचः, प्रथम-| भी मेव यतोऽस्माकं नैमित्तिकेनाटिष्णाक्ते ज्ञाला स्वत्यातिक्तात्मात्मात्मात् । 燭 स्थितश्च तं दिवसं तत्रेव, दितीयदिने भणितः कुमारो वरघनुना-दूरं गन्तव्यमतो निर्मम्यतामितः, ततो बन्धुमत्याः ||मेव यतोऽस्मांकं नैमित्तिकेनादिष्टमारते, यथा-पटुन्छादितवक्षा उपेत्य यस्त्यदृहं समं मुहद्गा संभोष्ट्यते सभावेता त्वदु-||डितुर्गृहपते | भर्ता ॥ १ ॥ ततस्तद्वनेन तृष्णीरियते वरघने। तस्यामेव वेलायां प्राहिता वन्धुमत्याः पाणि कुमारः

| सहावमावेय नियांतो, ततः प्राप्तों च दूग्वित प्रामान्तरं, तत्र सिल्लार्थी प्रविश्य वरघतुः शीघ्रमागतोऽज्ञवीत कुमारं| द्रिक्रांज्ञेन सकेतो ब्रह्मदत्तस्य मागी निरोधिता इति मध्येप्रामं मया जनवादः श्रुतः, तदत्र न चिरमावयो| द्रिक्रांज्ञेन सकेतो ब्रह्मदत्तस्य मागी निरोधिता इति मध्येप्रामं मया जनवादः श्रुतः, तदत्र न चिरमावयो| त्रस्यां च तृषाभिभूतं कुमारं स्थापयित्व वटञ्छायायां गतो वरघनुज्ञित्तमागेषं, प्राप्तों महाटवीं,
| त्रस्यां च तृषाभिभूतं कुमारं स्थापयित्व वटञ्छायायां गतो वरघनुज्ञित्तमायाय यावतावद्दश्यों
| त्रस्यां च तृषाभिभूतं कुमारं स्थापयित्व वटञ्छायायां गतो वरघनुज्ञित्तमारस्य च वाचे गतः काप्यमी |
| तिरोऽसो कैतवेन नीत्वा कुमारंदूरवर्तिनं दिशामागं विधाय कथित्रमालयायनसङ्केतं कुमारस्य न जाने गतः काप्यमी |
| ततोऽसो कैतवेन नीत्वा कुमारंदूरवर्तिनं दिशामागं विधाय कथित्रमालयो कदाचित्तापसाश्चमे । कदाचित्रमारसामातो |
| ततोऽसो कैतवेन नीत्वा कुमारंदूरवर्तिनं दिशामागं विधाय कथित्रनारप्ये, कदाचित्तापसाश्चमे । कदाचित्रमारसामो |
| ततोऽसो कैतवेन नीत्वा कुमारंदूरवर्तिनं दिशामागं विधाय कथित्वात्तायमास्य । कविद्यावायाद्वात्तात्ताः । दिवि विनाद्यामास, स्वराद्यं स्थावकार च ॥ ४ ॥ षद्वात्वात्ताः । दिवि विनाद्यामास, स्वराद्यं स्थावकार च ॥ ४ ॥ वह्यव्यति कालेऽन्यदा विज्ञसं नटेन, कमोण च । चक्रवर्ती सुविव्यतो, क्षाद्तीऽभवत्तदा ॥ ५ ॥ गते च कियरयिप कालेऽन्यदा विज्ञसं नटेन, क

छिनींगुरुमविमानानुभूतः स्मृतोऽभौ, स्मृतपूर्वभवतत्प्रत्ययेन पाश्चात्यभवा आपि चत्वारः स्मृताः, तदनु जगाम मूर्छो, 🔯 यथाऽच महाराज ! मधुकरीगीतं नाम नाट्याविधिं द्शीयिष्यामि, एवमास्विति प्रतिपन्ने चक्रवर्तिनाऽपराह्मसमये प्रारब्धो त्रिकचतुष्कचत्वरादिप्रदेशेषु घोषयैवं—"आस्व दासौ मृगौ हंसौ, मातङ्गावमरी तथा।" अस्यार्क्स्स्रोकस्य य 🕉 | उत्तरार्क् विस्वरार्व विस्वराति देवस्तथा करोमीति 🗳 पूर्वभविकचित्राभिधानः तत्सहोदरजीयो यः पुरिमतालनगरवास्तव्यस्येभ्यस्य पुत्रवेनोरपन्नः स जातजातिस्मरणो 🐇 गृहीतव्रतस्तत्रेवागत्य समवसृतो मनोरमाभिधानकानने, तत्र प्राशुके भूभागे निक्षिप्य पात्राद्युपकरणं स्थितो धर्म-प्रतिपाद्य प्रारेमे प्रतिदिवसमेव तथा कर्तु, लिखित्वा तद्दैमनेकपत्रकेष्ववलिबतमनेकस्थानेषु, अत्रावसरे स | आतृन्यतिकरस्तद्नेषणाय रहस्यमभिन्दान एव बभाण निजहृद्यनिविशेषं महामात्यवरघनुं, यथाऽस्य नगरस्य $\| ilde{x}\|$ नर्तितुमसी, अत्र चावसरे दासचेट्या सकल्कुसुमसमृद्धं समपितं ब्रह्मदत्तस्य कुसुमदामगण्डं, तत्प्रेक्षमाणस्य 🛚 🐇 मध्याऽय महाराज | मध्यकरीगीतं नाम नाट्याविधि द्शियिष्यामि, एवमास्त्विति प्रतिपन्ने चक्रवर्तिनाऽपरात्त्तसमये प्रारब्धो | निर्तितुमसौ, अत्र चावसरे दासचेट्या सक्छक्रसुमसमूद्धं समिपैतं ब्रह्मद्गमदामगण्डं, तत्प्रेक्षमाणस्य | मिध्करीगीतं च शृण्वतः समजानि विकल्पो—मयैबंविधो नाटकविधिदृष्यं कचिदिति, ततः सौधमेदेवछोकवर्तिन- | सम्तिप्रकार्यात्रेक्षात्रात्रेक्षात्रात्रेक्षात्रात्र समृताः, तद्गु जगाम मूर्छां, | सिर्वाण्यात्र समृताः, समृताः, समृताः, तद्गु जगाम मूर्छां, | स्मित्यात्रकरतात्रक्षात्रेक्षात्रात्र समृताः, तत्रोऽतौ समृतप्रवेभव- | सात्रव्यतिकरस्तदन्वेषणाय रहस्यमभिन्दान एव बभाण निजहृद्यनिविशेषं महामात्यवर्धतं, ततोऽतौ समृतप्रवेभव- | सात्रव्यतिकरस्तदन्वताद्वेष्क्ष्य प्र | अस्त्रव्यत्रक्ष्य प्र | स्मित्यव्यति तस्य राजा राज्यार्द्ध प्रयच्छिति, वरधनुना यथाऽऽज्ञापयिति देवस्तथा करोमीति | स्मित्रवेना गृहीतव्रतस्तेत्रवागत्य समवसृतो मनोरमाभिघानकानने, तत्र प्राशुके भूभागे निक्षिप्य पात्राद्युपकरणं स्थितो धर्म- "धानगतः कायोत्सगेंण, इह प्रस्तावे झाटित्याकण्यं " आस्व दासा " वित्यादि स्ठोकार्डमारवाट्टिकेन पठ्यमानं प्राह्म भू मिलः—" एषा नौ षष्ठिका जातिरन्योन्याग्यां वियुक्तयोः ॥ १ ॥ " ततोऽसावारविट्टिकरत्त स्ठोकार्ड पत्रके विलिख्य मुनिः—" एषा नौ षष्ठिका जातीरन्यान्यायां वियुक्तयोः ॥ १ ॥ " ततोऽसावारविट्टिकरत्त स्ठोकार्ड पत्रके प्रविक्त मुन्ते, तता भावेत्तः प्रमेत सम्पूणः स्टोकः, ततः स्रोहातिरकेण गतो राजा मुळी, तत अग्रव्हिकस्योपिर कुप्ति स्विति स्वां मोनितः कद्येकम्यः, पृष्टश्च कोऽस्य—पूरकः ? इति, स प्राहि— अग्रव्हिम्समीपवर्ची मुनिरित, ततो राजा चन्दनरसिकादिभिरुक्वचेतनोऽनगतम्रमिवरागमवृतान्तरतक्रिक्तिः। कुष्टिचितः सपरिकरो निर्येगे, दहरो च तेन मुनिरुवाने, तुष्टचेतसा वन्दितः, सविनयमुपविटरतदनितके, मुनिता कुष्टिचितः सपरिकरो निर्येगे, दहरो च तेन मुनिरुवाने, तुष्टचेतसा वन्दितः, सविनयमुपविटरतदनितके, मुनिता श्राव्यातिः होवस्ता मुनर्यातः, स्वायातिः स्वयातिः स्वायातिः स्वायातिः स्वायातिः स्वायातिः स्वायातिः स्वायातिः स्वायातिः स्वायातिः स्वयातिः स्वयातिः स्वयातिः स्वयातिः स्वयातिः स्वयातिः स्वयातिः स्वयानिः स्वयानिः स्वयातिः स्वयातिः स्वयातिः स्वयातिः स्वयानिः स्वयाने स्वयानिः स्व

बि चक्रवर्तिसुखमनुभवतोऽतीतः कश्चित्कालः, अन्यदेकेन दिजातिनोक्तोऽती—में। नृपेश ! ममेहशी वाञ्छोत्पन्ना यदि अ । वक्रवर्तिमोजनं भुन्ने, राज्ञोक्तं—मों हिज ! न मामकमन्नं त्वं मोक्तुं क्षमः, यतो मां हित्या एतदन्नमन्यस्य न सम्यक् अ । वक्रवर्तिमोजनं भुन्ने, ततो होजेनोक्तं—धिगस्त ते राज्यलक्ष्मीमाहात्म्यं, यदन्नमात्रदानेऽत्यालोचयित्तं, ततो राज्ञाऽस्ययाऽनुज्ञातं, अ । भीजितश्वासौ स्वोचिताहारेण मार्योध्यस्त्रवाद्दितृपौत्रादिवान्यवत्रदान्तिः, गतः स्वगृहम्, आगतायां निशीयिन्या-विषयाः तदासक्तानां घ्रुवो नरकपातो दुर्लमं पुनमेक्षिबीजं विशेषतो विरतिरत्नं न तत्त्यागादुरतरनरकपातहेतुकक-्रमीजितश्वासौ स्वोचिताहारेण भार्योपुत्रस्तुषादुहितूपौत्रादिबान्यववृन्दान्वितः, गतः स्वगृहम्, आगतायां निशीथिन्या-॥ विषयाः तदासकानां घुवो नरकपातो दुर्रुमं पुनमेंक्षिषीजं विशेषतो विरित्तं न तत्त्रागाद्वस्तरनस्कपातहेतुकक-तिपयदिनभाविराज्याश्रयणमाह्वादयिति चित्तं विदुषां, तत्परित्यज कदाशयं, स्मर् प्राग्मवानुभूतदुःखानि, पिय जिनव-क चनामृतरमं, संचरस्य तदुक्तमाने, सफलीकुरु मनुजजनमेति, स प्राह—भगवन् ! उपनतसुखत्यागेनादृष्ट-सुखाभिलाषकरणमञ्जतात्वक्षणं, तन्मैवमादिश, कुरु मत्समीहितं, ततः पुनरुक्तिऽपि यदा न प्रतिवुध्यते तदा शुखाभिलाषकरणमञ्जतात्वक्षणं, तन्मैवमादिश, कुरु मत्समीहितं, ततः पुनरुक्तिऽपि यदा न प्रतिवुध्यते तदा शिवन्तितं मुनिना—हु ज्ञातं यरपुर्वभवे सनत्कुमारचन्नविश्वरित्तारनालकसंस्पर्शेतुखानुभवजाताभिलापतिरेकेण मन्नि-वार्यमाणेनापि कुतं तत्प्रार्थ्यं संभूतिना सता निदानं तदिदं विजृग्भते, अतः कालद्धवद्ताध्येऽयं जिनवचनमन्ता-णामिति मत्वा मुनिरन्यत्र विचचार, समयान्तरे च क्षपकश्रेणिकमेणोत्पाटय विमलकेवलं मोक्षमनुप्राप्तः । राजस्तु

हैं निक्षित्य हैंकितानि तस्य, मोऽपि रैद्राध्यवसाययोगतस्तान्यक्षिबुद्ध्या महेयत् सं मुखीकुत्रेत् हिनान्यतिवाह्यति, हिं हैं निक्षित्य हैंकितानि तस्य, मोऽपि रैद्राध्यवसाययोगतस्तान्यक्षिबुद्ध्या महेयत् सं मुखीकुत्रेत् हिनान्यतिवाह्यति, हिं हैं एवं च विद्धतोऽतीतानि कतिचिहिनानि, ततः सप्त वर्षशतानि षोड्योतापयायुरमुपाल्य तत्स्रये प्रवर्द्धमानरी-🖔 स्बहरतमदेनेन स्वःसुखमुत्पाद्यामीति, मन्त्रिणाऽपि क्विष्टकमोंद्यवितां तस्यावगम्य साखोटकतरूफलानि स्थाले 🖔 ै कुत्वाद्रचानीप हिजान् वातियत्योक्तो मन्त्री—यथेषामक्षीणि स्थाले निक्षित्य मम पुरतो निधेहि, येनाहं ततो राज्ञा तहनान्तमवेत्योत्पन्नकोपेन सपुत्रबान्धवोऽसी घातितो बाह्मणः, तद्नु पुरोहितमारिं 🌹 मीबरपीरणमत्यन्नेऽत्यन्तजातोन्माद्यसरोऽनपेक्षितमातृस्तुषाभागि नीन्यतिकरो गुरुमद्नवेदनानष्टित्तः प्रवृत्तोऽन्योऽ- 🎢 🐐 कुत्वोपचरितोऽसी दानसन्मानादिभिः, कार्थतस्तेन स्वाभिप्रायस्तस्य रहासि, तेनापि प्रतिपन्नं, अन्यदा | 🌹 यक्तिगीतो नगरात, चिल्तितं च द्विजेन—कथमिनियेरिणा राजेत्थं विद्यिवतोऽहं, ततः कुपितेन तेन वने परिश्रमता 📳 गृहात्रिगंच्छतो बहादनस्य कुड्यान्तरिततनुनाऽमोघवेध्यतेन गोलिकयेककालमुत्पाटिते होचने, हर एकोऽजापालकः शकेरामिरश्वरथपत्राणि काणीकुत्रेत्, चितितं च तेन—महिवाक्षितकार्यकरणयोग्योग्यमिति-🌞 न्यमकार्यमाचरित्रे हिजपरिजनः, परिणते चान्ने प्रत्यूषांसे लिजितो हिजाः परिजनआन्योज्यमास्यं द्शीयतुमपार- 🖟

नियपिऊहिं । पासस्स समोसरणं, सुणिऊण तहिं च घम्मकहं ॥ ५ ॥ उल्लसियजीववीरियवसेण उप्पन्नचरणपरि-| त्रयांक्षिशत्सागरायुनीरक इति ॥ समातं संभूतिकथानकं, कम्मोदएण कह्यवि, जाओ से बउसपरिणामो ॥ ७ ॥ पत्तंमि गिम्हसमर् पयष्टसेउछ्छजछगंधं सा । असहंती सीहासणोवविद्धो सो । घम्मं कहेड् भयवं समुरामुरमणुयपरिसाए ॥ ४ ॥ एत्थंतरंमि पत्ता बङ्कुमारीवि सह पक्लालइ जलेण नियगंगुर्गगाई ॥ ८ ॥ अभिहीए अकालंमि घोयइ बत्थाइ परिहई य तहा । निचं पंडरचीरे तो जाया पंडरज्जा सा ॥ ९ ॥ एयं च तीऍ चेट्टं दहुं सेसाओँ अज्जियाओँ तयं। वारंति सा य न गणइ ताओ जिणिंदो पासी संजायकेवलो तत्थ । संपत्तो विहरंतो गामागरमंडियं वसुहं ॥ ३ ॥ रइयंमि समोसरणे सुरेहिं णामा । आपुन्छिऊण पियरो महया इड्डीऍ निक्खंता ॥ ६ ॥ चिष्टइ् य पासजिणसीसिणीए पासंभि पुप्फचूलाए । रायगिहे वरनयरे, आसि पसिन्दो सुरंसणो सेही । अण्णे सावत्थीए तरंगसेहिं डवइसंति ॥ १ ॥ भूया नामेण सुया, तस्सासि भणंति पोड़ार्णं अन्ने । वड्डकुमारीव न सा परिणीया कम्मदोसेणं ॥ २ ॥ अह अन्नया सप्तमन्रकप्थिव्या द्राध्यवसायो मृत्योत्पन्नः

अ ते मगहरी मणइ ॥ १० ॥ अन्ते । तनस्मिणीयणनिरुद्धन्तं निम्ममुद्धार । जं कुणित तमं तिय अभिन्ता । अन्ते । तनस्मिणीयणनिरुद्धन्तं निम्ममुद्धार । जं मृयाहं । तां निय अन्तिनाह । अ मृयाहं । तं मयाह ने म्याह ने मृयाहं । तं मयाह ने म्याह ने म्याह ने मृयाहं । तं मयाह ने म्याह ने मृयाहं । तं मयाह ने म्याह ने म्याह ने मृयाहं । तं मयाह ने म्याह ने म्याह ने मृयाहं । तं मयाह ने म्याह ने 🎙 जं ॥ १५ ॥ सारणनङ्या य इमा समवायं अत्जियाण परिहरिउं । एगानिगिनिय ठिया सन्छंदा भिज्ञवसहीए 🗓 🍍 सा मेसरस्खहा ॥ १८ ॥ तंबोलपत्तनायं निदंतियं जेण समयकेजहिं । अहाणठत्रणत्रणवत्थमाहदोसा य भणिया 🖔 अ कह छहे होह उह देहें। ॥ १३ ॥ एतमणुसासियातिह न जाव परिहर्ष्ट सा तयं भावं। ताहे मंडिल बाहिया विहिया । अ कह छहे होह उह देहें। ॥ १३ ॥ एतमणुसासियातिह न जाव परिहर्ष्ट सा तयं भावं। ताहे मंडिल बाहिया विहिया ।

🖔 ॥ १६ ॥ न य गणइ तहा जिणवरमयीम एगामिणीय अज्जाणं । पहिमिद्धमवत्थाणं तहाहि मिद्धतत्र्यणंमि ॥१७॥ 🎼

अहै तिण्हारेणे अज्ञा मिक्खवियाराहरम् पार्टिसिद्धा । मंकाह्या य दोसा जेणित्थी पक्तुत्रमा ॥ १८ ॥ कुणह् य 🖓

है अपन्छेदा विस्थण्डाहणाइ त्रोयाणं। विज्ञामंताहैहिं पणयसिये तेण य जाणे से।। १९ ॥ तित्रं न मुयह पातं ।

🦉 देह य आहारवत्थमाहैयं। न य पविक्रलह तीसे वयणं कह्याति विणयपरो ॥ २० ॥ अस्वयाहकंतीरं तीए एवं थि

🚵 हिनेसु जैतेसु । नेरमासुबगयाए वित्रतो वैदिज्ञण गुरू ॥ २४ ॥ भयवं ! सरीरजवगरणबन्डसमावेण मावियमणाए । 🕌

| के | पुण जीपयं एवं || २४ || नाह ! न दीहं कालं पन्त्रज्ञं चत्तसयलसावज्ञं | पालेउसहं सक्का पथच्छ ता अणसणं | के | मज्ज || रूप || परिकम्मितिज्ञण तओ थोवं कालं तयं तहा सन्वं | मंताइ परिहराविय गुरुणा से अणसणं दिणणं | के | | | १६ || लोगागरिसणहें आहत्ता पुणवि सुमिरें विज्ञं | तन्त्रसओ एइ जणो पुणोऽवि पुप्ताइवग्ग- | के | करो || २६ || लोगागरिसणहें आहत्ता पुणवि सुमिरें विज्ञं | तन्त्रसओ एइ जणो पुणोऽवि पुप्ताइवग्ग- | के | करो || १८ || ते पुण्तं नो अम्हेहिं कि | तुन्धेहिं कि | कि | सिट्ठं कि | मणइ मण् | के | | विज्ञावलेण आगरिसिओ एइ || १८ || मणियं गुरुहिं सम्मे पिकिसियं तो प्रिक्शाइ | विज्ञावलेण आगरिसिओ एइ || १८ || मणियं गुरुहिं सम्मे पिकिसियं तं पयं चउत्थाइ | वेलांद् पुणो जंपइ | कि | कि | कि | विज्ञावलेण परिक्रां | विज्ञावलेण वि || || तह मंततंतवावारजणियजणिचचत्त्वोहाए ॥ २२॥ जंकिंचि संचियं पावकम्ममिह तस्स घायणद्वाए। पडियागयसंवेगाऍ 🕅 🎼 🍴 मन्झ वियरेसु पिन्छित्तं ॥ रह ॥ पिडियझं तं वयणं, गुरुणा आलोइए तओ तीए । ओणयसिराँए अभिवंदिजण

🍴 मणुयत्तं पाविऊण बोहिं च। सासयसोक्छं मोक्छं पाविस्सइ गोयमा एसा ॥ ४० ॥ इति पण्डुरायिकथानकं समाप्तम्॥ 🗐 महया सहेणं वायकम्ममोक्खं सा । कुणमाणा नद्दविहिं पद्तिया तत्य पतिणाई ॥ ३८ ॥ तो गोयमेण पुण- 🖔 तत्य ॥ ३४ ॥ बंदितु भावसारं हत्थिणिरूवं विउचित्रं पच्छा । धम्मकहाअवसाणे छेरती इंसए नर्छ ॥ ३५ ॥ |﴿ || अहे कह्या णु पातिही मोक्लं १ । मिणेयं जिणेण पृत्यं पालिय पलिओवमं आउं ॥ ३९ ॥ पूनो चुया विदेहे अत्र च संभूतिसायोनिद्रानशब्ययोगेन पण्डरायीयाश्च शब्यसम्बन्धेन बालमरणात दुःखपरम्पेति विज्ञाय ||ॐ| एत्थंतरंसि युच्छइ जाणंत्रिव गोयमो जिणं पयओ । कि सामि ! इमं १ सामीऽवि कहइ तो तीषे पुन्वमवं ॥ ३६ ॥ |९ | मणड् य अन्नो थेवं मा काही साहुसाहुणीमज्मे । मायं तेजेवमियं छेरंता दंसई नट्टं ॥ ३७ ॥ अण्णे मणंति | भे सणनिसण्णो ॥ ३३ ॥ धम्मं कहेइ भयवं सदेवमणुयासुराष्ट्रं परिसाए । तं ओहीए आमोइऊण सा आणया |क| बालमरणपरिहार एवं यतितन्यमित्यपदेशगमों दोषद्दारगाथाभावार्थः ॥ सम्प्रति गुणद्वारं, तत्रयं गाथा— एकं पृष्ठिं पृष्ठिं पार्टेसपाइं बहुपाइं । दिइंतो महसयगो मंडुको नंदजीवो वा ॥ १३३॥

शतानि जातिशतानि, कथम्भुतानि १—' बहूनि ' प्रचुराणि, उपलक्षणं चैतद्, अतो न केवलं जातिशतानि छिनासि, 🕅 महाशतकनन्द्जीवयोदेंशविरतत्वाह्यालपण्डितम्रणमेव, तत्कथमेतौ पण्डितम्रणस्य द्यान्तत्योपाचौ १, सत्यं, अत्थि परचक्कदुन्मिक्खवइरचर्रडाइभयपरिचतो । मगहानामी देसो रम्मो महिमहिलतिलउ व्य ॥ १॥ तत्थऽत्थि तुगपायारपरिगयं गहिरखाइयावळयं । रायगिहं पवरपुरं घरदेउळहट्टसोहिछं ॥ र ॥ तत्थासि सेणियनिवो शतकः ' महाशतकनामा श्रावको, ' मण्डूकः' दुरुरो ' नन्द्जीवो वा ' नन्द्मणिकारश्रेष्ठिश्रावकप्राणी वेति । नन् तथा यावन्मोक्षं न प्रापयति तावत्सुगतौ च स्थापयति, अत्रार्थे किं निद्र्यनिमित्याह—' द्यान्ताः ' उदाहरणं ' महा-That?-' एकं ' एकसङ्ख्यं , अत्रापिश्वदस्य गम्यमानत्वात् आसतां बहूनि, एकमपि पण्डितस्य-सवेविरतस्य मरणम्-| नरवड्सयपणयपायपउमजुओ । ज़िणवयणविमक्रुसिललोहधोयामिन्छत्तवणपंको ॥ ३ ॥ तस्स बहुसम्मओ तीम आलोचनादिपूर्वकं प्राणप्रहाणं पण्डितमरणं, तिरंक ?—' छिनत्ति ' क्रन्तिते, कानीत्याह—जातयो—जन्मानि तासां परम्परया पण्डितमरण्कार्येसाधकत्वाट् बाळपण्डितमरणमपि पण्डितमरणत्वेन विवक्षितमिति न दोष इति क्साथों, मावार्थः कथानकाभ्यामवसेयः, तयोश्वाचं तावदिद्म---

🏺 उत्जाइ धणं। सयमंगीकाज्जणं भुंजामि निराउत्जा भोए॥ १५ ॥ एवं विस्तिजणं, कयाइ छण्हं विसप्प- है म महस्से एकेको तह य गोवग्गे॥८॥ एसोय ताण पिड्फुलल्डो विह्यो वियाजियन्योति । एवं वर्चतंभि य काले अह | ब्री| 🌶 वयाणीप उचियमंगेण विहियपरिमाणो । विविहाभिग्गहधारी पियदढधम्माह्गुणजुनो ॥ १२ ॥ अहिगयजीवा- 🐧 📳 मज्जमंत्तिपयात्तया चेव । सहमप्पणोचिय परं इन्छंती चिंतए एवं ॥ १४ ॥ सन्ताओ सवतीओ माराविय ताति गो-| अ| जीवाहनवपयत्यो पसत्यझाणरओ। निग्गंथे पहिलाहर्ड् फासुयएसिणियद्वेहिं॥ १३ ॥ रेवर्ड्भज्जा उपा तस्स ब्रि प्रको आसि नीइसंपण्णो । नामेण महास्त्रयमो मेडी सुविसिडिशिष्टजुओ ॥ ४ ॥ तहाहि—तस्त निहाणकरुंतरवव- | थु॥ 🎉 वीराजिणनाहो॥ ९॥ गुणसिल्यु उच्नाणे समीसढो तस्स देसणं सोउं। संजायधम्मसद्धो महसयगो सावुओ जाओ ॥१०॥ | 🌡 "| निज्ञलसम्महिडी जहमाणियपरिगहपरीमाणी । मोतुं तेरम भज्जाओं तह य परिहरियथीसंगो ॥ ११ ॥ एवं सेस- । ं कोहीओ। इन्त्रस्स अड्ड ब्रग्गा गावीणं द्सद्ससहस्सा ॥७॥ एकेब्रद्म्मकोडी सेसाण ड्वाल्सण्ह महिल्जणं। द्सद्सगो- | हिने निज्जियरहेओ । रेबइपमुहाउ तारि नियनियमह द्विणपरिमाणं ॥ १ ॥ पत्तेयं साहिज्जाड् रेबइए तस्य अड |ह्न| हारनिउत्तद्विणकोटीओ । अइड अड दस दससहरसमाणा य गोवग्गा ॥ ५ ॥ तस्स तेरस भज्जाओ नियनिय-

अंगेणं। कारावई विणासं, छण्हं सत्थपअंगेणं॥ १६ ॥ एवं ह्याम् सच्चाम् ताम्न सानियसमीहियं काउं। उदा- कुं मंजह वरमोए सह महसयगेण निसंका ॥ १७ ॥ अण्णांम विणा प्रमुत्तमि पुरवेर काहिंचि महे। बी- किं मंजिया अमारी तत्थ य सा रेवेह्ने पावा ॥ १८ ॥ मो । कोऽवि जह न याणा मंसं तह दोण्ह तरुणवच्छाणं। मंपा- किं उलिए सहाविज्ञण अह भण्ड एगंते ॥ १९ ॥ मो । कोऽवि जह न याणा मंसं तह दोण्ह तरुणवच्छाणं। मंपा- किं उलिए सहाविज्ञण अह भण्ड एगंते ॥ १९ ॥ मो । कोऽवि जह न याणा मंसं तह दोण्ह तरुणवच्छाणं। मंपा- किं उलिए सहाविज्ञण आव मोवानिद्धिया ॥ १९ ॥ महस्यमो डण चोहसविसे सामण्याओ निरह्यां। परिवालिज्ञण सावगाममं किं पण्णरसमे विसे ॥ १२ ॥ मिहसामियं ठिवेदा जेट्टं प्रजे निसांसो । पोसहसात्यारं ठिजो सावगपिता । किं पण्णरसमे विसे ॥ १२ ॥ मिहसामियं ठिवेदा जेट्टं प्रजे निसांसो । पोसहसात्यारं ठिजो सावगपिता ॥ १५ ॥ किं स्वाप्ता ॥ १५ ॥ किं स्वाप्ता ॥ १५ ॥ किं स्वाप्ता ॥ १५ ॥ विज्ञा सावा ॥ १५ ॥ विज्ञा विवालिज्ञण सो वर्यणं। छन्वरिसे जाव दढं, कासिय पित्याह सन्वाओ ॥२०॥ अहितयमेचदेहो पित्रचो ।

ि, व्यणेणं जहा न ते जुर्च । सावप्याणमेवं काउं जह रेवहेंएं कयं ॥ ३८ ॥ जेम्हा निद्वरमासा विविज्जिया सन्त्रया 🍇 🚉 सुसङ्घाणं । कि युण चरिमाराहणकरणंमि समुज्जयमहेणं। ॥ ३९ ॥ आलोइजण ता दुक्कडं हमं भावओ पिडकमितु । 🦓 🎉 गोयरचरियाएँ गोयमं चल्जियं । आइसइ जिणो गोयम ! पोसहसालाएँ गंतूणं ॥ ३७ ॥ चीएमु महासयगं मह 🖐 नयरे गुणसिलए चेइए समोसरिओ । सिरिवद्समाणसामी तित्थयरो समणगण्सहिओ ॥ ३६ ॥ धम्मकहाअवसाणे ॥ ३३ ॥ होहिसि नेरइयतेण तंऽसि सुणिऊण सावमेयं सा । ओसरियमया सहसा भएण सिणअं अथकंता ॥३८॥ नियगेहमणुप्पत्ता, सत्तमादेयहे तहेव मरिऊणं । उपपण्णा चउरासीवाससहस्साउया नरए ॥ ३५ ॥ एतो य तत्थ उतो भणह इमं निहुरिगराहिं॥ ३१॥ हे रेवड्गे ! पावे निचमुबह्वाित जं ममं एवं । तेण तुमं दुस्तीले ! मज्झे सत्तण्ह दिवसाणं ॥ ३२ ॥ उवह्यगुरुचेयण्णा महया रोगेण सन्निवाएणं । मरिंड रयणपहाए पुढवीए होत्तुप नरए एथिमि अवसरंमी मत्ता सा पुणवि आगंही ॥ ३०॥ खोभेडं आढता महसयगं रहमाणसो सो य । ओहिण्णाणुव-🎉 अणत्तणं निरासंसो । सहपरिणामवसेणं उप्पाद्द ओहिनाणं च ॥ २८ ॥ तेण य पेच्छड् सयलं भरहं तरसंगयं च लवणस्त । जोयणसहरसमेगं उवारे पुण जाव सोहम्मं ॥ २९ ॥ हेट्ठा उण स्यणप्पहपुढवीष् पढमपत्थढं जाव ।

🕌 साहइ से सन्वंपिहु सो तं सुणिऊण आउट्टो ॥ ४१ ॥ आल्गेएई सम्मं वीसं वरिसाइ एवमकलंकं। चरिउं 🕌 \| पुन्नो पलियचउक्काउओ देवो ॥' ४३ ॥ सुरभवउचिए भोए भोतुं तत्थाउयक्खए चिवं । जाओ महाविदेहे 🔛 विषये प्रेरितस्य तथेत्यभ्युपगम्याळोचनाप्रतिक्रमणाभ्यां निःशल्यीभूतस्य पाण्डतमरणं जातिशतानि छित्या सद्रति- 🔯 🖁 | सावयघम्मं मासं जाव य कयाणसणो ॥ ४२ ॥ मरिऊण पढमकप्पे अरुणवर्डिसयविमाणमञ्ज्ञामि । उप्पन्नो कय-साधकं समजािन, यथा च नन्द्जविस्य मण्ड्कभवे वर्तमानस्य समुत्पन्नजातिस्मरणस्य श्रीवर्द्धमानस्वामिताधिकर-| वन्द्नाय प्रचलितस्यान्तराले एव तुरगखरखुराकान्तकायस्य मनसैव समुचारितव्रतस्य व्युत्सृष्टाष्टादृशपापस्थानस्य नन्दजीवमण्डूककथानकं तु प्राक् सम्यक्त्वाधिकारे—" सम्मत्तपरिब्मद्वो ? इत्यादिगाथायामुक्तामीति नोच्यते, |विषयसुखसेवाप्रार्थनया क्षोभ्यमाणस्यापि न क्षोभो बभूव, किन्तु तीर्थकरांदेशेन समागत्य गौतमगणघरेण शापप्रदान-||ॐ|| ||ॐ||| दार्धीन्तकयोजना तु डयोरिप कथानकयोरेवं कायो, यथा महाशतकश्रावकस्यानशनन्यवस्थितस्य रेवत्या स्वभाय्या ||ॐ||| दार्धीन्तकयोजना तु डयोरिप कथानकयोरेवं कायो, यथा महाशतकश्रावकस्यानशनन्यवस्थितस्य रेवत्या स्वभाय्या ||ॐ|| विषयसुखसेवाप्रार्थनया क्षोभ्यमाणस्यापि न क्षोभो बभूव, किन्तु तीर्थकरांदेशेन समागत्य गौतमगणघरेण शापप्रदान-🛛 🖔 सिज्झांस जीण महायस 🕽 सुब्धे सुगई लहुं लहांस ॥ ४० ॥ तत्तो तहांनि पडिवज्जिजण गंतूण गोयमो तत्थ |सिडिशस्तइ खीणकम्मो सो ॥ ४४ ॥ समातं महाशतकाष्यानकम् ॥

माह्वादहेतुत्वात्पानकादीवेत्यर्थः, तथा 'अणुत्ति भोयणं' ति अनुशासनमनुशिष्टिः—मुभटद्यान्तेनोत्ताहनं, यथा पुण्य-भाक् तं येन मोहमछं निहत्यैतायत्याराधनाजयपताका स्वीकृता, यथोक्तम्—" मुहडोव्य रंगमज्भे, धीबलसन्न-इब्दक्न्छाओ । हंतूण मोहमछं हगाहि आराहणपडागं ॥१॥" तथा—" उन्बेलेऊण बला बावीसपरीसहे कताष् पानकादि, प्रतिपन्नानरानस्य हि ।विविधाचित्तविश्रोतिसिकापरिहारार्थं यत्रिरन्तरं जिनागमसमाकणेनं तच्छुभपरिणा-अवणं श्रुतिः, सा च प्रस्तावादागमस्य, पानकं-पेयद्वयमादिशन्दाच्च्यलेह्यादिप्रहः, श्रुतिरेत्र पानकादिः श्रुति समं चतुर्विधाहारेण त्यक्तबाह्याभ्यन्तरवस्तुप्रतिबन्धस्य विधिना समाधिमरणं हुर्गतिप्रविच्छेदेन सुगर्ति जनया-मास, तथाऽन्यस्यापि विधिवत्प्राणप्रहाणं जन्मपरम्पराच्छेदहेतुभैवति सुगतिसाधकं चेति, एतं च विज्ञाय विवेकि-भिनिःशेषमरणपरिहारेण पण्डितमरण एव यतितन्यमित्युपदेशगभेः प्रस्तुतगायापरमार्थे इति ॥ उक्तं गुणहारम्, सुर्पाणगाइ अणुतिहिभोयणं तह समाहिपाणाई। धीरावणसामग्गीपसंसणं सच्वच्डा ॥ १३४ ॥ अधुना यतना कथ्यते

शादिग्रहः, तत्र येन पानकद्रज्येण दचेनानशानिनःशारीरदाहाष्ट्रपश्चमो भन्नति विरोकेण च कायशुन्धिः तद् द्रज्यतो देहभी भीष्यपगमहेतुत्वाद्रावतस्त्राचीदिनिनशिकारणत्वात् समाधिपानकं, समाध्यादारस्तु यस्त्रडाष्ट्रपश्चमकः प्रत्याख्यातुसिटस्र स विज्ञेयो, यदुक्तम—" तस्स य चरमाहारो, इहो दायञ्ज तण्हछेयहा । सन्यस्त चरमकाले अईच तण्हा ।
समुष्पञ्जे ॥ १ ॥ तण्हाछेयंसि कए न तस्स अहियं पवत्तई तण्हा। चिर्मं च एस भुंजर्झ, सन्धाज्यणं दुपक्खेऽवि
समुष्पञ्जे ॥ १ ॥ तण्हाछेयंसि कए न तस्स अहियं पवत्तई तण्हा। चिर्मं च एस भुंजर्झ, सन्धाज्यणं दुपक्खेऽवि
॥ १ ॥ १ ॥ " वि ' दुपक्खेऽवि " वि अनशानिकप्रतिचारकलक्षणपक्षद्द्येऽपीत्यथेः । तथा 'धीरावणसामग्री पसंसाणंश्रिताया आपादनं घीरतापादनं तत्र सामग्री धीरतापादनसामग्री-संविग्नगीतार्थसिन्धिघानादिरूपा यथा कथश्रिताया आपादनं घीरतापादनं तत्र सामग्री धीरतापादनसामग्री-संविग्नगीतार्थसिन्धिघानादिरूपा यथा कथश्रितायाभौसिविग्न एव करोति, नान्यः, यतः—" नासेइ अगीयत्यो, चउरंगं सञ्ज्ञेयसारंगं । महंसि चाउरंगे नह 
श्रित्वाधिक्रेहे होइ चउरंगं ॥ १ ॥ " 'चउरेगं " ति मानुषत्वश्चातिश्रदास्यन्विरूपमिति, किमर्थं करोतीत्याह—श्रद्धाः ्र । हंतूण रागदोसे, हराहि आराहणपडागं ॥ १ ॥ " सैव मोजनम्—अरानं परिप्रिष्टिहेतुत्वादनुशिष्टिमोजनं, ﴿ तथा ' तेन प्रकारेण समाधिनिमिनं पानादि समाधिपानादि, पीयत इति पानं—दाक्षापानकादि आदिशब्दादाहा-

अनशानिन एव स्वकीयश्वरमाराधनायामभिलाषस्तस्या वृद्धिः—उपचयस्तद्धै अद्धावृद्ध्यर्थं, यचेदं श्रुतिपानकादि 🏸 अनुशास्तिमोजनादि गीतार्थसंविमः श्रद्धावृद्ध्वर्थमस्य विद्धाति तत्सर्वं सहासहादिपुरुषस्वमावालोचनेनोत्सर्गा- ै कामे भोगे य तहा मरणंते पंच अइयारा ॥ १३५ ॥ पवाद्सेवारूपत्वारसंकेखनायतनेति गाथार्थः॥ इदानीमतिचारद्वारं प्रकम्यते----इहपरलोगासंसपओग मरणं च जीवियासंसा ।

' इहपरलोकाशंसाप्रयोगः ' इति सूत्रत्वाब्लुतविभक्तिको निर्देशः, तत्राशंसनमाशंसा तस्याः प्रयोग

इहपरलोकयोराशंसाप्रयोग इहपरलोकाशंसाप्रयोगः,

सम्बन्धादिहलोकाशंसाप्रयोगः परलोकाशंसाप्रयोग इत्येतौ हावतिचारौ, अनयोश्रेहलोकाशंसाप्रयोगो—यदिह

लैकिकीं चक्रवस्थीदिसमूर्दि प्रार्थयते, परलेकाशंसाप्रयोगस्तु देवेन्द्रादिश्रियमनशनन्यवस्थितः कामयत इति १—२, लोकशन्दस्येहपरशब्दाभ्यां

🐞 'मरणं च 'ित सूचनात्सूत्रमिति न्यायान्मरणाशंसाप्रयोगश्रेति तृतीयोऽतिचारः, तत्र चदा प्रतिपन्नोत्तमार्थस्य सप- 🦑 यीवैयाट त्यादी न कश्चिदादियते व्याधिना बाध्यमानोऽनरानी पीडामधिषोढुं न राक्नोति तदा शीघं यदि यिम्रेऽहं

गुरी में लोकारपूजीत 'काममोगे य तह गैंच काम्यत इति कामः—शब्दरूपलक्षणो भुज्यत इति मोगो—स्सगन्ध- अने स्पर्शस्वमावस्तिस्मिन् कामे मोगे च, तेन पूर्वोक्तेन प्रकारेण तथा, आशंसाप्रयोग इति सम्बन्धः, अनेन च काम- अमेगाशंसाप्रयोगः पञ्चमोऽतिचारः सूचितः, अस्य च तदा विषयो यदाऽनश्नीहलोकपरलोकगतान् कामभोगाना- अमेगाशंसाप्रयोगः पञ्चमोऽतिचारः सूचितः, अस्य च तदा विषयो यदाऽनश्नीहलोकपरलोकगतान् कामभोगाना- अमेगाशंसाप्रयोगः पञ्चमोऽतिचारान्तर्गतिचारान्तर्गतित्वाद्यं पृथग् न वचनीय इति वाच्यं, यतस्तत्र स्वजात्यपेक्षया यदा मनुष्यः सन् मनुष्येषुत्पद्यते तदा परभवोऽपीहलोकश्ंदेन विवक्षितः, परलोकस्तु विजातीयो देवेन्द्रादिभवः, इह तु तदा शोभनं भवति, एवमाशंसां कुर्वाणस्य मरणाशंसाप्रयोगः ३ तथा जीवितस्याशंसा–वाञ्छा जीविताशंसीति चतु-॥ थोंऽतिचारः, अयं च तदा भवति यदा कश्चिदात्मनो महतीं पूजां लोकेन कियमाणामालोक्य वैयाग्रन्यकरादीना-माद्रं चात्मविषयं हघू। चिन्तयत्येवं—यथा सुन्द्रं भवति यदि कानिचिहिनान्येवमेव जीवामि, प्रतिप्रन्नानशनस्य पञ्चमोऽतिचारोऽत एव 'मरणंते पंच अङ्यार' ति मरणं—प्राणत्यागस्तस्यान्तहेतुत्वान्मरणान्तः संकेखनोच्यते तारिमन् सामान्येनैव ये काममोगा ऐहमविकाः पारमविकाश्च ते विवक्षिता इति पृथगुपादानमस्याऽविरुद्धमेवेति, अयं च

मरणान्ते 'पञ्चातिचाराः ' पञ्चसङ्ख्या अतिक्रमविशेषाः, एतांश्च स्वरूपतो ज्ञात्वा मतिमान् विवर्जयेदिति भावार्थः,

🎉 यहुक्तं निशुक्तिकृता—" अपन्छिमा मारणंतियासंछेहणाझूसणाराहणा य, इमीए समणीवासएणं इमे पैच अह्यारा जाणि-यन्त्रा न समायरियन्त्रा, तंजहा-इहलोगासंसप्पत्रोगे परलोगासंसप्पत्रोगे जीवियासंसप्पत्रोगे मरणासंसप्पत्रोगे कामभोगासंसप्पओंगे य ? ति गाथार्थः ॥ इदानीं मङ्घारमावेघते---

प्रिंशिज्जण अणस्ण पुणर्षि आहारमाइ प्रथेइ।

आउट्टियाइणा जह तो भंगो जायए तस्त ॥ १३६॥

' प्रतिपद्य ' अङ्गीकृत्य ' अनशनं ' चतुर्विषाहारपारियागरूपमन्त्यप्रत्याष्यानं, ' अनशन ' मित्यनुस्वारळी -

पश्च प्राकुतत्वेन, ' पुनरिप ' भूयोऽपि ' आहारमाइ ' चि मकारस्यालाक्षणिकत्वादाहारादि आहारम्—अशनं आदि-

शब्दात पानादि 'प्राधियते ' अभिलवति कश्चित् अशुभाष्यवसायनिरुपकममब्दायुष्को गुरुकमेति शेषः, किमना-

भोगादिना प्रार्थयते नेत्याह—' आकुट्टचादिना ' उपेत्यकरणादिना, आदिशन्दाद्पेण, ' यदी ' त्यभ्युपगमे 'तो ' ति

ततो ' मङ्गः ' सर्वनाद्याः ' जायते ' संपद्यते ' तस्य ' संलेखनारूपनियमस्येति गाथार्थः ॥ भावनाद्यारस्याधुनाऽवसरः,

तत्रेयं गाथा—

जोहिं क्यं चिय मरणं, दिइंतो खंदएणेत्य ॥ १३७ ॥ 'प्रणमामि ' प्रकर्षेण नमस्करोमि ' अह ' मित्यात्मनिदेशे ' नित्यं ' सदा, तान् सचतीनिति गम्यते, थैः। किमकारीत्याह—'अणसणविहिणा य निरइयारेहिं जेहिं कयं चिय मरणं' ति, 'अनरानविधिना' भक्तप-रिज्ञाविघानेन 'चः' पूरणे 'निरतिचारेः' इहलोकार्शंसाचतिचारविप्रमुक्तेयेः 'कृतमेव' विहितमेव 'मरणं' ्रि प्राणत्यागरूप, येरपातपुण्यप्राग्मारः शुभाष्यवसायबलानबन्धसुद्वाचायुष्कनमरकारभत्याल्यान॥द्धामप्राप्तमान्वतान १ हे रतिचारैः सन्द्रिलोंकचमत्कारकारि मरणमाराधितं तानहं प्रणीमीति तात्पर्थे, एवंविधं च त्रिकालमतुरमरणं गुणबह्रहुमान-प्राणत्यागरूपं, यैरुपात्तपुण्यप्राग्भोरैः शुभाष्यवसायबलनिबद्धसुदेवाद्यायुष्कैनीमस्कारप्रत्याख्यानादिसामग्रीसमन्वित्तेनि-पणमामि अहं निचं अणसणविहिणा य निरइयारेहिं

परसुकृतानुमोदनं कर्नु न शक्नोति तस्य कुतः शुभा भावनेति, ' ह्यान्तः ' निद्शंनं ' रकन्दकेन ' भगवहर्द्धमान-

बुन्डिवासितान्तःकरणस्य शुमभावनास्वभावं, गुणाधिकविषयप्रमोद्स्य पुण्यबन्धहेतुतया प्रतीतत्वात्, यस्तु गुरुकम्मो

स्वामिशिष्येण 'अत्र' निरतिचारानशने, दष्टन्य इति शेष इति गाथातमासार्थः॥ न्यासार्थस्तु कथानका-

आवस्त्यां नगयोमतिपारिचतचतुदेशविद्यास्थानः परित्राजकसमयरहस्यवेदी त्रिदण्डकुांण्डकाद्युपकरणधारी|| क्षि|
सकन्दकामिधानः परित्राजकः प्रतिवसति स्म, तस्यां च तदा बभूव पिङ्गलकनामा समुपल्ज्धजीवाजीवादिपदार्थतार्थ-|| क्षि|
कन्दकामिधानः परित्राजकः प्रतिवसति स्म, तस्यां च तदा बभूव पिङ्गलकनामा समुपल्ज्धजीवादिरज्ञञ्जवास्थितस्य || क्षि|
परमतत्त्वो भगवतो बर्द्धमानस्यामिनः सदुपद्शारहस्यश्रावकः प्रधानः शिष्यः, स च कदाचिदुरजञ्ज्ववास्थितस्य || क्षि| (क) स्कन्दकपरित्राजकस्य समीपमुपगत्यैवमुक्तवान्—मो मोः स्कन्दक ! कि शाश्वता लोकजीवसिन्धसिन्धप्ति यावहमी | है| श्री श्रा वा १, केन वा मरणेन झियमाणे जीवः संसारं बर्द्यति १ हापयति वा १, हित्रा वाराः पृष्टश्चेवं यावहमी | है| श्री श्राता वा १, केन वा मरणेन झियमाणे जीवः संसारं वर्द्यति १ हापयति वा १, हित्रा वाराः पृष्ठकाभिवानोद्याने | ||हूँ| समबसृतो भगवन्महाबीरतीर्धेकरः, आकर्णितो जनप्रम्पाप्रवाद्तः स्कृत्दकपरित्राजकेन, चिन्तितं च-त्रिकालदर्शी ||शू | अहिला प्रमाह का प्रमाह कार्म तह व्यत्पृष्टः पिङ्गलकेन, ततो गृहीत्या त्रिद्ग्हकुण्डिकाछत्रपाहुकादि निजीपकरणं प्रस्थितो भगवतो महावीरतीर्थकरस्याभिमुखं, अत्रान्तरे भणितः परमेश्वरेण गौतमस्वामी, यथा—गौतम ! द्रह्यासि त्य-||ह

🍍 मद्यपूर्वसङ्गतिकं, गौतम उवाच-कं भद्नत । द्रह्यामि १, भगवतोदितं-स्कन्दकपरित्रांजकं, गौतमो बमाण-कथं १,।

🌞 ततः स्वामिना निवेदितं यावत्सविस्तरं तदीयमागमनकारणं तावत्समाययौ तमेव देशं स्कन्द्परिव्राजकः, आभाषितः|

ज्वलनप्रवेशादिभिषोहमरणैजींवो वर्षयति संसारं पण्डितमरणैरतु भक्तपरिज्ञानादिभिहोपयती-||*४*| ∥न जरा मे । यावन्नेन्द्रियहानिर्यावज्जिनसंनिषानं च ॥ १ ॥ तावत्करोमि गुणरत्नवत्सरं दुश्चरं तपःकमे । परिपुणो∬थू \| सामग्री दुरवापा येन संसारे ॥ र ॥ युग्मम् । अत्रान्तरे विभाता रजनी समुद्रतः कमलवनोद्घाटनं कुर्वाणः सहस्राक्षि-ससंअमोत्थानपुरस्सरं गौतमेन, यथा-स्कन्दक ! स्वागतं ते१, स्वामिना तु पिङ्गळकशावकपूच्छानिर्णयार्थं त्वमागतोऽ-| 🌯 | सविरतरोऽयं, तं चाकण्ये प्रतिपद्य भावसारमेनं गत ईशानदिशं स्कन्दकः, परित्यज्य तत्र परित्राजकोपकरणमशेष-||मागतो जिनपतिसमीपं, जगाद च—प्रसादं कुत्वा विघेहि मामात्मशिष्यं, तद्तु तीर्थकरेण प्रवाजितः स्वयमेव 🌠 | स्कन्दको, ग्राहितः सकलां साधुसमाचारीम्, अष्टासु प्रवचनमातृषु परं प्रावीण्यमनुप्राप्तो, जातः क्रमेणेकाद्शाङ्गधारी, | 🎼 | विविधतपोविशेषोद्यतमातिश्वासौ अन्यदा रजन्याः पश्चिमे यामे चिन्तयामास—यावन्ममास्ति देहस्य पाटवं यावदेति | || त्यमिहितं, ततस्तथिति प्रतिषद्य स्कन्दकः पुनः पप्रच्छ भगवन्तं विशेषतो धर्मं, भगवता च प्ररूपितः ||स्ततो गते। भगवदन्तिकं स्कन्दकः, कथितो वन्द्नापूर्वं तीर्थनाथस्य स्वकीयोऽभिप्रायः, स्वामिनाऽनुज्ञातः, प्रारुधो| |सीत्यभिषाय—स्कन्दक ! द्रज्यपदार्थतया शाश्रता लोकाद्योऽतीतानागतादिपयायापरापरपरिणत्या त्वृज्ञाश्रताः,

GÉR)

व्याख्यातं संलेखनाद्वारस्य नवमं आवनाद्वारं, तद्व्याख्यानसमाती समर्थितानि सर्वाण्येव ' मिच्छं सम्मं 🦓 गत्वा महावीरस्वामिनः समीपं निवेदितः प्रणामपूर्वमात्मीयोऽभिसन्धिः, तदनुमतौ च द्त्वा जिनेन्द्रस्यालोचना-॥ गत्वा महावीरस्वामिनः समीप निवाद्तः प्रणामधूनमारमान्यः, पर्वः ।
 मुज्ञायं तत्तमसं पञ्च महाव्रतानि कृत्वा सकल्लोकक्षामणमङ्गिकृत्य निराकारमन्वानप्रत्याल्यानं संविमगीतार्थः मुज्जायं तत्तमसं पञ्च महाव्रतानि कृत्वा सकल्लोकक्षामणमङ्गिकृत्य प्रमुद्ध्य प्रमुद्ध्य वानवकाङ्क्षन् कालं स्थितः पादपोः ।
 साधुसहितः समारु विपुल्विगिरं तदीयशुद्धशिलातलं विधिना प्रत्युपेक्ष्य प्रमुद्ध्य वानवकाङ्क्षन् कालं स्थितः पादपोः पादपोः ।
 पगमनेन,ते च साधवरतत्त्तमीपे तावित्त्यतायावद्यमायुःपरिसमात्य स्वामिमूलं समप्यं च स्वामिनस्तेद्वपकरणं निवेदित- विवेदोन, तदनन्तां च विहितकायोत्तर्यात्विवानाः समागत्य स्वामिमूलं समप्यं च स्वामिनस्तेद्वपकरणं निवेदित- वन्तो मगवतः स्कृत्वकसमाधिमरणं, स्कृत्वकदेवोऽपि ततदच्युतो महाविदेहे सेत्स्यतीति ॥ स्कृत्वकमुनेनिवेदितमेतचारितं ।
 समासतोऽमुत्र । प्रश्नोत्तरविस्तरवद्भगवत्यङ्गात् विश्चयम् ॥ १ ॥ ॥ समापं स्कृत्वकाल्यानकम् ॥
 वयाह् संलेहा । नत्रमेयाद् योच्छं भरतुतोपयोगित्वादेतत्सूत्रात्तानमप्युच्यते—
 वयाह् संलेहा । वत्रमेयाद् योच्छं प्रस्तुतोपयोगित्वादेतत्सूत्रात्वात्तमप्युच्यते—
 अतोऽन्यद्पि किञ्चितदः प्रहाधे प्रस्तुतोपयोगित्वादेतत्सूत्रात्तात्तमप्युच्यते— , संप्रति तच्छ्रेयो मे भगवन्तमापुच्छय तद्मुज्ञयाऽऽलोचनाक्षामणादिविधिपुरस्सरं पादपोपगमनं प्रतिपद्धं, तद्ननन्तरं गुणसंबत्सरं तपः कर्तुं, तेन चासौ संजातोऽस्थिचमीवशेषः, तत्समातौ पुनश्रिनिततमनेन—क्षीणकायोऽहमनेन तपसा

त्यादि, कालतो द्रष्टन्यमष्टम्यादितिथिषु चैत्यालये जिनबिम्बारात्रिकस्नात्रादि समाचरणीयमेकभक्तनिर्विकृतिकादि 🛱 क सुतः १ की मम मातापितरो १ को वा धर्माचार्यः १ इत्यादिरूपेण, विलोकनीया सारीरचिन्तादिद्रच्यावश्यकपुरस्तर \iint विशेषतपःकमें, तथा प्रत्युषसमये निद्रामोक्षसमकालमेव पठनीयोऽहेदादिनमस्कारोऽतुरमत्तेव्य आत्मादिः—कोऽहं १॥४ कुतलोचस्य साघोविशेषेण गुडघृतादि, पूजनीयान्यष्टमङ्गलकादिपूजया जिनबिम्चपुरतकादीनीत्यादि, क्षेत्रतः प्रमा- 🛛 🖞 सकादिकालमर्थादया शाह्या विविधा अभिग्रहाः, ते च चतुर्विधाः, तद्यथा—द्रव्यतः १ क्षेत्रतः २ कालतो ३ भाव- विक्रिक्ताः । त्याप्तः । विक्रिक्ताः । विक्रिक्तः विक्रिक्तः । विक्रिक्तिः । विक्रिक्तः । विक्रिक इह हि आवकेण यथा मिथ्यात्वपरिहारेण सम्यक्तमूळः संलेखनापर्यवसानोऽयं धर्मोऽनुष्ठेयः तथा चतुर्मा-भोजनवेलायां चासन्नाजिनभवनाभावेऽपि निश्चयसारं गृहवातिन्या जिनप्रतिमायाः सम्पादनीया सदा नैवेद्यादि-|| र्जनीयं चैत्यभवनादि, चिन्तनीयं जिनगृहसमागतैश्रैत्यसदने कृताकृतादिकमें, विधेया तदीयप्रामक्षेत्रादिचिन्ते. गृहप्रतिमा, पूजनीया यथासंभवं द्रव्योपचारेण भावोपचारेण च, विधिना चैत्यालयगमनादिनियमश्च कार्य इत्यादि,

श्र पूजा, पुनः कत्तेव्यं चेत्यवन्दनं, कालाचुचितं साधूनां संविभष्य भोजनोपविष्टेन स्मरणीयं प्रत्याख्यानमित्यादि, है कम सूजा, पुनः कतेव्यं चेत्यवन्दनं, कालाचुचितं साधूनां संविभष्य भोजनोपविष्टेन स्मरणीयं प्रत्याख्यानमित्यादि, है कम है तथा विकालवेलायां भोक्तव्यं चटिकाद्यावद्योव वासरे, विधातव्यं तद्नन्तरमेत्रं चतुर्विधतिधाह्यापदिप्रत्याख्यानं, है है है। 🏸 खल्वेवं सङ्क्षपतो मया कथिताः।विस्तरतस्त्वन्छास्त्रसन्ततेः समधिगमनीया ॥ १ ॥ इति। सम्प्रति प्रस्तुतप्रन्थपरिस- 🐧 भू अधितत्यमहेरिमद्रमाधुकेबिअज्ञाधमीत्यं शरणचतुष्कं निन्द्नीयमैहमितकं पारमविकं च दुण्कृतम् अनुमोद्नीयं भे भू अधितत्यमहेरिमद्रमाधुकेबित्रज्ञाधमीत्यं शरणचतुष्कं निन्द्नीयमैहमितकं पारमविकं च दुष्कृतम् अनुमोद्नीयं भे इनगतपरगतं मुक्टनं विफलियितच्याः स्वस्योत्तीजेकषायाः शमनीयाः परेषां तु मिति सामध्ये इत्यादि । द्रन्याचाभित्रहाः 🌹 गन्तव्यं जिनमन्दिरे बन्दनीयानि चैत्यानि प्रणमनीयाः साघनो विश्रामणीयाश्च स्वश्चन्त्यनुरूपं विद्यातव्यो विकथा- 🦹 \* हुवाडितं हुवाडितं हिण्रिहारेण स्वाध्याय इत्यादि, भावतस्तु भावायितव्याऽनित्यादिभावना अभ्यसनीयो देवसिकपापशुद्धयर्थ चतुर्वि- माती प्रनथकारः स्वगुरुनामग्रहणपूर्वकमात्मऋतत्वं प्रकरणस्योपद्रश्यवेतादिधाने फलोपद्र्यनायाह— इय नवपयं त एयं रहयं सीसेण कक्तसिरिस।

उत्सूत्रमत्र रचितं यद्तुपये गान्मया कुबोघाय । तन्छोघयन्तु सुधियः सदाराया मिष विघाय कुपास ॥ १॥ 🤴 ||अ|| विल्सहुणमणिनिकरः, पाठीनविराजितो नदीनश्र । जलिनिधिरवास्ति गच्छः श्रीमानूकेशपुरनिसृतः ॥ र ॥ अ ||अ|||न तु ' सङ्घाणमणुग्गहद्वाएं स्थनेनेवानुत्रहार्थासत्युक्तमेव इह पुनः किमर्थ १, सत्यं, यदादानुक्तं तदेव पर्यन्ते निगमित-||अ||मिति न दोष इति गाथार्थः ॥ इयं च गाथा पुज्यपादेः स्वटीकायां न ज्याख्याता, सूत्रादर्शेषु पुनर्लिखता दृश्यत ]|| तत्रासीद्तिशायिबुद्धित्रभवश्वारित्रिणामत्रणीः, सिद्धान्ताणैवपारगः स भगत्रात् श्रीदेवगुत्ताभिषः । सूरिभू । ||| जिनचन्द्रेण ' जिनचन्द्रनान्ना, किमथैमित्याह—स्मरणाथैमात्मन इति गम्यते, अनुत्रहार्थं च श्रोतूणामिति शेषः, 🎢 इति मया ब्याख्यातेति ॥ इति श्रीमदूकेशगच्छीयश्रीकक्काचार्येशिष्येण जिनचन्द्रगणिना श्रीदेवगुप्ताचार्थ /||इत्युत्तरनाम्ना विराचितस्य नवपद्प्रकरणस्य विस्तरवती विवृतिः समाप्तेति ॥

||श्रुष पञ्चप्रमाणीं तथा, बुध्ध्वा यस्य कुर्ति भवन्ति कृतिनः सहोधशुद्धाशयाः ॥ ४ ॥ तत्पादपद्महयचञ्चरीकः, ||श्रुष शिष्यस्तदीयोऽजनि सिद्धसूरिः । तस्माहभूबोउज्वलशोलशाली, त्रिगुसिगुसः खलु देवगुसः ॥ ५ ॥ अपिच—यं तकैलक्षणषरैः संगोधिताऽत्याद्रात् । वृत्तिस्तावदियं भवत्वविरतं पापठ्यमाना बुधैयीवन्मेर्शरोखेह पण्डकवने , ॥ ६ ॥ तद्वचनेनारच्या तस्यान्तेवासिना विद्यतिरेषा । तत्रैवाचार्यपदं विद्यांद पालयति सन्नीत्या ॥ ७ ॥ लोकान्त-अणहिष्ठपाटकपुरे सिद्धोकेशीयवीरजिनभवने ॥ १० ॥ श्रीचकेश्वरसूरिमुख्यविबुधेः सङ्गप्रधानैस्तदा, साहित्यागम-वीह्य निःसीमगुणैरुपेतं, श्रीसिद्धसूरिः स्वपदे विघातुम् । श्रीमत्युपाध्यायपदे निवेश्य, प्रख्यापयामास जनस्य मध्ये 🛙 🎼 प्रतिष्ठिततनुः श्रीकक्कतूरिप्रमुनौनाशास्त्रप्रबोधबन्धुरमतिजैज्ञे स विद्यानिह् । मीमांसां जिनचैत्यवन्दनविधि रिते तार्रमस्तस्य विनेयेन निजगुरुभात्रा । श्रीसिन्दसूरिनाम्ना, भणितेन समर्थिता चेति ॥ ८ ॥ उपाध्यायो यशोदेवो, धनदेवाचनामकः। जडोऽपि घाष्ट्यतश्रके, वृत्तिमेनां सविस्तराम् ॥ ९॥ एकाद्राज्ञत्तंत्वेष्वबद्ग्विकेषु पञ्चष्ट्येयम् ।

॥ मन्याग्रम् ९५०० ॥ ॥ इति यशोदेवोपाभ्यायरिचतबृहद्बुांतेयुतं नवपद्प्रकरणम् समाप्तम् ॥

आंजिणुरामासते॥११॥ प्रत्यक्षरं निरूप्यास्या, प्रन्थमानं सुनिश्चितम्। अनुष्ठुमां सहस्राणि, नव पञ्च शतानि च॥ १२॥ 📳

